# ओ३म्

# सश्यदर्शनम्

# विद्योदयभाष्यम्

विद्याभास्कर, वेदरत्त, न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग तीर्थ, वेदान्तवार्थ, शास्त्रशेवधि आचार्य उदयवीर शास्त्री

ij

.

# उदयवीर शास्त्री ग्रन्थावली

3

# सांख्यदर्शनम्

(विद्योदयभाष्यसहितम्)

## विद्याभास्कर, वेदरत्न उदयवीर शास्त्री

न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योगतीर्थं, वेदान्ताचार्य, विद्यावाचस्पति, शास्त्रशेवधि



विजयकुमार ञोविन्दराम हासानन्द

### हमारे यहाँ से प्रकाशित लेखक द्वारा प्रणीत ग्रंथ

- 1. न्यायदर्शन भाष्य
- 2. वैशेषिकदर्शन भाष्य
- 3. सांख्यदर्शन भाष्य
- 4. योगदर्शन भाष्य
- 5. मीमांसादर्शन भाष्य
- 6. ब्रह्मसूत्र (वेदान्तदर्शन भाष्य)
- 7. सांख्यदर्शन का इतिहास
- 8. सांख्य सिद्धान्त
- 9. प्राचीन सांख्य संदर्भ
- 10. वेदान्तदर्शन का इतिहास
- 11 वीर तरंगिणी (विभिन्न विषयों पर लेख)

ISBN: 81-7077-049-1

सर्वाधिकार सुरक्षित

© गोविन्दराम हासानन्द

प्रकाशक: विजयकुमार गोविन्दराम हासानन्द

4408, नई सड़क, दिल्ली-110 006

दूरभाष : 23977216, 65360255

e-mail: ajayarya@vsnl.com

Website: www.vedicbooks.com

वैदिक-ज्ञान-प्रकाश का गरिमापूर्ण 85वाँ वर्ष (1925-2010)

संस्करण: 2010

मूल्य: 160.00 रुपये

मुद्रक: अजय प्रिंटर्स, दिल्ली-110 032

SANKHYADARSHANAM by Acharya UdayVeer Shastri

### प्रस्तावना

महर्षि दयानन्द ने आर्य मन्तव्यों के निर्धारण में जिन आर्ष ग्रन्थों को प्रामाणिक और पठनीय माना, उनमें वेदांगों और उपांगों को विशेष स्थान दिया है। वेदांग हमारे वे ग्रन्थ हैं जो वेदार्थ समझने में हमारी मौलिक सहायता करते हैं, जैसे-शिक्षा, व्याकरण, छन्द, कल्प, ज्योतिष और निरुक्त । ये ६ वेदांग किसी विशेष ग्रन्थ के नाम नहीं हैं। हमारे वाङ्मय के इतिहास में आचार्यों ने इन सब पर समय-समय पर मूल्यवान् ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें पाणिनि की शिक्षा और अष्टा-ध्यायी, पिंगल का छन्दशास्त्र, लगध का वेदांग ज्योतिष, यास्क का निरुक्त और कल्प-सम्बन्धी श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र आदि हैं (मेरे निजी विचार में रसायन, शिल्प, आदि शास्त्र भी एक प्रकार से कल्प हैं — यज्ञेन कल्पन्ताम्) । वेदांगों के अनन्तर उपांगों की महत्ता है जिन्हें हम अपने दर्शनशास्त्र कह सकते हैं। भारतीय परम्परा में तीन वर्गों में विभक्त ६ उपांग निम्न हैं —(१) वैशेषिक और न्याय, (२) सांख्य और योग, (३) उत्तर मीमांसा अर्थात शारीरक सुत्र (वेदान्त) और पूर्व मीमांसा। इन ६ दर्शनों के आचार्य क्रमशः कणाद मुनि, गोतम मुनि, कपिल मुनि, पतञ्जलि, बादरायण व्यास और जैमिनि हैं। इन सभी दर्शनों पर अनेक आचार्यों की वृत्तियाँ और भाष्य हैं जिनके माध्यम से विचारधाराओं का विस्तार सूक्ष्मता से किया गया है । ऋषि दयानन्द ने स्पष्ट अन्ध-गज न्याय का संकेत करके यह स्पष्ट कहा है कि इन उपांग या दर्शनग्रन्थों में कोई विरोध नहीं है, और ये सभी वेद के तत्त्वज्ञान को अपने-अपने क्षेत्रों में व्यक्त करते हैं। इन दर्शन-ग्रन्थों पर हमारे आचार्यों ने भी तर्कसम्मत भाष्य किये हैं। ऋषि दयानन्द के लेख के अनुसार, "पूर्व-मीमांसा पर व्यासमुनिकृत व्याख्या, वैशेषिक पर गोतममुनिकृत, न्यायसूत्र पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य, पतञ्जलिकृत सूत्र पर व्यासमुनिकृत भाष्य, कपिल मृनिकृत सांख्यसूत्र पर भागुरिमृनिभाष्य, व्यासमुनिकृत वेदान्तसूत्र पर वात्स्यायन-मुनिकृत भाष्य, अथवा बौधायनमुनिकृत भाष्य वृत्ति-सहित पढें-पढावें।"

ऋषि दयानन्द ने जिन भाष्यों का उल्लेख किया है, वे सब इस समय उपलब्ध नहीं हैं। आर्य जनता स्वामी दर्शनानन्दजी के सांख्य और वैशेषिक-भाष्यों से परिचित है। स्वामी दयानन्द को अपने जीवन में दर्शनों के भाष्य करने का अवसर न मिला; किन्तु उन्होंने विशेष बात यह घोषित की कि सांख्यदर्शन नास्तिकता का प्रति- पादक नहीं है। कपिलजी की ईश्वर और वेद के सम्बन्ध में वैसी ही आस्था है, जैसी अन्य दर्शनों के आचार्यों की।

वर्तमान युग में भौतिक विज्ञान और रसायनशास्त्रों ने प्रकृति और द्रव्य के नवीनतम रहस्यों का जो उद्घाटन किया है, वह अपने वैचित्र्य के लिए प्रसिद्ध है। उन्नीसवीं शती के अन्त में ऊर्जा, द्रव्य, गित, आवेग, चर (momentum) आदि के सम्बन्ध में जो कल्पनाएँ थीं, वे बीसवीं शती के वर्तमान दशकों में पूर्णतया बदल गई हैं—डाल्टन, न्यूटन, जे० जे० टामसन, जी० पी० टामसन, क्यूरी, रदरफोर्ड, ऐस्टन, फर्मी, चैडविक, डिराक, मैक्सप्लांक, श्रीडिंजर, हाइजनवर्ग (Dalton, Newton, J. J. Thomson, Curie, Rutherford, Aston, Fermi, Dirac, Chadwick, Max Planck, Schrodinger, Heisenberg) आदि अनेक भौतिकी और रसायनशास्त्र, एवं सांख्यिकी के आधुनिक अनुशीलकों ने द्रव्य, ऊर्जा और उनके रूपान्तरों एवं पारस्परिक सम्बन्धों के क्षेत्रों में प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक कल्पनाएँ प्रस्तुत की हैं।

दर्शनशास्त्रों पर आचार्य उदयवीर जी ने गहन अध्ययन किया है। सांख्यदर्शन के इतिहास पर तो उनका अद्वितीय अध्ययन रहा है, वे इस दर्शन के निर्विवाद मूर्धन्य विद्वान् हैं। उनके वैशेषिक और सांख्यदर्शनों के विद्योदय-भाष्यों में यह प्रयास किया गया है कि कपिल और कणाद मुनियों के तत्त्व-विज्ञानों का आज के वैज्ञानिक विचारों के साथ समन्वय किया जाए। यह कार्य कोई सरल नहीं है। रसायनशास्त्र में पंचमहाभूत अथवा वैशिष्य के नवद्रव्यों के स्थान पर तत्त्वों की संख्या १०६ या ११० के निकट तक पहुँच गई है, जिनमें से यूरेनियम (६२वाँ तत्त्व) से आगे के समस्त तत्त्व, जिन्हें हम ट्रांस-यूरेनियम तत्त्व कहते हैं, वे सभी कृत्रिम तत्त्व हैं जिनको वर्तमान विज्ञानवेत्ताओं ने प्रयोगशाला में स्वयं निर्मित किया है। इनकी जीवन-अवधि भी बहुत थोड़ी ही है। नेप्ट्यूनियम और प्लूटिनियम को छोड़कर ये तत्त्व प्रकृति में स्वतः नहीं पाए जाते हैं। वैशेषिक विचारधारा के ही परमाचार्य प्रशस्त-पाद ने एकाणुक, द्वैणुक, त्रश्वैणुक आदि की कल्पना प्रस्तुत की, जिसके आधार पर संसार महर्षि कणाद को अणसिद्धान्त का जन्मदाता स्वीकार करता है। किन्त् बॉयल और डॉल्टन के बाद परमाणु और अणु के भेद समझने का प्रयास रसायनज्ञों ने किया। एक अणु में केवल एक परमाणु भी हो सकता है, जैसे कि हिलियम, आर्गन आदि । इसी प्रकार किसी तत्त्व के अणु में दो भी परमाणु हो सकते हैं और इससे अधिक भी । बाद को मोसली (Mosely) आदि रासायनिक वैज्ञानिकों ने परमाणु-संख्या की कल्पना प्रस्तुत की जिससे स्पष्ट हुआ कि हाइड्रोजन से लेकर यूरेनियम तत्त्व तक तत्त्वों की संख्या केवल ६२ है।

वैज्ञानिक विचारों की प्रामाणिकता, उपादेयता आदि का मूल्यांकन करने के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। न कपिल या कणाद पूर्णज्ञ थे

और न आज के वैज्ञानिक पूर्णज्ञ हैं। कणाद और किपल का अपने युगों में वही विशिष्ट स्थान था जो आज के युग में वैज्ञानिकों का है। पूर्व-समय में यिद वे न होते तो हम विज्ञान की वर्तमान स्थिति तक भी न पहुँच सकते। हमें प्रसन्नता है कि आचार्य उदयवीर जी ने अपने सांख्य और वैशेषिक भाष्यों में प्राचीनतम से लेकर नूतनतम विचारधाराओं से हमें पिरिचित कराया है। निश्चय है कि इन उपांग दर्शनों के आचार्यों में उदयवीर जी का श्रेष्ठ स्थान है और हमें गर्व है कि वे अपनी वर्तमान दीर्घ आयु में अभी तक हमारे बीच में विद्यमान हैं। ६५ वर्ष से अधिक के इस आचार्य के प्रति हमारी अनेकानेक वन्दना है।

प्रसन्नता की बात है आर्य-संसार के प्रसिद्ध प्रकाशक श्री गोविन्दराम हासानन्द (दिल्ली) आचार्य श्री उदयवीर जी के दर्शनों के प्रकाशन की व्यवस्था कर रहे हैं।

—स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती

# प्रस्तावना

'विद्योदय' भाष्य की विशेषता-प्राय: ऐसा देखा जाता है, कि दर्शनों के हिन्दी में किए गए प्राधुनिक व्याख्यान या तो पहने लिखे गए संस्कृत व्याख्यानों के ब्रनुवादमात्र होते हैं, ब्रथवा उनके घाधार पर कुछ न्यूनाधिक करके लिख दिए जाते हैं । परन्तु ऐसी कोई बात प्रस्तुत भाष्य में नहीं है । मूल सूत्रपदों के ग्रनुसार भ्रौर गुरुपरम्पराद्वारा प्राप्त सांख्यज्ञान के गम्भीर विवेचन के श्राधार पर सांख्यसिद्धान्तों की जिन वास्तविकताश्रों को यथार्थरूप में समक्षा गया है, उन्हीं के म्रनुसार यह भाष्य प्रस्तुत किया गया है, इसमें न पुराने व्याख्यानों का मनुकरण है, भ्रौर न निर्देशपूर्वक उनका प्रत्याख्यान है। उस समय के वातावरण भ्रौर परम्पराग्नों के भ्रनुसार उन व्याख्याकारों ने जैसा समक्ता, वैसा व्याख्यान किया, उनकी भ्रान्तरिक ज्ञाननिधि पर किसी प्रकार की प्रतिकूल भावना करना अनुचित होगा, उनके साथ म्रन्याय करने के तुल्य होगा। म्रब परिस्थिति म्रीर साघनों में भ्रन्तर भागयाहै, साम्प्रतिक वातावरण में भ्रनेक प्रकार की प्रचलित भ्रान्तियों से दबे हुए ग्रर्थों को उनकी वास्तविकता के रूप में उभार लिया गया है; जिनके कारण सांख्य के अनेक यथाभूत तत्त्वार्थों को समभने में पर्याप्त अनुकूलता हुई है। फलतः यह स्वाभाविक था, कि इस भाष्य में पहले व्याख्यानों का ग्रन्धान्-करण न किया जाए । इसप्रकार एह भाष्य सांख्य की ग्रति प्राचीन परम्पराग्रों की यथार्थता को उभारने में पर्याप्त सीमा तक सहायक होगा।

षडध्यायीरूप सांख्यसूत्रों के विषय में प्रचलित भ्रान्तियां—षडध्यायीरूप सांख्यदर्शन—जिसका ग्रपरनाम 'पष्टितन्त्र' है—भारतीय परम्परा के ग्रनुसार ग्रति प्राचीन काल से परमिष किपल की रचना माना जाता रहा है। शुंगकाल से कुछ शताब्दी पूर्व तथा कुछ ग्रनन्तर काल तक सांख्यविषय पर जो साहित्य लिपिबढ किया गया, उसे ठीक प्रकार से न समभकर वर्त्तमान शताब्दी में भारतीय परम्परा की उन्त मान्यता पर सन्देह किया जाने लगा। श्रनेक शाधुनिक विद्वानों ने ऐसा

मंक्समूलर, 'सिक्स सिस्टम् श्रॉफ इण्डियन फ़िलासफ़ी' पृ० १५३ कीय, 'हिस्ट्री झॉफ़ संस्कृत लिट्टेचर पृ० ४८६ सस्यवत सामश्रमी, 'निरुक्तालोचन' पृ० ६८ बाल गंगाघर तिलक, 'गीतारहस्य' प्रथम संस्करण, पृ० १५३ चिन्तामणि विनायक वैद्य, 'महाभारतमीमांसा' पृ० ५१६ राजाराम शास्त्री, 'सांख्य के तीन प्राचीन श्रन्थ'

विचार प्रकट किया है, कि वक्तंमान पडच्यायी सांस्यदर्शन किया की रचना नहीं है। इसके लिए तीन बातों को प्रबल प्रमाएग्हप में उपस्थित किया जाता है—

१—सांख्य के कुछ सूत्र कारिकारूप हैं, म्रतः कारिकाम्रों [ईश्वरक्रुष्ण-रिचस-सांख्यसप्तिति] के म्राधार पर बाद में किसी के द्वारा उनकी रचना की गई होगी।

२—शंकराचार्य सायण भ्रादि ने भ्रपने ग्रन्थों में सांस्यसूत्रों का कहीं उल्लेख नहीं किया, भ्रीर न उद्धरण ही दिए हैं, जबकि कारिकाओं के उद्धरण उन ग्रन्थों में मिलते हैं। इसलिए सूत्रों की रचना सायण भ्रादि के बाद होनी चाहिए।

३—सांख्यदर्शन के सूत्रों में कुछ स्थलों पर जैन एवं बौद्ध मतों का उल्लेख भौर उनका प्रत्याख्यान पाया जाता है, तथा न्याय वैशेषिक मादि का नाम उप-लब्धिश्होता है, जो इन सूत्रों की प्राचीनता का बाधक है भौर इन्हें किपल की रचना मानने में सन्देह उत्पन्न करता है।

एतदितिरक्त भ्रनेक विद्वानों ने विशेषरूप से पाश्चात्य विचारकों ने यह भी कहा, कि किपल नाम का कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हुम्रा, यह एक पौराणिक कल्पनामात्र है। तब उसके द्वारा किसी शास्त्र की रचना का प्रश्न ही नहीं उठता। इसप्रकार की भ्रनेक भ्रान्तियां षष्टितन्त्र [सांख्यदर्शन] भ्रौर उसके रचियता के विषय में भ्राजकल प्रचलित हैं।

हमने सांख्यविषयक भ्रान्तियों का प्रामाणिक विवेचन ग्रपने ग्रन्थ 'सांख्य-दर्शन का इतिहास' में किया है जिसकी ग्रध्यायवार विषयवस्तु नीचे दी जाती है—

१—प्रथम ग्रध्याय में किपल की ऐतिहासिकता में ग्रनेक प्रमाणों का संग्रह किया गया है। श्राचीन साहित्य में यथोपलब्ध इतिहास तथा किपल के माता-पिता सगे-सम्बन्धी तथा जन्मभूमि ग्रादि का वर्णन यथाप्राप्त किया गया है।

२—द्वितीय ग्रघ्याय में सिद्ध किया गया है कि कपिल ने 'षष्टितन्त्र' की रचना की, उसका ही दूसरा नाम 'सांख्यशास्त्र' ग्रथवा 'सांख्यदर्शन' है । विविध साहित्य के प्रमाणों से इस विषय को सुपुष्ट किया गया है । 'कपिल ने षष्टितन्त्र की रचना की' यह केवल परम्परा ही नहीं, प्रत्युत विभिन्न साहित्य में इसका तथ्यरूप में उल्लेख होता रहा है, यथामित उन सबका संग्रह पाठक इस ग्रध्याय में पायेंगे ।

३—सांख्यसूत्र किपल की रचना नहीं, इसमें जो पहला हेतु दिया जाता है, कि कितिपय सूत्र कारिकारूप होने से उन्हों के माधार पर किसी ने इन सूत्रों की रचना कर दी होगी; इस कथन का सुपुष्ट प्रमाणों से निराकरण तृतीय मध्याय में किया गया है। यहां यह भी निश्चित किया गया है, कि कापिल सूत्रों के वास्तिविक पाठ कारिकारूप नहीं हैं, इनको कारिकारूप बाद में दिया गया है, जो कम माज भी चालू है। ४—शंकर सायण श्रादि के ग्रन्थों में सूत्रों के उद्धरण न होने के रूप में जो हेतु इन सूत्रों के ग्रकापिल होने में कहा जाता है, उसका विवेचन चतुर्थ ग्रष्ट्याय में किया गया है। सायण तथा शंकर के ग्रन्थों के ग्रतिरिक्त सायण से लेकर ईश्वरकृष्ण तक के साहित्य में लगभग पन्द्रह-सोलह सूत्र उद्घृत किए गए यहां दिखाए गए हैं। इसके ग्रतिरिक्त ईश्वरकृष्ण से भी प्राचीन साहित्य में ग्रनेक संख्यसूत्र उद्धृत हुए हैं, उनका भी उल्लेख इस ग्रष्ट्याय में किया गया है।

४—सांख्यसूत्रों के किपल-रचना न होने में तीसरी बात कही जाती है, कि इन सूत्रों के कुछ स्थलों में जैन बौद्ध ग्रादि का खण्डन तथा न्याय वैशेषिक मादि का नामोल्लेख है। पांचवें ग्रध्याय में इस घारणा का विशद विवेचन किया गया है, ग्रीर सुपुष्ट ग्रान्तरिक साक्षियों के ग्राधार पर सांख्यदर्शन में कितपय सूत्रों का प्रक्षेप पकड़ लिया गया है। इन सूत्रों में 'पाटलिपुत्र' ग्रीर 'स्रुष्न' नगरों का भी नामोल्लेख है, जिससे इस निश्चय पर प्रकाश पड़ता है, कि इन सूत्रों का प्रक्षेप शुंगकाल के ग्रासपास किसी व्यक्ति ने किया होगा, जब घोनों नगर ग्रपनी उन्नतदशा के कारण प्रसिद्ध थे, इत्यादि विश्लेषण विज्ञपाठक इसी ग्रध्याय में पायेंगे।

६, ७—छठे भौर सातवें भ्रष्याय में यथाक्रम सांस्यस्त्रों के पूर्ववर्ती व्या-स्थाकारों तथा सांस्थकारिका के टीकाकारों के प्रादुर्भावकाल का निर्णय किया गया है, इस विषय में भ्रन्य जो कुछ भ्राधुनिक समय में लिखा गया है, ज्यका यथायथ विवेचन भी विज्ञ पाठक यहीं पायेंगे।

द—माठवें म्रघ्याय में ईश्वरकृष्ण से प्राचीन सांख्याचार्यों का यथोपलब्ध वर्णन है। उनमें से जिन म्राचार्यों के कोई सन्दर्भ विभिन्न साहित्य में उद्धृत उप-लब्ध हुए है, उनका संग्रह यहां कर दिया गया है। इनके म्रतिरिक्त 'विन्ध्यवासी रुद्रिल' तथा एक विस्मृत सांख्याचार्य 'माधव' का वर्णन भी किया गया है।

# महर्षि कपिल का ईश्वरवाद

भ्रनेक शताब्दियों से यह प्रवाद प्रचलित रहा है, कि किपल भ्रनीश्वरवादी था। परन्तु वर्त्तमान सांख्यषडच्यायी का गम्भीर तर्कपूर्ण भ्रष्ययन इस परिगाम पर नहीं पहुँचाता, तब यह विवेचनीय हो जाता है, कि इस प्रवाद का रहस्य क्या रहा होगा?

सांख्यशास्त्र के साथ किपल का नाम उसके आदि काल से जुड़ा हुआ है। इस विचार में भारतीय समस्त वाङ्मय निविवादरूप से एकमत है, कि सांख्य का प्रवक्ता आदि विद्वान् परमिष किपल है। किपल के अनन्तर सांख्यपरम्परा में अनेक ऐसे आचार्य हुए हैं, जिन्होंने कितपय विषयों में किपल के विचारों से अपना मतभेद प्रस्तुत किया है। उनमें एक मुख्य आचार्य वार्षगण्य है। उसका कोई ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं, पर सांख्य के व्याख्याग्रन्थों में उसके कितपय उद्धृत सन्दर्भ उपलब्ध

होते हैं, जिनके ग्राधार पर वार्षगण्य के विचारों का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होता है। उसका एक सन्दर्भ युक्तिदीपिका [पू० १०२] में उद्धृत है—

'प्रधानप्रवृत्तिरप्रत्यया पुरुषेगाऽपरिगृह्यमाणा भ्रादिसर्गे वर्त्तते'।

म्रादिसगं में प्रधान की प्रवृत्ति, चेतनारहित [म्रप्रत्यया] म्रथीत् पुरुष से म्रपिरगृहीत-अनुनुगृहीत-अप्रेरित ही हुमा करती है। इससे स्पष्ट हैं, वार्षगण्य प्रकृति की प्रवृत्ति में चेतन-प्रेरणा की भ्रपेक्षा स्वीकार नहीं करता, यह मान्यता जगत् के प्रति ईश्वर के नियन्त्रण को हटा देती है। भारतीय साहित्य पर सांख्य के भ्रनुपम प्रभाव का लाभ उठाने की भावना से म्रनीश्वरवादी बौद्ध विद्वानों ने अपने उदयक्ताल में 'वार्षगण्य' के इस सिद्धान्त का सांख्य के नाम से प्रचार किया, जो कालान्तर में सांख्य के साथ 'कपिल' का म्रदूट सम्बन्ध होने से 'कपिल' पर म्रारोपित होगया, मनन्तर उक्त विचार के प्रभाव में मध्य-कालिक विद्वानों द्वारा सांख्य के 'ईश्वरा-सिद्धेः' सूत्र के वास्तविक श्रयं समभने में भ्रान्ति होजाने हे कारण इस विचार को काफी हवा दी गई, भीर इस म्राधार पर 'कपिल' मनीश्वरवादी मान लिया गया।

वस्तुतः कापिल सांख्य में जड़ प्रकृति को जगत् का मूल उपादान स्वीकार करने के कारण ईश्वर को जगत् का केवल ग्रधिष्ठाता व नियन्ता माना गया है; इसीकारण प्रकृति से ग्रतिरिक्त ईश्वर तथा ग्रन्य किसी तत्त्व को जगत् के उपादान होने का निषेध किया गया है। 'ईश्वरासिद्धेः' सूत्र में भी जगत् के उपादानभूत ईश्वर को ग्रसिद्ध बताया है। सर्वजगिन्नयन्ता ईश्वर का यहां निषेध नहीं है। पूर्वापर प्रसंग के अनुसार यह ग्रर्थ किसप्रकार स्पष्ट होता है, यह उस सूत्र के प्रकरण ग्रीर उसकी टिप्पणी में विस्तार के साथ प्रकट कर दिया है। सांख्य के ग्रन्थ प्रसंगों [३।४६-४७, तथा ४।२-१२] में भी ईश्वर के जगिन्वयन्ता व ग्रधिष्ठाता होने तथा प्रकृति के जगदुपादान होने का विस्तृत वर्णन है।

इससे स्पष्ट है, कि वास्तविक सांख्यसिद्धान्त अकाल में ही किस प्रकार भ्रान्ति-घटाओं से आच्छादित होते रहे हैं। प्रस्तुत भाष्य में उनको विच्छिन्न कर वास्तविकताओं को स्पष्ट करने का यथासंभव प्रयत्न किया गया है। विवेकशील पाठक मनन करने पर स्वयं अनुभव करेंगे।

> विनीत— **उदयवीर शास्त्री**

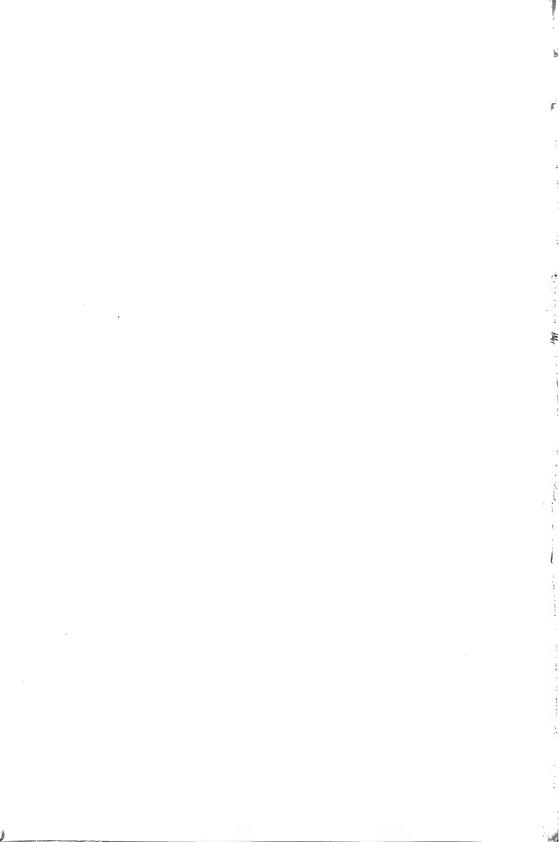

# विषयबस्तुसूची

| विद्योदय भाष्य, ग्रन्थका मु <del>ख</del> ्य भाग | <b>१</b> –२६२             |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| परिशिष्ट १, विषयानुक्रमिणका                     | २६३–३०५                   |
| परिशिष्ट २, प्रक्षिप्तसूत्रव्याख्या             | ३०६–३४०                   |
| परिशिष्ट ३, सांख्य-सूत्रसूची                    | ₹ <b>४१</b> –३ <b>४</b> १ |
| परिशिष्ट ४, प्रक्षिप्तसूत्रसूची                 | <b>३</b> ५२–३५४           |
| संस्थात का प्रकाशन                              | <b>३</b> ४५–३४६           |

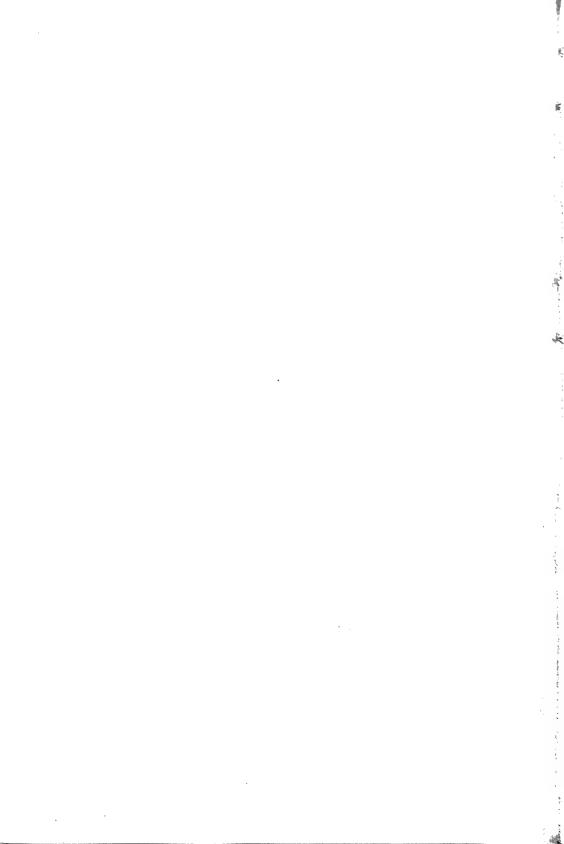

### बो३म्

# सांख्यदर्शनम्

(बष्टितन्त्रापरनामधेयम्)

# विद्योदय-भाष्यसहितम्

भ्रनन्त दुःख सागर में इबी हुई जनता का उद्घार करने की इच्छा से भ्रादि-विद्वान् परमिष कपिल ने भ्रतिप्राचीन काल में सांस्य भ्रथवा षष्टितन्त्र नामक मोक्षशास्त्र का उपदेश किया, जिसका प्रथम सूत्र है—

अथ त्रिविधदुःखात्यन्तिनवृत्ति रत्यन्तपुरुषार्थः ।।१।।

[त्रिविधदु:खात्यन्तिनवृत्तिः] तीन प्रकार के दु:खों की म्रतिशय निवृत्ति [मत्यन्तपुरुषार्थः] मोक्ष है, [म्रथ] उसका (उसके प्रतिपादक शास्त्र का) प्रारम्भ करते हैं।

पुरुषार्थं पद का ग्रमिप्राय है—पुरुष का प्रयोजन। सांख्यशास्त्र में पुरुष पद का प्रयोग चेतनं तत्त्व के लिए होता है, जिसमें परमात्मा ग्रौर जीवात्मा दोनों का समावेश है। प्रस्तुत सूत्र में 'पुरुष' पद केवल जीवात्मा के ग्रभिप्राय से प्रयुक्त हुन्ना है, क्योंकि शास्त्र का ग्रारम्भ इसी के लिये है। शास्त्र जीवात्मा के दो प्रयोजनों का निर्देश करता है, एक भोग दूसरा ग्रपवर्ग। भोगरूप प्रयोजन का निर्देश तृतीय सूत्र में किया जायगा। सांख्य मोक्षशास्त्र है, ग्रतएव सर्वप्रथम सूत्र में ग्रपवर्ग का उल्लेख किया गया है। यह मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट सर्वातिशायी प्रयोजन है, इसलिये इसको 'ग्रत्यन्तपुरुषार्थं' कहा है। इसी के ग्रपर नाम ग्रपवर्ग ग्रथवा मोक्ष ग्रादि हैं। ग्रात्मा के लिए मोक्ष के स्वरूप ग्रौर उसकी प्राप्ति के साधनों का प्रतिपादन करना इस शास्त्र का प्रयोजन है, ग्रतएव सर्वप्रथम मोक्षस्वरूप के निर्देश के साथ इस शास्त्र का प्रारम्भ किया जाता है।

सूत्र में 'ग्रय' पद का अर्थ अधिकार अथवा प्रारम्भ करना है। यह पद उच्चारण मात्र से माञ्जलिक भी समका जाता है। सर्वप्रथम इस पद का उच्चारण शास्त्रचर्चा में माञ्जलिक भावनाओं का उद्भावक है, जिससे शास्त्र की सफलता तथा अध्ययनाध्यापन में उपस्थित होने वाले विघ्नों के अपहरण का संकेत किया गया है। जिससे श्रोता प्रवक्ता ग्रध्येता उपदेष्टा सदा मंगलमय भावनाओं से युक्त रहें, तथा मंगलमय स्थिति को प्राप्त करें।

जिस मोक्ष का प्रतिपादन करने के लिए इस शास्त्र का प्रारम्भ किया जा रहा है, उसका स्वरूप क्या है ? सूत्रकार ने ग्रितिसंक्षेप में उसका निर्देश किया— 'त्रिविधदुः लात्यन्तिनवृत्तिः' तीन प्रकार के दुः लों से ग्रितिशय छूट जाना । संसार में हम दुः लों से छूटने के लिये धन ग्रादि ग्रनेक उपायों का प्रयोग करते हैं, योड़े बहुत समय के लिए हम किसी एक दुः ल से छुटकारा पाते भी हैं, पर फिर हमें शीघ्र ग्रन्य दुः लसमूह ग्रा घरता है, किसी एक दुः लिनवृत्ति के काल में भी ग्रन्य दुः लग्नाते रहते हैं । इसप्रकार सांसारिक साधनों के द्वारा न तो हमारे दुः लग्निक समय के लिये छूट पाते हैं ग्रीर न उतने काल में नैरन्तर्यं की स्थित ग्रा पाती, वयों कि जितने समय के लिये कोई कष्ट दूर होता है, उसके ग्रन्तराल में ग्रन्य कष्ट ग्रा उप-स्थित होते हैं । ग्रतएव इन ग्रवस्थाग्रों को परमपुरुषार्थं, मोक्ष या ग्रपवर्ग नहीं कहा जा सकता । मोक्ष की ग्रवस्था वही है, जहां तीनों प्रकार के दुः लों की ग्राधिक समय के लिये निवृत्ति हो जाय ग्रीर उसमें नैरन्तर्यं की ग्रवस्था बनी रहे। ग्रिभप्राय यह है कि उतने समय में किसी प्रकार के दुः ल का ग्रस्तित्व न रहना चाहिये ।

दुःख के समस्त प्रकारों का तीन वर्ग में समावेश किया गया है। माध्याित्मक, ग्राधिभौतिक तथा ग्राधिदैविक। ग्राध्यात्मिक दुःख वह है, जो ग्रपने ग्रान्तिर्क कारणों से उत्पन्न होता है। यह दो प्रकार का है, एक शारीर दूसरा मानस।
शारीर के वात, पित्त, कफ ग्रादि की विषमता से ग्रथवा ग्राहार, विहार ग्रादि के
वैपम्य से जो दुःख उत्पन्न हो जाता है, वह 'ग्राध्यात्मिक शारीर' दुःख कहा जाता
है, तथा जो काम,कोध, ईध्यां, द्वेष, राग ग्रादि मनोविकारों के कारण दुःख उत्पन्न
होता है, उसे 'ग्राध्यात्मिक मानस' दुःख कहते हैं। ग्राधिभौतिक वह दुःख है, जो
ग्रन्य भूतों ग्रर्थात् प्राण्यों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। सांप, बिच्छू ग्रादि के
काटने से, ग्रन्य हिस्न प्राण्यों द्वारा ग्राधात पहुंचाने से, किसी के मारने पीटने
ग्रथवा कटु वाक्य कहने से, इसी ढंग की किसी भी रीति से होने वाला दुःख इस वर्ग
में ग्राता है। ग्राधिदैविक दुःख वह है, जो वर्षा, ग्रातप, हिमपात, विद्युत्पात भूकम्प
तथा वायु ग्रादि जनित उत्पातों के कारण उत्पन्न होता है।

इन तीनों प्रकार के दुःखों की मत्यन्त निवृत्ति मथवा मात्मा का इन दुःखों से मलग हो जाना मत्यन्तपुरुषार्थ मर्थात् मोक्ष कहा जाता है; उसके प्रतिपादक शास्त्र का प्रारम्भ करते हैं।।१।।

चिकित्साशास्त्र के समान यह मोक्षशास्त्र भी चतुब्यूं ह होता है। चिकित्सा शास्त्र में जैसे रोग, रोग का निदान, ग्रारोग्य तथा ग्रारोग्य के हेतु-भैषज्य ग्रादि का प्रतिपादन होकर शास्त्र की पूर्णता होती है, इसी प्रकार मोक्षशास्त्र में हेय, हैयहेतु. हान तथा हानोपाय इन चार समूहों का प्रतिपादन होता है। दुःख 'हेय' है, म्रर्थात् त्याज्य, जिससे हम छुटकारा चाहते हैं। म्रविवेक 'हेयहेतु' है, सांख्यशास्त्र में म्रात्मा के दुःख का कारण 'म्रविवेक' बताया गया है, चेतन और म्रचेतन के भेद का साक्षात् ज्ञान न होना म्रविवेक है। जब तक प्रकृति-पुरुप के भेद का साक्षात्कार ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक म्रात्मा दुःख भोगा करता है। दुःख की म्रत्यन्त निवृत्ति 'हान' है, इसप्रकार मोक्ष का म्रपर नाम हान' होता है। इसका उपाय है—विवेक ख्याति, म्रर्थात् प्रकृति-पुरुप के भेद का साक्षात्कार ज्ञान। इन चार व्यूह-समूह चरण म्रथवा म्राधारभूत स्तम्भों पर शास्त्र के भव्य भवन का निर्माण किया जाता है। प्रथम सूत्र में 'हेय' म्रीर 'हान' इन दो व्यूहों का संक्षेप से निर्देश किया गया है। म्रब 'हानोपाय' म्रर्थात् मोक्ष के साधनों का प्रतिपादन करना है, जो शास्त्रारम्भ का मुख्य प्रयोजन है। यदि ग्रन्य उपायों से दुःख की निवृत्ति हो सकती है, तो व्यर्थ में शास्त्र का म्रारम्भ क्यों किया जाय ? सूत्रकार कहता है—

न दृष्टात्तित्विर्दिनवृत्तेऽप्यनुवृत्तिदर्शनात् ॥२॥

[दृष्टात्] दृष्ट उपाय से [तित्सिद्धः] ग्रत्यन्त दुःखिनवृत्ति की सिद्धिः [न] नहीं, [निवृत्तेऽिप] एक दुःख के निवृत्त होने पर भी [ग्रनुवृत्तिदर्शनात्] ग्रन्य दुःखों की ग्रनुवृत्ति (सिलिसिला) देखे जाने से।

दु:ख निवृत्ति के लिए लोक में दो उपाय देखे जाते है, एक साधारण लौकिक उपाय धन ग्रादि का ग्रर्जन,तथा दूसरा वैदिक उपाय यज्ञ याग ग्रादि का ग्रनुष्ठान। प्रस्तुत सूत्र में प्रथम उपाय के सम्बन्ध में विवेचन है, दृष्ट उपाय धनाद्यर्जन ग्रादि से दु:ख की ग्रत्यन्त निवृत्ति नहीं देखी जाती, क्योंकि धन, विनता, भव्य भवन, दास, दासी तथा श्रन्य विविध साज सज्जा संभार रहते हुए भी, किसी एक दु:ख का ग्रभाव भने ही हो जाय, श्रन्य श्रनेक प्रकार के दु:खों का सिलसिला बना रहता है। फिर ये साधन स्थायी नहीं, श्राज हैं कल नहीं, बहुत जल्दी नष्ट होने वाले। इसलिये धनादि दृष्ट उपाय से श्रत्यन्त दु:खनिवृत्ति की सिद्धि होनी नहीं।।२॥

यदि धनादि अर्जन की यही स्थिति है, तो समस्त जनता इस ओर प्रवृत्ता क्यों होती है ? वस्तुतः लोक में उसकी पूर्ण उपयोगिता है, इसी बात को सूत्रकार ने कहा है—

प्रात्यहिकक्षुत्प्रनीकारवत् तत्प्रनीकारचेष्टनात् पुरुपार्थत्वम् ॥३॥

[प्रात्यहिकधुत्प्रतीकारवत्] प्रतिदिन की धुधा (भूख) के प्रतीकार के समान [तस्प्रतीकारचेप्टनात्] ग्रन्य दुःखों के प्रतीकार के लिए प्रयत्न किये जाने से [पुरुषार्थत्वम्] (धनादि का ग्रर्जन भी) पुरुषार्थ है।

प्रतिदिन हम को भूख लगती है, अन्न आदि का उपयोग कर हम उसका प्रतीकार कर देते हैं। भूख हमें फिर सताती है और फिर हम वही उपाय करते हैं। कुछ समय के लिये भूख शान्त हो जाती है, पर वह हमारा पीछा नहीं छोड़ती।

इसी प्रकार लोक में घनादि अर्जन हमारी अर्नेक ग्रावश्यकताओं को पूरा करते हैं, पर यह ग्रावश्यकता की खाई कभी पूरी न हो पाई। चाहे किसी अंश तक हो, लौकिक स्थिति में घनादि अर्जन की महती उपयोगिता है, क्योंकि घनादि के द्वारा दैनिक ग्रावश्यकताओं की पूर्ति होने पर जिज्ञासु अत्यन्त पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए ग्रात्म-चिन्तन में प्रवृत्त हो पाता है। इसीलिए कपिल ने इसको पुरुषार्थ बताया है। पर यह केवल 'पुरुषार्थ' है 'अत्यन्तपुरुषार्थ' नहीं।।३।।

इसी कारएा सर्वांश में इसको उपादेय न मानकर हेय पक्ष में रक्खा गया है, सूत्रकार ने यह प्रथं स्पष्ट किया है—

सर्वासम्भवात् सम्भवेऽपि सत्तासंभवाद्धेयः प्रमाणकुशलैः ॥४॥

[सर्वासम्भवात्] सब श्रवस्थाग्रों में संभव न होने से, [सम्भवेऽिप] संभव होने पर भी [सत्तासम्भवात्] दुःख बने रहने श्रथवा दुःखनिवृत्ति न होने से [प्रमाण-कुशलैं:] प्रमाणकुशल (मुमुक्षु) व्यक्तियों द्वारा (मोक्ष के लिये दृष्ट उपायों का श्रवलम्बन) [हेयः] त्याज्य है।

सब देश, सब काल भीर सब भ्रवस्थाओं में दृष्ट उपायों का होना संभव नहीं, इसलिये दु: लों की वास्तिवक निवृत्ति के लिए ये उपाय सर्वथा भ्रधूरे हैं। रोग होने पर प्रत्येक देश, काल या भ्रवस्था में चिकित्सक या भैषज्य की प्राप्ति होजाना, भूख लगने पर उपयुक्त भ्रन्न भ्रादि का मिल जाना, इसी प्रकार की भ्रन्य भ्राव-श्यकताओं के होने पर उनकी पूर्ति या प्रतीकार के लिए भ्रावश्यक उपायों का प्राप्त हो जाना, निश्चित नहीं, इसलिए इन उपायों की निस्सारता स्पष्ट है। यदि ये उपाय किसी प्रकार संभव हो सकें, तो भी इनसे भ्रत्यन्त दु: खिनवृत्ति का होना संभव नहीं। कभी कभी तो ये उपाय साधारण दु: खिनवृत्ति में भी भ्रसमर्थ रहतें हैं। इसलिए प्रमाणकुशल व्यक्तियों के द्वारा त्रिविध दु: लों की भ्रत्यन्तिनवृत्ति-रूप प्रयोजन के लिए दृष्ट उपायों का भ्रवलम्बन सर्वथा हेय है, परित्याज्य है।

किपल प्रत्येक श्रवस्था में संसार को हेय नहीं कहता, जो व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग में रत है, उसके लिये समस्त लौकिक वैदिक कर्तव्य कमों का श्रनुष्ठान करना उसकी दृष्टि में श्रावश्यक है। वह प्रत्येक व्यक्ति को घर-बार छोड़कर जंगल में चले जाने का उपदेश नहीं करता। उसने तो इसे भी 'पुरुषायं' की कोटि में रक्खा है। न यह भावना वैदिक मान्यताश्रों की परम्परा में स्थान पा सकी है। वस्तुतः यह विकृत बौद्ध विचारों की देन है, जिसने बाद में श्रायं साहित्य में श्रवकाश पाया, इस सम्बन्ध में कपिल के विचार सूत्र के 'प्रमाणकुशलें:' पद से स्पष्ट हो जाते हैं। 'प्रमाण' पद का श्रयं तत्त्वज्ञान का साधन शास्त्र है, जो व्यक्ति श्रष्ट्यात्मशास्त्र में कुशल हैं, जिन्होंने प्रवृत्ति मार्ग की श्रस्थिरता को समक्षकर उधर से विरत हो सध्यात्म मार्ग को श्रपना लिया है, उन्हों के लिये दृष्ट उपायों को हेय बताया गया

है। ऐसे व्यक्ति म्रत्यग्त विरल होते हैं। पर इस मार्ग पर जाने का मधिकार सबको समान हैं, भौर सबके लिये यहाँ स्वागत है।।४।।

मानव जीवन का परमलक्ष्य दु:खों से सर्वथा छटकारा पाना है। उसकी उपादेयता केवल इतने पर घाघारित नहीं कि वह दृष्ट उपायों से ग्रप्राप्य है, प्रत्युत वेद भी उसके उत्कर्ष की घोषणा करता है। इसी ग्रथं को सुत्रकार ने कहा—

उत्कर्षादिप मोक्षस्य सर्वोत्कर्षश्रुतेः ॥५॥

[मोक्षस्य] मोक्ष के [उत्कर्षादिप] उत्कर्ष से भी (उसकी उपादेयता सिद्ध है) [सर्वोत्कर्षश्रुतेः] वेद उसे सबसे उत्कृष्ट बताता है।

वेद मोक्ष की सर्वोत्कृष्टता का प्रतिपादन करता है, मानव के लिए सबसे ऊँचा लक्ष्य मोक्ष का प्राप्त करना है, इसलिए उत्कर्ष रूप कारण से भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए यत्न करना भ्रावश्यक है। वह यत्न, बिना उन उपायों के जाने हो नहीं सकता, भ्रतः उन उपायों के प्रतिपादन के लिए शास्त्रारम्भ भ्रावश्यक है।

वेद में 'स्रमृत' पद से आत्मा की मोक्ष अवस्था का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद [७।४६।१२] में जीवात्मा प्रार्थना करता है—'मैं मृत्यु से छुटकारा पा जाऊँ, अमृत से नहीं'। वेदों के समस्त पुरुषसूक्तों [ऋ० १०।६०, यजु० ३१ स्नादि] में स्नमृत पद से मोक्ष की महिमा का वर्णन है। अथवंवेद [१६।६।३], यजुर्वेद [३।६०] स्नौर ऋग्वेद [३।३४।२।। ४।२।६ स्नादि] के स्ननेक स्थलों में अविनाशी सुख अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति के लिए विविध प्रार्थनान्नों का उल्लेख है। सात्मा की यह अवस्था सर्वोत्कृष्ट बताई गई है।।४।।

यह ठीक है कि त्रिविध दुःख की ग्रत्यन्त निवृत्ति लौकिक उपाय से नहीं हो सकती, पर वेदप्रतिपाद्य यज्ञ याग ग्रादि के अनुष्ठान से हो जायंगी। वेद में कहा भी है, 'ग्रपाम सोमममृता ग्रभूम' [ऋ० ८।४८।३], हम सोम का पान करते हैं, ग्रमर हो जाते हैं। सोमपान यज्ञ यागादि अनुष्ठान का संकेत करता है, ऐसी स्थिति में मोक्ष के अन्य उपायों का प्रतिपादन करने के लिए प्रस्तुत शास्त्र के प्रारम्भ की क्या ग्रावश्यकता है ? सुत्रकार इस सम्बन्ध में कहता है—

# अविशेषश्चोभयोः ।।६।।

[उभयोः] (दु:ख की ग्रत्यन्त निवृत्ति के लिये) दोनों प्रकार के (लौकिक वैदिक) उपायों का [ग्रविशेष:]ग्रविशेष-साम्य है।

जहाँ तक दुःख की अत्यन्त निवृत्ति का प्रश्न है, लौकिक धन भ्रादि पदार्थं तथा वैदिक यज्ञ याग भ्रादि अनुष्ठान, दोनों प्रकार के उपायों में कोई विशेषता नहीं है। जैसे लौकिक धन भ्रादि साधनों से दुःख की अत्यन्त निवृत्ति नहीं हो सकती, इसी प्रकार केवल यज्ञ याग भ्रादि के श्रनुष्ठान से भी नहीं हो सकती। यज्ञादि का अनुष्ठान श्रन्तःकरण की शुद्धि द्वारा विवेकज्ञान में उपकारके या सहायक श्रवह्य है, पर वह मोक्ष का साक्षात् उपाय नहीं। सांख्यसूत्रों [३।२३-२४] में इसका स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है। मोक्ष का साक्षात् उपाय प्रकृति-पुरुष ग्रथवा चेतन ग्रचेतन का ग्रनुभूतिरूप विवेकज्ञान है। मोक्ष प्राप्ति में साधन रूप से उपस्थित विवेकज्ञान के साथ अन्य किसी के समुच्चय अथवा विकल्प का श्रवकाश नहीं। परन्तु विवेकज्ञान होने तक शुभ कर्मों का श्रनुष्ठान करते रहना श्रावश्यक है। फलतः विवेकज्ञान के लिए शास्त्रारम्भ अपेक्षित है, जिससे तत्त्वों के वास्तविक विवेचन में सहयोग प्राप्त हो सके।

इस प्रसंग के स्राधार पर कुछ विद्वानों का यह विचार है कि कपिल ने वैदिक यज्ञ याग ब्रादि कर्मों के प्रति, उन्हें मोक्ष का साधन न मानकर, उपेक्षा अथवा अनादर की भावना प्रकट की है। पर वस्तुत: कपिल की ऐसी कोई भावना प्रतीत नहीं होती। यह एक स्थिर विचार है कि वैदिक काम्य कर्म केवल भोग के साधन होते हैं, श्रपवर्ग के नहीं। निष्काम कर्म श्रन्तः करण की शुद्धि में सहायक होते हैं। शुद्धान्तः करए। मुमुक्षु अध्यात्म की स्रोर प्रवृत्त होता है तथा समाधि म्रादि के द्वारा म्रात्मज्ञान मध्या म्रात्म-साक्षात्कार होने पर मपवर्ग को प्राप्त करता है। इसप्रकार निष्काम कर्म भी ब्रात्मज्ञान श्रथवा विवेकज्ञान में उपकारक-मात्र होते हैं। यही स्थिति उनकी अपवर्ग के प्रति कही जा सकती है। वैदिक कर्म अपवर्ग के साधन नहीं है, इसका यह अभिप्राय कदापि न समभना चाहिये, कि श्रात्मज्ञान श्रथवा विवेकज्ञान मोक्षसाधनरूप में वैदिक या वेदप्रतिपाद्य नहीं हैं। प्रत्युत ज्ञान को वेद में स्पष्ट ही भ्रात्मप्राप्ति के साधनरूप में वर्णित किया गया है। 'विद्ययाऽमृतमञ्जुते' [यजु० ४०।१४] ज्ञान द्वारा श्रमृत की प्राप्ति होती है। 'वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात् । तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय' [यजु० ३१।१८] ग्रचेतन प्रकृति से परे प्रकाशस्वरूप वेतन उस महान पुरुष को मैं (बात्मज्ञानी) जानता हूं। उसको ही जानकर मृत्यु के पार जाया जाता है, मोक्ष के लिए ग्रन्य मार्ग नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद् की एक कण्डिका इस अर्थ को अति स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करती है---

उद्गीतमेतत् परमं तु ब्रह्म तिस्मस्त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च । अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीमा ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः ॥१७॥

१. हमने इस ग्रन्थ में अन्यत्र इस विचार को स्पष्ट किया है, कि वैदिक साहित्य में अनेक स्थलों पर 'ब्रह्म' पद का प्रयोग, ईडवर, जीव और प्रकृति तीनों वदार्थों के लिए हुआ है। उन स्थलों में इस पद से कहीं तीनों, कहीं दो और कहीं एक का ग्रहण होता है। इसकी व्यवस्था प्रकरणानुसार स्पष्ट हो जाती है। प्रस्तुत कण्डिका के उत्तराई में दो बार 'ब्रह्म' पद का प्रयोग है। प्रथम ग्रई का प्रयोग तीनों के लिए हुआ है और द्वितीय का केवल ईडवर के लिये। जहां

बहा का उत्कृष्ट स्वरूप ऋषियों ने इस प्रकार गाया है कि उस बहा में तीन श्रविनाशी तत्त्व सुप्रतिष्ठित हैं। श्रात्मज्ञानी ऋषि उनके भेद को जानकर सांसारिक दु: खों से छूट, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस रूप में वेद तथा ग्रन्य वैदिक साहित्य के ग्रनेक सन्दर्भ उक्त ग्रर्थ को पृष्ट करते हैं।।६।।

द्रव्यार्जन श्रीपधोपचार श्रादि लौकिक तथा यज्ञ याग श्रादि वैदिक काम्य कर्म मोक्ष के वास्तिविक उपाय नहीं, इसिलये वस्तुभूत उपाय-विवेकज्ञान की सिद्धि के लिए शास्त्रारम्भ ग्रावश्यक है। पर ग्रब विचारणीय यह है कि मोक्ष तो उसी का हो सकता है, जो बन्धन में पड़ा हो। ग्रात्मा के मोक्ष का प्रतिपादन करने के लिए प्रथम यह ग्रावश्यक है कि उसके बन्धन की स्थिति को स्पष्ट किया जाय। तब सोचना चाहिए कि क्या ग्रात्मा स्वभाव से बन्धन में रहता है, ग्रथवा किसी निमित्त से वह बद्ध हो जाता है ? सूत्रकार कहता है—

न स्वभावतो बद्धस्य मोक्षसाधनोपदेशविधिः ॥७॥

[स्वभावतः] स्वभाव से [बद्धस्य] बन्धन में पड़े श्रात्मा के [मोक्षसा-धनोपदेशविधिः] मुक्ति प्राप्त कराने वाले उपदेशों का विधान [न] संगत नहीं।

यदि ब्रात्मा स्वभाव से बद्ध मानां जाय, तो उसके मोक्ष के लिए किन्हीं साधनों के उपदेश का होना युक्त नहीं कहा जा सकता ॥७॥

कारए यह है, कि-

स्वभावस्यानपायित्वादननुष्ठानलक्षणमप्रामाण्यम् ॥ ५॥

[स्वभावस्य]स्वभाव का[म्रनपायित्वात्] विनाश न होने से[म्रननुष्ठान-लक्षराम्] उसके लिए व्यर्थ मनुष्ठान[म्रप्रामाण्यम्] प्रमारा हीन है।

किसी भी वस्तु के स्वभाव को हटाया नहीं जा सकता। वस्तु का स्वभाव उसका ग्रपना रूप है, ग्रपना ग्रात्मा है। स्वभाव के हटने से वस्तु के स्वरूप का ही ग्रस्तित्व न रहेगा। उष्णता ग्रग्नि का स्वभाव है, यदि उष्णता न रहे, तो व्यवहार में ग्रग्नि का ग्रस्तित्व नहीं रहता। ऐसी स्थिति में यदि बन्धन ग्रात्मा का स्वभाव है तो उसे हटाया नहीं जा सकता। तब उसके लिए जो उपदेश होगा, वह प्रप्रामाणिक होगा, क्योंकि उसका ग्रनुष्ठान करना सर्वथा व्यर्थ होगा। वह उपदेश केवल कथन रहेगा, उसे प्रयोग ग्रथवा व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, उसका कोई भी फल होना संगव नहीं। इसलिए यदि ग्रात्मा स्वभाव से बद्ध माना जाता है, तो उसके मोक्ष के लिये शास्त्र का ग्रारम्म सर्वथा व्यर्थ होगा।।ऽ।।

केवल एक म्रथं में 'ब्रह्म' पर का प्रयोग है, वहाँ यह म्रावश्यक नहीं, कि बह ईश्वर के म्रथं में ही प्रयुक्त हो। केवल प्रकृति म्रथवा जीव के लिए भी उसका प्रयोग देखा जाता है। क्योंकि---

# नाशक्योपदेशविधिरुपदिष्टेऽप्यनुपदेश: ।। ६।।

[न] नहीं होता [म्रशस्योपदेशविधि:] म्रशस्य के उपदेश का विधान [उपदिष्टेऽपि] उपदेश किये जाने पर भी [म्रनुपदेश:] वह म्रनुपदेश है।

ग्रशक्य कार्य के लिए उपदेश करना व्यर्थ है। ऐसा उपदेश भी निष्फल होने से ग्रनुपदेश के समान है। तब क्या ग्रात्मा को स्वभावत: बद्ध मानना चाहिए?।।६।।

शिष्य कहता है—स्वभावतः बद्ध मानकर भी भ्रात्मा के मोक्ष के लिए शास्त्रारम्भ व्यर्थ न होगा, यह स्थिति ऐसी होगी, जैसे—

शुक्लपटवद् बीजवच्चेत् ॥१०॥

[शुक्लपटवत्] श्वेत वस्त्र के समान, [बाजवत्] बीज के समान [चेत्] यदि (मान लिया जाए)।

स्वेत वस्त्र में स्वेत रूप स्वाभाविक है, परन्तु उस पर कोई दूसरा काला नीला, पीला मादि रंग चढ़ा देने से स्वेतता नहीं रहती, वह दूर हो जाती है। भ्रथवा जैसे बीज में भ्रंकुरजननशक्ति स्वाभाविक रहती है, परन्तु वह ग्रग्नि-संयोग से हटा दी जाती है, इसी प्रकार स्वाभाविक भी भ्रात्मा का बन्धन विवेक-ज्ञान से हटाया जा सकेगा भ्रौर उस विवेकज्ञान के लिये शास्त्रारम्भ भ्रावश्यक है।।१०।।

शास्त्रारम्भ की सप्रयोजनता प्रदर्शित करने के विचार से यह केवल एक-देशी समाधान है, सिद्धान्त नहीं। सांख्यसिद्धान्त में किसी वस्तु के स्वभाव का भ्रापाय स्वीकार नहीं किया गया। उक्त सूत्र में जो दृष्टान्त दिये गए हैं, उनमें केवल धर्म के भ्राविभीव तिरोभाव का संकेत है। इसी अर्थ को सूत्रकार ने भ्रगले सुत्र से स्पष्ट किया है—

शक्त्युद्भवानुद्भवाभ्यां नाशक्योपदेशः ।।११।।

[शक्त्युद्भवानुद्भवाभ्यां] (उक्त उदाहरणों में) शक्ति के उद्भव ग्रनुद्भव से (ग्रात्मा के मोक्ष का उपदेश) [ग्रशक्योपदेश:] ग्रशक्य ग्रयं का उपदेश [न] नहीं है।

श्वेत वस्त्र में श्वेतता रूप शक्ति अथवा धर्म का उद्भव अर्थात् आवि-भीव रहता है, नील, पीत, रक्त आदि रंगों में उसे रंग देने से केवल उस धर्म का ति-रोभाव हो जाता है, सर्वथा अपाय अर्थात् नाश नहीं। विधिपूर्वक प्रक्षालन आदि करने से उस वस्त्र में पुनः श्वेतता का आविर्भाव किया जा सकता है। इसी प्रकार बीज की अंकुरजननशक्ति का अग्निसंयोग द्वारा तिरोभाव हो जाता है और वह वैज्ञानिक उपायों द्वारा पुनः ग्राविर्भूत हो सकता है। यदि ग्रात्मा के बन्ध को स्वाभाविक माना जाय, तो कुछ समय के लिये उसका तिरोभाव हो सकता है, सर्वथा ग्रपाय नहीं। ऐसी स्थिति में ग्रात्मा के त्रिविध दु: छ की ग्रत्यन्त निवृत्ति का उपदेश संगत न रहेगा। पर वस्तुतः यह ग्रशक्योपदेश नहीं, ग्रथीत् किसी न हो सकने वाले ग्रथं का उपदेश नहीं है। इसलिये ग्रात्मा के बन्ध को स्वाभाविक नहीं माना जासकता। सर्वज्ञकल्प वेद ऐसी विधि का उपदेश नहीं कर सकता, जिसका व्यवहार या प्रयोग में लाना ग्रशक्य हो।। ११।।

तब ग्रात्मा के बन्ध को नैमित्तिक स्वीकार किया जासकता है, नैमित्तिक मानने पर इस बात का विवेचन करना होगा कि बन्ध का निमित्त क्या होसकता है ? काल, देश, श्रवस्था, कर्म या ग्रन्य कुछ ? प्रथम काल को इसका निमित्त कहा जासकता है, क्योंकि काल कार्यमात्र में निमित्त माना जाना चाहिये। उपनिषद् [क्वेता॰ १।२] में भी इस भावना को स्थान दिया गया है। सूत्रकार ने कहा—

न कालयोगतो व्यापिनो नित्यस्य सर्वसम्बन्धात् ।।१२।।

[कालयोगतः] काल योग से (ग्रात्मा का बन्ध) [न] नहीं, [ब्यापिनः नित्यस्य] व्यापी नित्य ग्रात्मा का [सर्वसम्बन्धात्] सब काल में सम्बन्ध होने से।

कालयोग से आतमा का बन्ध नहीं माना जा सकता। क्योंकि व्यापी नित्य आत्मा की विद्यमानता सर्वकाल में एक समान रहती है। काल किसी का निमित्त उसी अवस्था में माना जाता है, जब उस वस्तु का कभी अस्तित्व हो, कभी न हो। पर आत्मा ऐसा नहीं है, वह सर्वकाल में एक समान है, उसका काल के साथ सम्बन्ध सादातिनक है। यद्यपि सांख्यमत के अनुसार तत्त्वान्तर रूप में काल का कोई अस्तित्व नहीं और जो कुछ अस्तित्व है, वह सर्ग अवस्था में कल्पना किया जाता है। पर आत्मा का अस्तित्व सर्ग से अतिरिक्त अवस्था में भी उसी तरह बना रहता है। ऐसी स्थित में आत्मा के बन्ध का निमित्त काल को नहीं माना जा सकता। अन्यथा जीवन्युक्त अथवा देहपात के अनन्तर मुक्त अवस्था की प्राप्ति आत्मा को न होनी चाहिये, क्योंकि आत्मा का काल के साथ योग तो उस समय भी रहता है।

'व्यापी' और 'नित्य' पदों को काल का निशेषण मानकर सूत्र का यह अर्थ भी किया जाता है—व्यापी और नित्य काल का सब आत्माओं के साथ सम्बन्ध होने से मुक्त आत्माओं का भी बन्ध प्रसंग हो जायगा, अर्थात् नित्य काल का सम्बन्ध मुक्त आत्मा के साथ भी होने से वह भी बढ हो जायगा, इसलिए काल योग से आत्मा का बन्ध नहीं माना जाना चाहिये।

यद्यपि भापाततः यह बात एक सी प्रतीत होती है कि नित्य भारमा का सम्बन्ध काल के साथ कहा जाय या नित्य काल का सम्बन्ध भारमा के साथ बताया जाय, परन्तु सांख्य विचार के भनुसार इनमें भेद है। वस्तुतः सांख्य में काल के पृथक् म्रस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया, फिर उसको नित्य कहने की बात तो दूर चली जाती है। देखें — सांख्यसूत्र, [२।१२] सांख्य में चेतन तत्त्व भ्रौर मूल उपा-दान प्रकृति इन दो तत्त्वों को ही नित्य माना गया है, भ्रन्य समस्त जड़ जगत् प्रकृति का विकार है, तब नित्य कैसे ? श्रतः सांख्य दृष्टि से प्रकृत सूत्र का युक्त भ्रयं वही है, जो प्रथम किया गया है।।१२।।

इस सूत्र में 'व्यापी' पद का ग्रयं-विभु ग्रयवा सर्वत्र विद्यमान कोई एक तत्त्व-ऐसा नहीं है। ग्रनेक प्रमाणों से 'सांख्यसिद्धान्त' के प्रथम प्रकरण में इस विचार को स्पष्ट कर दिया गया है कि सांख्य का ग्रभिमत ग्रात्मा को परिच्छिन्न मानने में पर्यवसित होता है। ग्रतएव यहाँ व्यापी' पद का ग्रयं गतिशील है। विशेष रूप से विविध स्थलों में जिसके पहुँचने का स्वभाव हो। विभिन्न लोकान्तर, योन्यन्तर, देहान्तर ग्रादि में ग्रात्मा की गति ग्रागित उसके इस स्वभाव को स्पष्ट करती है। ग्रात्मा की गित ग्रागित का उल्लेख ग्रनेकत्र वैदिक साहित्य में उपलब्ध होता है। यहाँ 'क्यापी' पद का प्रयोग ग्रात्मा के स्वरूप को प्रदिश्ति करने के लिये हुग्रा है, प्रस्तुत प्रसंग में इसका उपयोग ग्रगले सूत्र के साथ ग्रधिक है। उस सूत्र में ग्रात्मा के बन्ध के प्रति देशयोग की निमित्तता का प्रतिषेध किया गया है। सूत्र है—

# न देशयोगतोऽप्यस्मात् ।।१३।।

[देशयोगतः] देश योग से (ग्रात्मा का बन्घ), [न] नहीं, [ग्रस्मात्] इस (हेतु) से, [ग्रपि] ही। 'ग्रपि' पद सूत्र में 'एव' के ग्रर्थ में प्रयुक्त हुग्रा है।

देशयोग को झात्मा के बन्ध का निमित्त नहीं कहा जा सकता, उपर्युक्त कारण से ही, अर्थात् नित्य गितशील (व्यापी) आत्मा का प्रत्येक काल में किसी न किसी देश के साथ सम्बन्ध बने रहने से। अभिप्राय यह है, कि आत्मा गितशील तथा सर्वेत्र जाने भाने का सामर्थ्य रखने वाला है इसलिये वह किसी एक देश विशेष में बन्धा हुआ रहता हो, ऐसा नहीं है। वह सर्वेत्र आता जाता रहता है। उसकी निरन्तर गित-आगित का वर्णन शास्त्रों में उपलब्ध है, देखें—प्रश्नो० ४१३, कौषी० ११२ तथा ३१४, वृ० ४१४१६॥ इसी सार्वेत्रिक गित-आगित आदि की भावना से आत्मा को व्यापी कहा गया है। वस्तुतः परिच्छिन्न भी भातमा के बन्धन का कारण देशयोग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह किसी एक नियत देश में आवृत नहीं है। देश जितत बन्धन का यही स्वरूप संभावना किया जा सकता है, और वह आत्मा में घटित नहीं होता। यदि किसी न किसी देश के साथ सम्बन्ध ही बन्ध का कारण हो, तो मुक्तावस्था में भी आत्मा का बन्ध मानना होगा, जो संभव नहीं।।१३॥

यदि कालयोग, देशयोग भ्रात्म-बन्ध के कारण नहा है, तो भ्रवस्था को इसका निमित्त मान लेना चाहिये। सूत्रकार कहता है—

नावस्थातो देहधर्मत्वात् तस्याः ।।१४।।

[म्रवस्थातः] म्रवस्था से (म्रात्मबन्धन) [न] नहीं, [तस्याः] उस (ग्रवस्था) के [देहधर्मत्वात्] देह धर्म होने से।

श्रवस्था से श्रात्मा का बन्ध नहीं होता, क्योंकि श्रवस्था देह का धर्म है, ग्रात्मा के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं। ग्रवस्था क्या है ? बाल्य, युवा, वृद्ध ग्रादि ग्रवस्था है, जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति श्रवस्था है, स्थूल, कृश, सबल, दुर्वल ग्रादि श्रवस्था हैं, ये सब देह के घर्म है, देह होने पर इन की सम्भावना हो सकती है, इनका ग्रात्मा से कोई सम्बन्ध नहीं। मूल रूप में 'ग्रवस्था' पद का ग्रभिप्राय परिएाम भी है। जब मूलप्रकृति, परिणत होकर अवयवसंघात आदि विकारों को प्रकट करती है, तब बन्ध के कारण सन्मुख म्राते म्रथवा स्पष्ट हो पाते हैं। बाल्य, युवा म्रादि भव-स्थाग्रों के प्रादुर्भाव में ग्राने से पहले ही ग्रात्मा तो बन्धन में पड़ा रहता है, तब इनको बन्घ का निमित्त माना नहीं जा सकता । सर्गारम्भ में परिगामरूप भ्रवस्था, ग्रात्मा के बन्ध का कारण माना जाना चाहिये। पर इसे भी बन्ध का निमित्त नहीं कहा जा सकता, वयोंकि यह परिएातिरूप ग्रवस्था देह ग्रर्थात् ग्रवेतन का धर्म है। परिगाम की संभावना अचेतन में हो सकती है, आत्मा में नहीं, क्योंकि वह चेतन-स्वरूप है। यदि अन्य के धर्म से अन्य का बन्ध माना जाय, तो मुक्त आत्मा मुक्ता-वस्था में ही बन्ध में ग्रा जाने चाहियें, फिर परमात्मा भी बन्धन में ग्रा सकता है। पर यह शक्य नहीं। ऐसा प्रतिपादन सर्वथा ग्रप्रामाणिक है। फलतः ग्रचेतन धर्म-परिणामरूप अवस्था, चेतन आत्मा के बन्ध का निमित्त संभव नहीं।।१४।।

यदि परिणाम धर्म म्रात्मा का भी मान लिया जाय, तो क्या दोष है ? सूत्रकार कहता है—

असङ्गोऽयं पुरुष इति ।।१५।।

[ग्रसङ्गः] संग रहित है [ग्रयं] यह [पुरुषः] जीवात्मा [इति] स्व-रूप से।

सूत्र में 'इति' पद स्वरूप का बोधक है। यह पुरुष ग्रसङ्ग स्वरूप है। यद्यपि सांख्यशास्त्र में 'पुरुष' पद का प्रयोग चेतनमात्र के लिए होता है, उसमें परमात्मा ग्रीर जीवात्मा सबका समावेश हो जाता है, पर यहाँ बन्धकारणों का प्रसंग होते से 'पुरुष' पद जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुग्रा समभ्रना चाहिये। चेतनमात्र ग्रयं करने पर भी कोई दोष नहीं। प्रत्येक परिणामी ग्रयं, संगरूप, ग्रयांत् संघात के रूप में ग्रवस्थित रहता है, उसका ग्रीर कोई रूप नहीं। परन्तु चेतन ग्रात्मा सवंथा इससे भिन्न है, इसलिए परिणाम, ग्रात्मा का धर्म नहीं माना जा सकता। सूत्र के 'इति' पद का ग्रथं 'हेतु' भी किया गया है। उस समय सूत्र का ग्रथं होगा—यह पुरुष ग्रसंग होने के कारण परिणामधर्मी नहीं कहा जा सकता। इसलिए परिणाम

रूप ग्रवस्था, पुरुष के बन्ध का निमित्त होनी ग्रसंभव है।।१५॥

तब पुरुष के शुभ प्रशुभ कर्मों को बन्ध का निमित्त माना जा सकता है। सूत्रकार कहता है—

न कर्मणान्यधर्मत्वादतिप्रसक्तेश्च ॥१६॥

[कर्मणा] कर्म से (ग्रात्म-बन्घ) [न] नहीं, [श्रन्यधर्मत्वात्] श्रन्य धर्म होने से, [ग्रतिप्रसक्तेः च] श्रीर श्रतिप्रसक्ति से।

विहित श्रथवा निषिद्ध कर्मों के करने या न करने से ग्रात्मा का बन्ध नहीं माना जाना चाहिये। कारए। यह है, कि सभी प्रकार के कर्म, देह, ग्रन्तः करए। ग्रादि के धर्म हैं। उन्हीं के रहने पर होते हैं ग्रन्थथा नहीं। इसलिये ग्रन्य के धर्म से ग्रन्य का बद्ध होना संभव नहीं। शुभ श्रशुभ कर्मों को यहाँ देह का धर्म केवल इस ग्राधार पर कहा गया है कि देह प्राप्त हो जाने पर ही इनका होना संभव होता है ग्रन्थथा नहीं, ग्रीर देह में ग्रात्मा का प्राप्त हो जाना एक प्रकार से बन्धन का स्पष्ट रूप है। कर्म तो ग्रब देह में ग्रात्मा का प्राप्त हो जाना एक प्रकार से बन्धन का स्पष्ट रूप है। कर्म तो ग्रब देह में ग्राने के बाद हो सकेंगे, इसलिये इन्हें ग्रात्मा के बन्ध का कारए। नहीं माना जा सकता। तात्पर्य यह है, कि कर्मों के ग्रस्तित्व में ग्राने से पहले ही ग्रात्मा तो बन्धन में पड़ जाता है, फिर कर्म को बन्धन का कारए। कैंसे माना जाय? यदि ऐसा मान लिया जाय, तो ग्रतिप्रसिवत दोष होगा। ग्राभिप्राय यह है कि जिनको बन्ध में नहीं ग्राना चाहिये, जैसे मुक्तात्मा ग्रथवा परमात्मा उनके भी बद्ध होने की संभावना हो जायगी, क्योंकि जब ग्रन्य के धर्म से ग्रन्य बद्ध हो सकता है, तो बन्ध की व्यवस्था कुछ न रहेगी। तथा ग्रवाञ्चित तत्त्वों पर भी बन्ध की ग्रापत्ति हो जायगी। यह समाधान एकदेशी होने से किपल का ग्राभिमत नहीं। यह ग्रगले सूत्र से स्पष्ट हो जाता है।।१६।।

यदि विहित निषिद्ध कर्म, देह ग्रन्तः करण ग्रादि के घर्म है, क्यों कि वे देहादि के होने पर होते न होने पर नहीं होते, तो बन्ध ग्रीर बद्ध दशा में होने वाले सुख दुःख ग्रादि भोग भी ग्रन्तः करण में ही मान लेने से क्या दोष है ? इससे पुरुष के बन्ध की कल्पना करने की ग्रावश्यकता ही नहीं रहती ग्रीर उपर्युक्त ग्रतिप्रसक्ति रूप दोष भी दूर हो जाता है। ऐसी स्थित में सूत्रकार ने कहा—

विचित्रभोगानुपपत्तिरन्यधर्मत्वे ।।१७।।

[विचित्रभोगानुपपत्तिः] (ग्रात्मा के) विचित्र भोगों की ग्रनुपपत्ति (ग्रसिद्धि) होगी, [ग्रन्यधर्मत्वे] ग्रन्य के धर्म होने पर ।

सुल दुःल मादि भोगों को मन्य के मर्थात् मन्तः करण के धर्म मानने पर, जगत् में जो प्रत्येक व्यक्ति को विविध भोगों की मनुभूति होती हुई देखी जाती है, यह सर्वथा मसंगत होगी। परन्तु लोकानुभूति को एकाएक मसंगत नहीं कहा जा सकता। मिप्राय यह है, कि सुल दुःल मादि की मनुभूति रूप भोग मात्मा में ही उपपन्न माना जा सकता है; क्योंकि समस्त प्रचेतन जगत् चेतन ग्रात्मा के भोगापवर्ग को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुग्रा है। ऐसी स्थिति में यदि कर्म ग्रन्त:-करण के धर्म हैं, तो उन्हें ग्रात्मा के बन्ध का निमित्त नहीं कहा जा सकता। फलतः कर्म ग्रात्मा का धर्म है, क्योंकि ग्रात्मप्रेरणा से ही उसका होना संभव है, तब उसे ग्रात्म-बन्ध का निमित्त मान लेना चाहिये। पर ग्राचार्य को यह ग्रभिमत नहीं। कारण यह है कि ग्रात्मा कर्मानुष्ठान के प्रति देह ग्रन्त:करण ग्रादि के साथ सम्बन्ध होने के ग्रनन्तर प्रवृत्त होता है ग्रीर वह सम्बन्ध ही बन्ध का रूप है, तब ग्रनन्तर होने वाला कर्म ग्रपने से पहले विद्यमान बन्ध का निमित्त कैसे हो जायगा ? इस-लिये ग्रात्म-धर्म होने पर भी कर्म बन्ध का कारण नहीं।।१७।।

केवल प्रकृति भी श्रात्मा के बन्ध का कारण नहीं हो सकती, इस बात को सूत्रकार ने कहा—

प्रकृतिनिबन्धनाच्चेन्न तस्या अपि पारतन्त्र्यम् ॥१८॥

[प्रकृतिनिबन्धनात्] प्रकृति कारण से [चेत्] यदि (बन्ध कहो, तो वह) [न] ठीक नहीं, [तस्याः] प्रकृति के [ग्रिपि] भी [पारतन्त्र्यम्] पराधीन होने से।

प्रकृतिरूप निमित्त से म्रात्मा का बन्ध होता है, यह भी कहना ठीक नहीं। क्यों कि प्रकृति स्वयं परतन्त्र है। वह म्रपने प्रेरियता चेतन म्रधिष्ठाता की प्रेरिया के बिना प्रवृत्त नहीं हो सकती। यदि प्रकृति की स्वतः प्रवृत्ति मानी जाय म्रौर म्रात्मा के बन्ध में उसे निमित्त मान लिया जाय, तो प्रलय म्रवस्था में भी प्रवृत्ति होनी चाहिये, म्रयात् प्रलय का म्रस्तित्व ही न रहना चाहिये। नियन्ता की प्रेरिया से मचेतन में जो प्रवृत्ति होती है, वही सतत चलती रहती है, जब तक प्रेरियता स्वयं उसे बदल न दे। इसप्रकार प्रकृति के सर्ग-प्रलय नियन्ता की प्रेरिया से हो पाते है। म्रतः प्रकृति चेतन म्रधिष्ठाता के म्रधीन है, उसकी प्रेरिया के म्रनुमार सर्ग प्रलय होते रहते हैं। म्रतएव प्रकृति स्वतः म्रात्मा के बन्ध का कारण नहीं कही जा सकती।। १८।।

सातवें सूत्र से यहाँ तक आत्मा के बन्ध के विभिन्न संभावित निमित्तों पर प्रकाश डाला गया। यह सब तत्त्व की विवेचना के लिए सूत्रकार ने उन्हां करके प्रस्तुत किया है। श्रब आत्म-बन्ध के वास्तविक निमित्त का सिद्धान्तरूप में निर्देश किया जाता है। सूत्रकार कहता है—

न नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्य तद्योगस्तद्योगादृते ॥१६॥

[नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्य] नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव ग्रात्माका [तद्योगः] बन्धयोग [तद्योगादृते] प्रकृतियोग के विना [न] नहीं।

नित्य-उत्पत्ति विनाश से रहित, शुद्ध-ग्रपरिणामी, बुद्ध-चेतन,

मुक्त-प्रकृति के सत्त्वरजस्तमोग्रुणों से सर्वथा भिन्न प्रथात् निर्गुण ग्रात्मा का, तद्योग-बन्धयाग, तद्यागादते-प्रकृतियोग के बिना, न-नहीं होता । ग्रभिप्राय यह है कि भारमा का प्रकृति के साथ सम्बन्ध, भारमा को बन्धन में लाता है। सूत्र का 'स्वभाव' पद नित्य ग्रादि सब पदों के साथ जुड जाता है, नित्यस्वभाव, शुद्ध-स्वभाव ग्रादि । इससे ग्रात्मा के वास्तविक स्वरूप का निर्देश किया गया है । कतिपय व्याख्याकारों ने 'नित्य' पद को शुद्ध म्रादि पदों के साथ जोड़कर---नित्यशुद्ध-स्वभाव, नित्यबुद्धस्वभाव तथा नित्यमुक्तस्वभाव—ऐसा ऋर्य किया है । परन्तु 'स्वभाव' पद का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध होने से 'नित्य' पद का सम्बन्ध प्रनावश्यक हो जाता है। 'स्वभाव' पद से उसी म्रथं की म्रिभव्यक्ति हो जाती है, इसका भीर कोई उपयोग समस्त पद में नहीं है। इसलिए 'नित्य' पद को स्वतन्त्र विशेषण मानना चाहिये। तब सूत्रार्थं होगा---ग्रात्मा नित्यस्वभाव है, ग्रर्थात् अनुत्पाद-विनाशशील, उसका यह स्वभाव है कि वह न उत्पन्न होता है, ग्रीर न विनष्ट। पर नित्यस्वभाव तो प्रकृति भी है, इसलिए ग्रगला विशेषण दिया गया-- ग्रात्मा शुद्धस्वभाव है, ग्रपरिएामी स्वभाव, उसमें कभी किसी प्रकार का कोई परिएाम नहीं होता। प्रकृति नित्य होती हुई भी परिणामिनी है। ग्रात्मा की एक ग्रन्य विशेषता ग्रगले पद से प्रकट की गई-बुद्धस्वभाव, वह चेतनस्वरूप है। ग्राशंका हो सकती है, कदाचित् चेतन भी प्रकृति का ही कोई ग्रंश हो, इसलिये ग्रगला विशेषरा प्रस्तुत किया गया- मुक्तस्वभाव, प्रकृति से सर्वथा छुटा हुम्रा म्रर्थात् सर्वथा भिन्त । प्रकृति में सम्प्रवत-लिप्त भी ग्रात्मा प्रकृति से सर्वथा भिन्न होता है। प्रकृति सत्त्वरज-स्तमोग्रण रूप है, झात्मा इस ग्रुएत्रय से सर्वथा विपरीत है, निर्गुए है। इसप्रकार इन विशेषग् पदों से म्रात्मा के वास्तविक स्वरूप का निर्देश किया गया है। फलतः इसप्रकार का आत्मा प्रकृति के सम्पर्क में आने से बन्धन में पड़ जाता है।।१६॥

श्रव स्वभावतः यह श्राशंका होती है कि इस प्रकार का श्रात्मा प्रकृति के सम्पर्क में श्राता क्यों है ? जैसे अन्य पूर्वोक्त संभावित निमित्त श्रात्मा के बन्ध में अप्रयोजक रहे, उन्हीं के समान प्रकृतियोग को भी समभा जायगा, जब तक कि यह स्पष्ट न हो जाय, कि श्रात्मा प्रकृति के सम्पर्क में किस कारण से या जाता है। सूत्रकार अगले सूत्र से इसका समाधान करता है---

तद्योगोऽप्यविवेकान्न समानत्वम् ।।२०।।

१. उपलब्ध सांख्यसुत्रों में यह सुत्र ४४ संख्या पर पाया जाता है। २० में सुत्र से लगाकर ४४ में सुत्र तक पैतीस सुत्र प्रक्षिप्त हैं। यह कपिल की रचना नहीं है। हमने इसका विस्तृत विवेचन 'सांख्यदर्शन का इतिहास' नामक झपने ग्रन्थ में किया है। इसीलिए प्रस्तुत ब्याख्या में इन सुत्रों की उपेक्षा कर वी गई है। उपलब्ध सुत्रों के कम में १६ में सुत्र के ठीक ग्रनन्तर, पद-रचना ग्रीर ग्राधिक सम्पर्क के कारण,

[तद्योगः] प्रकृति का योग [ग्रिप] भी [ग्रिविवेकात्] ग्रविवेक से होता है, ग्रतः [न] नहीं [समानत्वम्] समानता (पूर्वोक्त निमित्तों के साथ इस निमित्त की)।

प्रकृतियोग भी आत्मा का, अविवेक के कारण होता है, इसलिए अन्य पूर्वनिर्दिष्ट संभावित निमित्तों के साथ इसकी समानता नहीं कही जासकती। सारांश
यह है कि आत्मा अविवेक के कारण प्रकृति के सम्पर्क में आता है और बन्धन में
पड़ जाता है। अविवेक है—अपने चेतन स्वरूप को साक्षात्कार रूप में अचेतन
प्रकृति से पृथक् न जानना। जब सांख्यप्रदिशत समाधि आदि के द्वारा चेतन अचेतन
के भेद [विवेक] का साक्षात्कार आत्मा को हो जाता है, तो अविवेक को वहाँ
ठहरने का फिर अवकाश नहीं रहता, वह नष्ट हो जाता है। तब आत्मा प्रकृति के
सम्पर्क में नहीं आता और बन्ध से छूटकर अपवर्ग अवस्था को प्राप्त हो जाता है।
ऐसी स्थित में पूर्वोक्त संभावित निमित्तों के साथ प्रकृतियोग रूप बन्ध निमित्त की
समानता नहीं कही जा सकती। पूर्वोक्त समस्त संभावित निमित्त सदोष है, दोष
का संकेत प्रत्येक निमित्त के साथ कर दिया गया है। अविवेकनिमित्तक प्रकृतियोग आत्मा के बन्ध का वास्तिवक कारण है।।२०।।

जब तक अविवेक है, तब तक प्रकृतियोग श्रोर जब तक प्रकृतियोग है, तब तक बन्ध बना रहेगा। इसलिये अविवेक के नाश का उपाय होना चाहिए। सूत्र-कार कहता है—

नियतकारणात्तदुच्छित्तिर्ध्वान्तवत् ॥२१॥

[नियतकारणात्] नियत कारण से [तदुच्छित्तिः] उस (भ्रविवेक) का उच्छेद होता है, [ब्वान्तवत्] ग्रन्थकार के समान।

सांख्यशास्त्रप्रतिपादित प्रकृतिपुरुषिविकसाक्षात्कार रूप एक निश्चित
प्रश्वां सूत्र ग्राना चाहिये। यही सूत्रों का वास्तिविक कम है, मध्यगत पंतीस सूत्र
किपल की रचना नहीं है। इनमें अनेक ऐसे वादों और पारिभाषिक पदों का उल्लेख
है, जिनका ग्रस्तित्व किपल के समय तक न था। तब वह अपनी रचना में इनको
कैसे अवकाश देता। वर्तमान सूत्रकम के अनुसार २८वें सूत्र में प्रसंगवश 'स्रुष्टन'
और 'पाटलिपुत्र' वो नगरों के नाम का उल्लेख किया गया है। इतिहास से यह
निश्चित है कि इन नगरों की स्थिति कब से कब तक रही है। इससे वो परिणाम
निकलते हैं, एक यह कि यह रचना किपल की नहीं हो सकती और दूसरा यह
कि इन सूत्रों का प्रक्षेप किस समय में किया गया। यह निश्चित अनुमान किया
जा सकता है, कि इन सूत्रों का प्रक्षेप उतने ही अन्तर में हुआ है, जब 'स्रुष्टन' और
'पाटलिपुत्र' दोनों नगर अपनी उन्तत दशा में अवस्थित थे। यह समय विक्रम के
तीन शतक पूर्व से तीन शतक अपर तक संभावना किया जा सकता है। अधिक

कारण से म्रविवेक का उच्छेद हो जाता है। जैसे प्रकाश के म्राने पर म्रन्धकार नष्ट हो जाता है, म्रन्धकार के नाश के लिये प्रकाश के म्रतिरिक्त कोई उपाय और नहीं। ऐसे ही म्रविवेक का उच्छेद करने के लिये विवेक एकमात्र उपाय है। यद्यपि शब्द प्रमाण द्वारा हम प्रकृतिपुरुष के भेद का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं मौर म्रनुमान प्रमाण से भी इसका निश्चय हो जाता है, पर ऐसे भेदज्ञान म्रथवा विवेकज्ञान से म्रविवेक का उच्छेद नहीं होता। समाधिजन्य विवेकसाक्षात्कार ही म्रविवेक का उच्छेद करने में समर्थ है।।२१॥

यदि प्रकृतिपुरुष का स्रविवेक, प्रकृति-संयोग के द्वारा पुरुष के बन्ध का जानने के लिये 'सांस्थवर्शन का इतिहास' देखिये। प्रक्षिप्त सूत्रों का मूल पाठ इस प्रकार है—

नाविद्यातोऽप्यवस्तुना बन्धायोगात्। वस्तुत्वे सिद्धान्तहानिः। विजातीयवं तापत्तिश्च । विरुद्धोभयरूपा चेत्। न तादुक्पदार्थाप्रतीतेः। न वयं षट्पदार्थवादिनो वैशेषिकादिवत् म्रनियतत्त्वेऽपि नायौक्तिकस्य संग्रहो-**ऽन्यथा बालोन्मत्तादिसम्वास्यम् ।** नानादिविषयोपरागनिमित्तकोऽप्यस्य। न बाह्याभ्यन्तरयोरपरञ्ज्योपरञ्जक-भावोऽपि देशव्यवधानात् स्न्टनस्य-पाटलिपुत्रस्थयोरिव । द्योरेकदेशलब्धोपरागान्न ब्यवस्था । भ्रदुष्टवशाच्चेत् । न द्वंयोरेककालायोगादुपकार्योपकारक-भावः । पुत्रकर्मवदिति चेत्। नास्ति हि तत्र स्थिर एक प्रात्मा यो गर्भाषानाबिना संस्क्रियते । स्थिरकार्यासिद्धेः क्षणिकत्वम् । न प्रत्यभिज्ञाबाषात् । श्रुतिन्यायविरोधाच्य । इच्टान्तासिदेश्च।

युगपज्जायमानयोर्न कार्यकारणभावः । पूर्वापाये उत्तरायोगात् । तदयोगादुभयब्यभिचाराद्यि, पूर्वभावमात्रे न नियमः। न विज्ञानमात्रं बाह्यप्रतीते:। तदभावे तदभाकाच्छन्यं तहि। शुन्यं तत्त्वं भावो विनइयति वस्तुषमं-त्वाद् विनाशस्य। ग्रपवाद मात्रमबुद्धानाम् । उभयपक्षसमानक्षेमत्वादयमपि । ध्रपुरुषार्थत्वमुभयया । न गतिविशेषात्। निष्क्रियस्य तदसम्भवात्। मूर्तत्वाद् घटादिवत् समानधर्मापत्ताव-पसिद्धान्तः । गतिश्रुतिरप्युपाधियोगाबाकाशवत्। न कर्मणाप्यतद्वर्मत्वात् । प्रतिप्रसक्तिरन्यधर्मत्वे । निगुं पाविभृतिविरोधक्षेति । [इन सूत्रों की क्याख्या 'परिज्ञिष्ट' २ में वेलिये]

हेतु है भीर उनका विवेक मोक्ष का हेतु है, तो देह इन्द्रिय पुत्र कलत्र भ्रादि में भ्रात्माभिमान भर्यात् उनके साथ भ्रात्मा का श्रविवेक होने पर भी मोक्ष हो जाना चाहिये, क्योंकि इसे प्रकृति पुरुष का ग्रविवेक नहीं कह सकते। सूत्रकार समाधान करता है—

प्रधानाविवेकादन्याविवेकस्य तद्धाने हानम् ।।२२।।

[प्रधानाविवेकात्] प्रधान ग्रविवेक से [ग्रन्याविवेकस्य] ग्रन्य ग्रविवेक का (ग्रस्तित्व है), [तद्धाने] उसका नाश होने पर [हानम्] नाश हो जाता है।

देह, इन्द्रिय, पुत्र, कलत्र ग्रादि में ग्रात्माभिमान रूप जो ग्रविवेक है, वह प्रकृतिपुरुष ग्रविवेक के कारण है। जब प्रकृतिपुरुष ग्रविवेक रहता है, तभी देह ग्रादि में ग्रात्माभिमान हो सकता है। देह, इन्द्रिय ग्रादि में कोई विकार उत्पन्न हो जाने से ग्रथवा पुत्र या कलत्र ग्रादि के दुःख से ग्रात्मा का दुःखी होना ग्रादि जो ग्रवस्था है. ये सब प्रकृतिपुरुष के ग्रविवेक से ही हो पाती है, यदि वह ग्रविवेक न हो, तो इनका ग्रस्तित्व नहीं रहता। इसलिये प्रकृतिपुरुष के ग्रविवेक के रहने पर देहाद्यभिमान के होने से ग्रीर उस ग्रविवेक के न रहने पर इसके नाश हो जाने से ऐसी स्थित कदापि उत्पन्न नहीं हो सकती, जबिक प्रकृतिपुरुष का विवेक हो जाने पर देहाद्यभिमान रह सके। ग्रतः देहाद्यभिमान की स्थिति में मोक्ष की कल्पना संभव नहीं ॥२२॥

यह निश्चय हुम्रा कि विवेक से म्रविवेक का नाश होकर म्रात्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, तब म्रात्मा भिन्न म्रोर प्रकृति भिन्न है, ऐसा ज्ञान तो हमें वृत्त्यात्मक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से हो जाता है। फिर इस म्रवस्था में मोक्ष क्यों नहीं होता ? सूत्रकार समाधान करता है—

वाङ्मात्रं न तु तत्त्वं चित्तस्थितेः ॥२३॥

[वाङ्मात्रं] (तत्त्वों का वृत्त्यात्मक ज्ञान) वाङ्मात्र है [न तु तत्त्वं] वास्तविक नहीं, [चित्तस्थितेः] (वृत्ति के) चित्ता में स्थित होने से।

इस प्रकार का वृत्यात्मक विवेकज्ञान वाङ्मात्र है, केवल कहने के लिये, वह विवेक वस्तुभूत नहीं, क्योंकि प्रत्येक वृत्यात्मक ज्ञान चित्त में स्थित रहता है। जब आत्मा अपने स्वरूप का समाधि आदि में अवृत्तिक साक्षात्कार करता है, उस अवस्था में प्रकृतिपुष्प के भेद का जो साक्षात्कार होता है, उसी के द्वारा अविवेक का नाश होकर मोक्ष प्राप्ति संभव है, इसलिये साधारण रूप में जो हम प्रत्यक्षवृत्ति से पुष्प और प्रकृति के भेद को जाने रहते हैं, ऐसा विवेकज्ञान कथनमात्र होने से मोक्ष का उपाय नहीं ॥२३॥

यदि साधारण प्रत्यक्षवृत्तिजन्य भेदज्ञान मोक्ष का उपाय नहीं, तो युक्ति ग्रथवा शास्त्रश्रवण या ग्ररूपदेशमात्र से जो हम प्रकृति श्रीर पुरुष के भेद को जान

लेते हैं, वही भेदज्ञान मोक्ष का उपाय मान लेना चाहिये। सूत्रकार कहता है—

युक्तितोऽपि न बाध्यते दिङ्मूढवदपरोक्षाहते।।२४।।

[युक्तितः ग्रिप] ग्रनुमान ग्रीर शब्द से [न बाध्यंते] ग्रिविवेक की बाधा नहीं होती [दिङ्मूढवत्] दिङ्मूढ के समान, [ग्रिपरोक्षादृते] विना श्रपरोक्ष (साक्षात्कार) ज्ञान के । सूत्र में 'ग्रिप' पद शब्द प्रमाण का संग्राहक है ।

युनित-ग्रनुमान श्रथवा शब्दश्रवणमात्र से जो हमें पुरुष ग्रौर प्रकृति के भेद का ज्ञान हो जाता है, ऐसा ज्ञान वस्तुभूत न होने के कारण ग्रविवेक की बाधा नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को दिग्न्नम हो जाता है, उसे युक्ति ग्रथवा शब्द द्वारा कितना ही समभाइये, उसके मस्तिष्क से दिशा-भूल का भूत हट नहीं पाता। वह उस समय तक बराबर बना रहता है, जब तक कि उसे स्वयं उस स्थिति का साक्षात् अपरोक्ष ज्ञान न हो जाय, इसी प्रकार प्रकृतिपुरुष के ग्रविवेक का नाश, समाधिजन्य ग्रात्मसाक्षात्कारजनित विवेकज्ञान करता है ग्रौर उसी ग्रवस्था में मोक्षप्राप्ति की संभावना हो सकती है।।२४॥

श्रव प्रकृतिपुरुष के विवेक के लिए उन समस्त तत्त्वों का ज्ञान होना श्रा-वश्यक है, जिनसे भिन्न करके श्रात्मा को हमें जानना है। उनमें से श्रनेक तत्त्व ऐसे हो सकते है, जिन्हें हम चक्षु श्रादि इन्द्रियों से नहीं जान पाते। सूत्रकार कहता है—-

अचाक्षुषाणामनुमानेन बोधो धूमादिभिरिव वन्हेः ।।२४।।
[ग्रचाक्षुषाणां] ग्रतीन्द्रियों का [ग्रनुमानेन] ग्रनुमान से [बोधः] बोध
हो जाता है, [धूमादिभिः इव] जैसे धूम ग्रादि से [वन्हेः] वन्हि का ।

जिन तत्त्वों को हम चक्षु ग्रादि इन्द्रियों से देख सकते हैं, उनका तो प्रत्यक्ष ज्ञान हमें हो जाता है, पर जो तत्त्व इन्द्रियगोचर नहीं होते, उनका बोध अनुमान से हो जाता है। जैसे धूम, ग्रालोक अथवा उष्णता ग्रादि से विह्न का ज्ञान होता है। एक समय हम ग्राग्न को चक्षु इन्द्रिय से देखते हैं, ग्रीर यह जान लेते हैं, कि धूम ग्रादि का उससे सहयोग है। जब ग्राग्न हम को नहीं भी दीखती, तब धूम अथवा ग्रालोक ग्रादि के ग्रस्तित्व से ग्राग्न के ग्रस्तित्व का ग्रनुमान कर लिया जाता है। इसी प्रकार इन्द्रियगोचर तत्त्वों से उनके सहयोगी ग्रतीन्द्रिय तत्त्वों का ग्रनुमान हो जाता है। ॥२५॥

वे समस्त तत्त्व कौन से हैं, सूत्रकार बताता है—
सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृतेर्महान्,
महतोऽहङ्कारोऽहङ्कारात् पञ्च तन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं
तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पृरुष इति पञ्चविंशतिर्गणः ।।२६॥

[सत्त्वरजस्तमसां] सत्त्व रजस् तमस् की [साम्यावस्था] साम्य ग्रवस्था [प्रकृतिः] प्रकृति है, [प्रकृतेः महान्] प्रकृति से महत् [महतः ग्रहंकारः] महत् में ग्रहंकार, [ग्रहंकारात् पञ्च तन्मात्राणि उभयमिन्द्रियं] ग्रहंकार से पांच तन्मात्र ग्रीर दंग्नां प्रकार की इन्द्रियां, [तन्मात्रेम्यः स्थूलभूतािन] तन्मात्रों से स्थूल भूत [पुरुषः] ग्रीर इनके ग्रितिरिक्त पुरुष, [इति पञ्चितिः गणः] यह पच्चीस का गण् (संघ-समुदाय) है।

सत्त्व, रजस् श्रीर तमस् ये तीन प्रकार के मूल तत्त्व हैं, इनकी साम्य श्रव-म्या का नाम प्रकृति है। अर्थात् जब ये तत्त्व कार्यरूप में परिणत नहीं होते, प्रत्युत मूलकारण रूप में श्रवस्थित रहते हैं, तब इनका नाम 'प्रकृति' है। समस्त कार्य की कारएए ए श्रवस्था का नाम प्रकृति है। इसप्रकार कार्यमात्र का यही मूल उपादान होने से गौण रूप में भले ही इसे एक कहा जाय, पर प्रकृति नाम का एक व्यक्ति रूप में कोई तत्त्व नहीं है। कार्यमात्र के उपादान कारण की मूलभूत स्थित 'प्रकृति' है। समस्त वैषम्य श्रथवा द्वन्द्व विकृति श्रवस्था में संभव हो सकते है, इसलिये प्रकृति स्वरूप को साम्य श्रवस्था कहकर स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार मूल तत्त्व तीन वर्ग में विभक्त है, श्रीर वह संख्या में श्रनन्त है। जब चेतन की प्रेरणा से उसमें क्षोभ होता है, तब वे मूल तत्त्व कार्योन्मुख हो जाते हैं। श्रर्थात् न रहकर वैषम्य की श्रीर श्रग्रसर होती है। तब उनका जो प्रथम परिएाम है, उसका नाम 'महत्' होता है। इसी को बुद्धि कहते हैं।

श्रव सर्ग प्रारम्भ हो चुका है। साम्य श्रवस्था न रहकर विविध सृष्टि की रचना होने लगी है। 'महत्' से 'ग्रहंकार', ग्रहंकार से पञ्चतन्मात्र भीर दोनों प्रकार की इन्द्रियां। तामस ग्रहंकार से पांच तन्मात्र ग्रधीत् सूक्ष्मभूत भीर सात्त्विक ग्रहंकार से ग्रान्तर ग्रीर बाह्य दोनों प्रकार की इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं। ग्रान्तर इन्द्रिय केवल एक 'मन' है तथा बाह्य इन्द्रिय दस हैं, जो दो वर्गों में विभक्त हैं, कर्मेन्द्रिय ग्रीर ज्ञानेन्द्रिय। वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ये पांच कर्मन्द्रिय हैं तथा श्रीत्र, त्वक्, चक्षु, रसन, घ्राण ये पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं। इन्द्रियां केवल विकार हैं, ये ग्रागे किसी तत्त्वान्तर को उत्पन्न नहीं करतीं। तन्मात्र ग्रर्थात् सूक्ष्मभूतों से स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। दृश्यमान पृथिवी ग्रादि को स्थूलभूत कहने से उनके कारण तन्मात्र सूक्ष्मभूत हैं, यह स्पष्ट होता है।

इनमें मूलप्रकृति केवल उपादान, तथा महत् आदि तेईस पदार्थ उसके विकार है। ये चौबीस अचेतन जगत् है। इससे श्रतिरिवत पुरुष अर्थात् चेतन तत्त्व है। इसप्रकार चौबीस अचेतन श्रौर पच्चीसवां पुरुष चेतन है। चेतन तत्त्व भी दो वर्गों में विभक्त है, एक परमात्मा दूसरा जीवात्मा। परमात्मा एक है तथा जीवात्मा भ्रनेक, भ्रर्थात् संख्या की दृष्टि से भ्रनन्त है। ये हैं, वे समस्त तत्त्व, जिनके वास्तविक स्वरूप को पहचानकर भ्रचेतन तथा चेतन के भेद का साक्षात्कार करना है।।२६।।

पृथिवी भ्रादि स्थूल तत्त्व इन्द्रियगोचर हैं। ग्रन्य तत्त्वों का ग्रहण इन्द्रियों से नहीं होता। इस बात के जान लेने पर कि प्रत्येक कार्य श्रपने उपादान कारण के बिना भ्रस्तित्व में नहीं भ्राता, हम कार्य के भ्रस्तित्व से कारण के भ्रस्तित्व का भनुमान कर लेते हैं। इसी भ्राधार पर सूत्रकार ने कहा—

### स्यूलात् पञ्चतन्मात्रस्य ॥२७॥

[स्थूलात्] स्थूल से. [पञ्चतन्मात्रस्य] पांच तन्मात्र का (ग्रनुमान होता है)।

पृथिवी ब्रादि स्थूलभ्त कार्य हैं, उनके ब्रस्तित्व से उनके उपादान कारण पांच तन्मात्रों के ब्रस्तित्व का अनुमान हो जाता है। ये गन्धतन्मात्र, रसतन्मात्र, रूपतन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र और शब्दतन्मात्र नाम से सांख्यशास्त्र में व्यवहृत होते हैं। इसे तन्मात्र इसलिये कहा जाता है, कि यह अन्य किसी भी तत्त्व से अमिश्रित रहता है। इसी कारण सांख्य में इनको 'अविशेष' नाम भी दिया गया है, क्यों कि इनमें किसी तरह की बाह्य विशेषता अर्थात् कार्यगत विशेषता नहीं रहती। इनके गन्ध, रस आदि नाम उन-उन कार्यों के उत्पादक होने के कारण, व्यवहार के लिये रख लिये गये हैं।

सूक्ष्मभूत की 'तन्मात्र' स्थिति को समभने व स्पष्ट करने के लिये हम सुवर्ण का उदाहरए प्रस्तुत करते हैं। एक सुवर्ण करा लीजिए, उसका उस अवस्था तक विश्लेषण करते जाईये, जब तक कि उसका एक सूक्ष्मातिसूक्ष्म करा रहे, पर उसमें यह प्रतीति बराबर रहे कि यह सुवर्ण है। यह निश्चित है कि वह कण, सुवर्ण रूप में अन्तिम करा है, पर वह अन्तिम तत्त्व नहीं है, उसका और भी आगे विश्लेषण किया जासकता है। वह कण विश्लेषण की जब इस अवस्था तक पहुंच जाय कि उसके अवयवों में सुवर्ण की प्रतीति न रहे, तब यह कहना होगा कि वहां कार्यगत विशेषता समाप्त हो गई है। वे ही अवयव अविशेष अथवा तन्मात्र कहे जाते हैं। प्रत्येक स्थूल पदार्थ इसी प्रकार के सूक्ष्म अवयवों से परिणत होकर स्थूल अवस्था में आता है। इस प्रकार हम स्थूल कार्य से उसके कारराभूत सूक्ष्म 'तन्मात्र' तत्त्वों का अनुमान कर लेते हैं।। २०।।

इसी कम से उन सूक्ष्म तत्त्वों ग्रर्थात् तन्मात्रों के उपादान कारण का ग्रनु-मान किया जासकता है। इसी ग्रर्थ को सूत्रकार ने कहा है—

> बाह्याभ्यन्तराभ्यां तैश्चाहङ्कारस्य ।।२८।। [बाह्याभ्यन्तराभ्यां] बाह्य श्रीर ग्रान्तर (इन्द्रियों) से, [तैः च] श्रीर

उन (तन्मात्रों) से [ग्रहंकारस्य] ग्रहंकार का (ग्रनुमान होता है)।

बाह्य एवं स्राम्यन्तर इन्द्रियों के द्वारा तथा उन तन्मात्रों के द्वारा स्रहंकार का स्रनुमान हो जाता है। पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय मिलकर दस बाह्य इन्द्रियां स्रोर मन एक स्रान्तर इन्द्रिय, ये सब स्रहंकार के कार्य हैं। इसी प्रकार तन्मात्र भी स्रहंकार के कार्य हैं। ये सब कार्य श्रपने स्रस्तित्व से स्रपने उपादान कारण के स्रस्तित्व का स्रनुमान करा देते हैं। इनके कार्यकारणभाव का विशद विवरण 'सांस्यसिद्धान्त' के 'विकार' नामक प्रकरण में देखना चाहिए।।२८॥

श्रहंकार भी किसी का कार्य है, मूल तत्त्व नहीं, इसलिये-

### तेनान्तःकरणस्य ॥२६॥

[तेन] उस (ग्रहंकार) से [ग्रन्तःकरणस्य] ग्रन्तःकरण का (ग्रनुमान होना है)।

उस ग्रहंकाररूप कार्य के द्वारा उसके उपादान कारण ग्रन्त:करण का ग्रनुमान होता है। इस सूत्र में 'भ्रन्त:करण' पद 'बुद्धि' के लिये प्रयुक्त हुग्रा है, जिसका दूसरा नाम 'महत्' है। सांख्य में तेरह करण माने जाते हैं। दस बाह्य-करण पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय, तथा तीन ग्रन्त:करण-मन, ग्रहंकार, बुद्धि। इनमें बुद्धि प्रधान है, क्योंकि वह इन सबका कारण है ग्रीर चेतन के साथ इसका सीधा सम्पर्क है, इसी कारमा प्रकृत सूत्र में बुद्धि के लिये 'ग्रन्त:करण' पद का प्रयोग कर दिया गया है।।२६।।

बुद्धि भी मूल तत्त्व नहीं, वह भी किसी का कार्य है। वह जिसका कार्य है, उसका अनुमान बुद्धि द्वारा होगा। अतएव सूत्रकार ने कहा—

ततः प्रकृतेः ॥३०॥

[ततः] उस (म्रन्तःकरण) से [प्रकृतेः] प्रकृति का (स्रनुमान होता है)।
उस म्रन्तःकरण म्रर्थात् महृत् या बुद्धि से प्रकृति का स्रनुमान होता है।
प्रकृति महत्त्त्व का कारण है। पीछे छब्बीसवें तथा म्रागे छत्तीसवें सूत्र में इस म्रथं
का प्रतिपादन किया गया है। प्रत्येक कार्य भ्रपने उपादान कारण का म्रनुमापक
होता है, भ्रतएव बुद्धितत्त्व भी भ्रपने मूलकारण प्रकृति का म्रनुमान कराता है।
प्रकृति कार्यमात्र का उपादान है, पर उसका म्रन्य कोई उपादान नहीं। उपादानमूलक कार्यकारणभाव की यहां समाप्ति हो जाती है। म्रतएव प्रकृति के द्वारा
किसी भ्रन्य उपादान का म्रनुमान नहीं होसकता।।३०।।

तब क्या पूर्वोक्त तत्त्वों के श्रतिरिक्त कोई श्रतीन्द्रिय तत्त्व नहीं है, जिसे अनुमान द्वारा जानने की श्रावश्यकता हो ? है, पर वहां कार्यकारणभाव की श्रपेक्षा नहीं, प्रत्युत भोग्य-भोक्तृभाव के श्राधार पर उस तत्त्व का श्रनुमान किया जाता है। इसी श्रर्थ को सूत्र कार ने कहां—

# संहतपरार्थत्वात् पुरुषस्य ॥३१॥

[संहतपरार्थत्वात्] संघात के परार्थ होने से [पुरुषस्य] पुरुष का (ग्रनुमान होता है)।

प्रकृति ग्रीर प्रकृति के समस्त परिणाम संहत हैं। संहत का अर्थ है—संघात रूप में ग्रवस्थित होना। ग्रनेक तत्त्वों के सहयोग से ग्रपने उस रूप को प्राप्त करना। इसका ग्रभिप्राय यह होता है कि प्रत्येक संघात परिणामी है, परिणत होते रहना उसका स्वभाव है। यह एक सर्वप्रमाणिसिद्ध सत्य है, कि कोई भी परिणामी तत्त्व ग्रपने लिये किसी प्रयोजन को सिद्ध नहीं करता, तथा प्रत्येक इस प्रकार का परिणामी तत्त्व ग्रचेतन है। इन दोनों सत्यताग्रों के ग्राधार पर यह निष्कर्ष निकल ग्राता है, कि परिणामी तत्त्व ग्रपने से विलक्षण किसी ऐसे तत्त्व के ग्रस्तित्व का ग्रनुमान कराता है, जिसके प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए परिणामी तत्त्व का ग्रस्तित्व है। यह स्पष्ट है कि वह विलक्षण तत्त्व न परिणामी होगा, न ग्रचेतन। क्योंकि ऐसा मानने पर वह प्रकृति ग्रथवा प्राकृत तत्त्वों के समान ही होगा श्रीर तब ऐसे तत्त्व के प्रयोजन के लिये परिणामी तत्त्वों का ग्रस्तित्व संभव नहीं। इस-लिए परिणामी तत्त्वों से विलक्षण एक ग्रपरिणामी चेतन तत्त्व है, जिसके प्रयोजन को सिद्ध करने के लिये समस्त परिणामी तत्त्वों का ग्रस्तित्व है। इसप्रकार समस्त संघात, परार्थ ग्रर्थात् पर-प्रयोजन को सिद्ध करने के लिये हैं, इस कारण इनसे 'पर' ग्रर्थात् विलक्षण पुरुष-चेतन तत्त्व का ग्रनुमान होता है।

उस चेतन तत्त्व का प्रयोजन है—भोग ग्रीर ग्रपवगं। इसी की सिद्धि के लिये समस्त सृष्टि की रचना है। चेतन ग्रात्मा के भोग को प्राकृत पदार्थ साक्षात् सम्पन्न करते हैं। ग्रपवगं की सिद्धि समाधि लाभ से ग्रात्मसाक्षात्कार होने पर होती है। समाधि लाभ में प्राकृत तत्त्वों का पूर्ण सहयोग रहता है। इसप्रकार प्रकृति ग्रथवा प्राकृत तत्त्व भाग्य है ग्रीर उनका भोक्ता है चेतन ग्रात्मा। इसी भोग्यभोक्तभाव के ग्राधार पर प्रकृति ग्रथवा प्राकृत भोग्य तत्त्व, ग्रपने भोक्ता चेतन ग्रात्मा का ग्रनुमान कराते हैं।

भोक्ता ग्रात्मा के ग्रितिरिक्त एक ग्रीर चेतन तत्त्व है, जो ग्रभोक्ता है। ऋग्वेद (११६४।२०) में कहा है—'ग्रन्थन-नन्यो ग्रभिचाकशीति' भोक्ता ग्रात्मा से ग्रितिरिक्त चेतन न भोगता हुग्रा सदा प्रकाशित रहता है। यह 'परमात्मा' कहा जाता है। प्रकृति ग्रथवा प्राकृत तत्त्व इस चेतन का भी ग्रनुमान कराते हैं। परन्तु इस प्रसंग में भोग्यभोक्तुभाव की उपेक्षा करके नियम्य-नियन्तुभाव को ग्राधार माना गया है। समस्त प्रकृति एवं प्राकृत तत्त्वों का नियन्त्रण परमात्मा करता है, इसप्रकार नियम्य प्रकृति से उसके नियन्ता का ग्रनुमान हो जाता है। मांख्यमतानुसार इसका सप्रमाण प्रतिपादन यथावसर किया जायगा, [१।१०६-

१०७] यहाँ केवल प्रसंगवश संकेत कर दिया गया है ।।३१।।

कार्यमात्र का मूल उपादान प्रकृति है, प्रकृति का भी कोई अन्य उपादान क्यों नहीं स्वीकार किया जाता ? सूत्रकार बताता है—

मूले मूलाभावादमूलं मूलम् ॥३२॥

[मूले] मूल में [मूलाभावात्] मूल के ग्रभाव से [ग्रमूलं] मूल रहित है [मूलं] मूल।

मूल-प्रकृति में ग्रन्य किसी मूल-उपादान कारण के न होने से, मूल-प्रकृति ग्रमूल ग्रथीत् उपादान कारण रहित होती है। सत्त्व-रजस्-तमस् की साम्य ग्रवस्था प्रकृति कही गई है। समस्त चराचर ग्रचेतन जगत् के मूल तत्त्व ये सत्त्व-रजस्-तमस् हैं। ग्रखिल विश्व इनका परिणाम है, पर ये किसी के परि-णाम नहीं होते। यदि इसका भी कोई उपादान माना जाय ग्रौर ग्रागे उसका भी ग्रन्य कोई उपादान, तो इस कारण परम्परा का कहीं ग्रवसान न होगा ग्रौर यह एक ग्रनवस्था दोष उपस्थित हो जायगा। ग्रतः सत्त्व-रजस्-तमस् की साम्या-वस्थारूप प्रकृति समस्त जगत् का मूल उपादान है, उसका उपादान ग्रन्य कोई नहीं।।३२।।

प्रकृति को परमात्मा का परिणाम मान लिया जाय, तो क्या दोष है ? सूत्रकार कहता है—

पारम्पर्येऽप्येकत्र परिनिष्ठेति संज्ञामात्रम् ॥३३॥

[पारम्पर्ये अपि] परम्परा मानने पर भी [एकत्र] किसी एक जगह [परिनिष्ठा] परिनिष्ठा (अन्त) आवश्यक है, [इति संज्ञामात्रं] इसलिये नाम मात्र है।

प्रकृति के आगे कारण परम्परा मानने पर भी किसी एक जगह पर्यव-सान स्वीकार करना होगा, वही मूल प्रकृति है। उसमें और इसमें फिर अन्तर क्या होगा? यह केवल नाम का भेद है। सूत्रकार का अभिप्राय यह है कि यदि प्रकृति के आगे कारण परम्परा चालू रहती है, तो अनवस्था दोप के भय से अवस्य एक जगह उसका अवसान मानना पड़ेगा। यदि प्रकृति से एक पग आगे बढ़कर उसका कारण परमात्मा को मान लिया जाता है, और वहाँ पर अनवस्था भय से कारण परम्परा की समाप्ति स्वीकार की जाती है, तो प्रकृति पर ही उसे स्वीकार क्यों नहीं कर लिया गया। इसमें कोई प्रमाण नहीं कि प्रकृति पर कारणता का पर्यवसान न मानकर परमात्मा पर माना जाय।

इसका अन्य निष्कर्ष यह निकलता है कि सांख्य ने प्रकृति को जिस स्थिति प्रहेर रक्खा है, वादी ने उसी स्थिति पर परमात्मा को ला बिठाया है। इससे यह नाममात्र का भेद रहता है, अर्थ की वास्तविकता में कोई अन्तर नहीं आता। कारण यह है, कि परमात्मा की ऐसी स्थिति मानकर वादी उसे चेतनस्वरूप स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी परिणामी तत्त्व अचेतनस्वरूप ही हो सकता है चेतन नहीं। यदि प्रकृति का कारण परमात्मा है, अथवा यह कहा जाता है कि परमात्मा का परिणाम प्रकृति है, तब परमात्मा को अपरिणामी अथवा चेतन नहीं माना जासकेगा, उसकी स्थिति वही होगी जो प्रकृति की है। इसलिये यह नाममात्र का भेद होगा।

सांख्य चेतन को परिणामी नहीं मानता, वह उसे अचेतन का अधि-डठाता स्वीकार करता है। इसलिये उपादान कारण की परम्परा को वह अचे-तन प्रकृति पर पर्यवसित मानता है। चेतन के अधिष्ठातृत्व का निरूपण आगे अनेक स्थलों (१।६१-६४) पर किया जायगा।।३३।।

चेतन श्रीर श्रचेतन इन दोनों तत्त्वों में से किसको जगत् का मूल उपा-दान मानना प्रामाणिक है ? सूत्रकार कहता है—

समानः प्रकृतेर्द्धयोः ॥३४॥

[द्वयोः] दोनों में [प्रकृतेः] प्रकृति का (उपादानता स्वीकार) [समा-नः] समञ्जस ग्रर्थात् ठीक है।

चेतन ग्रीर ग्रचेतन ग्रथवा पुरुष ग्रीर प्रकृति इन दोनों में से प्रकृति ग्रथीत् ग्रचेतन को ही जगत् का उप।दान कारण मानना समञ्जस है। सूत्र में 'समानः' पद सामञ्जस्य ग्रथवा प्रामाणिकता को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। यदि 'समानः' पद का 'साधारण' ग्रथं माना जाय, तो भी कोई ग्रापत्ति नहीं। चेतन ग्रीर ग्रचेतन की उपादान कारणता के विचार प्रसंग में प्रकृति की उपादान कारणता को स्वीकार करना प्रत्येक वादी के लिये साधारण है। कारण यह है कि कोई भी वादी चेतन तत्त्व को परिणामी स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिये जगत् की मूल उपादानता का पर्यवसान ग्रचेतन प्रकृति में संभव है, ग्रन्यत्र नहीं।।३४॥

यह ग्रवधारण हो जाने पर कि प्रकृति जगत् का मूल कारण तथा परि-ग्रामिनी है, एव चेतन ग्रात्मा ग्रपरिगामी है; प्रत्येक जिज्ञासु को शास्त्ररूप साधन से एक समान ज्ञान क्यों नहीं होता ? सूत्रकार कहता है—

अधिकारित्रैविध्यान्त नियमः ॥३५॥

[म्रधिकारित्रैविष्यात्] म्रधिकारी तीन प्रकार के होने से [न नियमः] नियम नहीं।

शास्त्रद्वारा उक्त श्रर्थ का निर्धारण कर देने पर भी प्रत्येक जिज्ञासु को एक जैसा ज्ञान हों, ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती। वास्तविक ज्ञेय द्रर्थ के सम्बन्ध में जिज्ञासुत्रों के ज्ञान की सीमा का एक स्तर पर व्यवस्थापन किया जाना श्रशक्य है। श्राभिधानिकों ने कहा है—'समानमीहमानानां चा-धीयानानाञ्च केचिदर्थें युंज्यन्ते अपरे न' (महाभाष्य १।१।१) समानरूप से प्रयत्न करने वाले तथा समान श्रध्वयन करने वाले जिज्ञासुओं में से कोई सफल हो जाते हैं श्रीर दूसरे नहीं होते। कारए। यह है कि इनकी ज्ञानग्राहकता के अनेक स्तर होते हैं। स्थूलरूप से उनको तीन वर्गों में संगृहीत कर दिया गया है। फलतः ज्ञान का श्रधिकारी जिज्ञासु तीन प्रकार का होता है—उत्तम, मध्यम तथा निकृष्ट। अतः बुद्धि ग्रादि ज्ञान साधनों की स्वच्छता. दृढ़ प्रयत्न नियमित जीवन, पूर्व सुकृत ग्रादि के अनुसार, शास्त्र-प्रदर्शित प्रकृति-पुष्प विवेक का ज्ञान, किसी जिज्ञासु को शीघ्र तथा अन्तिम रूप में, किसी को विलम्ब से तथा अपूर्ण श्रीर किसी को श्रतिविलम्ब से तथा अति अल्प सीमा तक प्राप्त हो पाता है। इसलिये शास्त्रद्वारा प्रकृति-पुष्प के भेद का स्पष्ट विवेचन कर देने पर भी प्रत्येक जिज्ञासु को उसका साक्षात्कार एक समान रूप से नहीं हो सकता।।३१।।

यद्यपि इस म्रथं का निर्णय कर दिया गया है कि समस्त जगत् का मूल उपादान म्रचेतन प्रकृति है, तथापि स्थ्एगानिखनन न्याय से प्रस्तुत म्रथं की म्रौर दृढ़ता के लिये यह प्रकरगा प्रारम्भ किया जाता है। इसमें मूलकारण से कार्यो-त्पत्तिद्वारा तथा कार्य के कारण में लयद्वारा उक्त म्रथं को पुष्ट किया है। यह प्रकरण बयालीसवें सूत्र पर समाप्त होता है। इसका प्रथम सूत्र है—

महदाख्यमाद्यं कार्यं तन्मनः ।।३६॥

[महदास्यं] 'महत्' नाम का, [ग्राद्यं कार्यं] पहला कार्यं (जो है), [तन्मनः] वह मननशील निश्चयस्वभाव है।

प्रकृति का प्रथम कार्य 'महत्' है। इसका स्वरूप है—मनन करना ग्रर्थात् निश्चय करना। छब्बीसवें सूत्र में समस्त पदार्थों के निर्देश के साथ मूल प्रकृति के स्वरूप का उल्लेख कर दिया है। यहाँ पर प्रकृति के ग्राचकार्य के निर्देश के साथ उसका स्वरूप भी प्रदेशित किया गया है। 'मनस्' पद जिस धातु से बना है, उसका ग्रथं है—ग्रवबोधन, निश्चय करना ग्रथवा ग्रध्यवसाय। इसका ग्रभि-प्राय है, कि प्रकृति का ग्राच कार्य—महत्, निश्चयात्मक ग्रथवा ग्रध्यवसाय-स्वरूप है कदाचित् इसी कारण इस तत्त्व का ग्रपर नाम 'वृद्धि' है।

ग्रादिसर्ग में जब प्रलगकाल का ग्रवसान ग्रौर सृष्टि का ग्रारम्भ होने को होता है, उस समय प्रकृतिरूप सत्त्व, रजस्, तमस् तत्त्वों में नियन्ता परमा-त्मा की प्रेरणा से एक क्षोभ (धुड़घुड़ी लेना) उत्पन्न होता है, जिससे वे तत्त्व सर्गोन्मुख होजाते हैं। ग्रभी तक प्रलय में वे साम्य ग्रवस्था में थे, पर ग्रब क्षोभ के कारण वे वैषम्य की ग्रोर भुक पड़े हैं, फिर भी वे ग्रभी किसी विशिष्ट कार्य के रूप में परिणत नहीं हो पाये । ग्रनेक ग्राचार्यों ने इस ग्रवस्था के विविध नाम दिये हैं। युनितदीपिका के १०८ पृष्ठ पर एक पंक्ति है—''केचिदाहु — प्रधानादनिर्देश्यस्वरूपं तत्त्वान्तरमुत्पद्यते ततो महानिति ।" कतिपय सांख्या-चार्यों ने कहा है-प्रधान से एक ग्रनिर्देश्यस्वरूप तत्त्वान्तर की उत्पत्ति होती है, उसके ग्रनन्तर 'महान्' होता है । प्रकृति ग्रौर महत्तत्त्व के बीच में यहाँ एक ऐसे तत्त्वान्तर का संकेत किया गया है, जिसके स्वरूप का इदमित्थं निर्देश नहीं किया जासकता । वस्तुतः यह प्रकृति की वही ग्रवस्था है, जव उसमें क्षोभ होकर साम्य स्यिति तो नहीं रहती, पर महत्तत्त्व की उत्पत्ति भी नहीं हो पाती। निरुवत [१४।-४] में इसी ग्रवस्था को 'प्रतिभा' यजुर्वेद [२३।५४] के दयानन्द भाष्य में 'विद्युत्' मनुस्मृति [१।८], शतपथ ब्राह्मण् [११।१।६।१], तैत्तिरीय ब्राह्मण् [१।१।३।५], बृहदारण्यक उपनिषद् [१।२] तथा ऋग्वेद [१०।१२१।७,८] में 'ग्रापस्' एवं भग-वद्गीता [७।४] में 'मनस्' नाम से प्रतिपादित किया गया है । यह ग्रवस्था ऐसी है, जब कि मूलकारए। किसी विशेष कार्य के रूप में परिएात नहीं हो पाता, इस-लिये सांख्य में इसको कारए। रूप के अन्तर्गत मान लिया गया है। फलत: उसके ग्रनन्तर जो कार्य प्रगट रूप में स्राता है, वही मूलकारण का ग्राद्य कार्य है। इसप्रकार महत्तत्त्व को साँख्य में प्रकृति का प्रथम कार्य कहा गया है।।३६॥

इसी कम के अनुसार-

चरमो ऽहङ्कारः ॥३७॥

|चरमः | उसके प्रनन्तर का कार्य, [ग्रहङ्कारः ] ग्रहङ्कार है ।

उसके ग्रनन्तर जो कार्य होता है, उसका नाम 'ग्रहङ्कार' है। इस पद का ग्रयं है कि यह ग्रभिमानवृत्ति वाला है। जिस प्रकार ग्राद्य कार्य बुद्धि निश्चय ग्रयवा ग्रध्यवसाय-वृत्तिक है, इसी प्रकार यह द्वितीय कार्य ग्रभिमान-वृत्तिक होता है। ग्रहङ्कार की उत्पत्ति के साथ उसके स्वरूप का भी निर्देश कर दिया गया है।।३७।।

इन्द्रियों भ्रौर तन्त्रात्रों की उत्पत्ति के लिये मूत्रकार कहता है— तत्कार्यत्वमुत्तरेपाम् ।।३८।।

[तत्कार्यत्वं] उस (ग्रहंकार) के कार्य हैं, [उत्तरेषां] ग्रनन्तर कहे जाने वाले ।

छब्बीसवें सूत्र में भ्रहङ्कार के ग्रनन्तर जिन तत्त्वों का उल्लेख किया गया है, पांच तन्मात्र ग्रीर ग्राम्यन्तर तथा बाह्य इन्द्रियां, ये सब ग्रहङ्कार के कार्य हैं। तामस ग्रहङ्कार से पांच तन्मात्र ग्रीर सात्त्विक ग्रहङ्कार से ग्यारह इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं, जिन में पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय ये दश बाह्य इन्द्रियां है, तथा एक मन ग्रान्तर इन्द्रिय है। इन सब तत्त्वों की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार हुग्रां—मूल प्रकृति से महत्, महत् से ग्रहङ्कार तथा ग्रहङ्कार से पांच तन्मात्र एवं ग्यारह इन्द्रियां । इसप्रकार इन समस्त तत्त्वों का मूल उपादान प्रकृति है ।।३८।।

प्रकृति की मूल उपादानता इस रूप में भी पुष्ट होती है कि जब प्रलय का अवसर आता है, तो प्रत्येक कार्य अपने कारण में लीन होता जाता है, अन्त में सब का लय मूल प्रकृति में होता है। इसी अर्थ को सूत्रकार ने कहा—

आद्यहेतुता तद्द्वारा पारम्पर्येऽप्यणुवत् ।।३६।।

[म्राद्यहेतुता] (प्रकृति की) म्राद्यहेतुता (सिद्ध होती है) [तद्द्वारा पारम्प-र्ये म्रपि] कार्य के द्वारा (लय) परम्परा होने पर भी, [म्रगुवत्] म्रगु के समान ।

कार्य के द्वारा कारण में लय की परम्परा स्वीकार करने पर भी प्रकृति की ब्राइहेतुता-मूलकारएता सिद्ध होती है। लोक में हम देखते है कि कोई भी स्यूल पदार्थ जब अपने कार्यरूप का परित्याग करता है तब वह कारगारूप में ग्रवस्थित हो जाता है। किसी भी कार्य का ग्रथवा वस्तु का स्वरूपत: सर्वथा नाश नहीं होता। जब वह प्रगति की ग्रोर ग्रग्नसर होती हुई कार्यान्तर रूप में परिणत होती है, तब यह उत्पादन कम की ग्रवस्था है। परन्तु एक स्थिति ऐसी है जब प्र-त्येक कार्य ग्रपने पूर्व रूप में लौटता है। यह पूर्व रूप,कारएा का रूप है। इस प्रकार का परिवर्तान प्रलय की भ्रोर संकेत करता है। यह एक परीक्षित सचाई है, कि जब कोई कार्य इस प्रकार के परिवर्त्तन की स्रोर स्रग्नसर होता है, तब वह लीटकर स्रपने पूर्व रूप में प्रवस्थित हुन्ना देखा जाता है। ईस क्रम को हम भौतिक बाह्य साधनों के भ्राघार पर तन्मात्रों तक जान सकते हैं। ये तन्मात्र ही भ्रगुरूप है। सुत्रकार ने इस स्थिति को दृष्टान्त रूप में प्रस्तुत किया है भीर इसके भाधार पर शेष ग्रध्यात्म सृष्टि के कार्यों की अपने कारगों में लयपरम्परा द्वारा प्रकृति की मूल का-रणता को सुपुष्ट किया है। तेरह करणों की सृष्टि, भ्रष्यात्म सृष्टि कही जाती है, इसका विवेचन 'सांरूयसिद्धान्त' के 'विकार' नामक प्रकरण में किया गया है। फलत: सूत्र का ऋर्थ इसप्रकार होगा—जैसे स्थूल कार्य लय होते समय ऋपने सूक्ष्म ग्रगुरूप कारणों में लीन होते हुए देखे जाते हैं, इसी प्रकार वे ग्रगु द्रव्य [त-न्मात्र ] ग्रीर सम्स्त इन्द्रियां ग्रपने कारए। ग्रहंकार में, ग्रहंकार महत् में ग्रीर महत् मुलप्रकृति में लीन होकर इस लय-परम्परा के द्वारा उसकी भाद्यकारणता को सिद्ध करते हैं ॥३६॥

ध्रचेतन प्रकृति श्रीर चेतन ग्रात्मा दोनों तत्त्वों की स्थिति ग्रनादि है, तब चेतन ग्रात्मा में समस्त जगत् का लीन होना क्यों न मान लिया जाय, फिर इस ग्रचे-तन प्रकृति का स्वीकार करना ही व्यर्थ होगा। सूत्रकार इस ग्राशंका का समाधान करता है—

पूर्वभावित्वे द्वयोरेकतरस्य हानेऽन्यतरयोगः ॥४०॥

[द्वयोः पूर्वभावित्वे] दोनों के पूर्वभावी (-म्रनादि) होने पर [एकतरस्य] उनमें से एक के [हाने]हान (परित्याग) पर [म्रन्यतरयोगः] म्रन्य एक का (उपा-दानता के साथ) योग-सम्बन्ध है।

चेतन और अचेतन दोनों का अस्तित्व पूर्वभावी है, अर्थात् अनादि काल से चला आ रहा है। फिर भी इन दोनों में से एक का जगत् की उपादानकारणता में परित्याग हो जाता है। अभिप्राय यह है कि इन दोनों में से एक चेतन तत्त्व अपिरणामी होने से जगत् की उपादानता में अनुपयोगी है। ऐसी स्थिति में अन्यतर अर्थात् जो दूसरा एक शेष रह जाता है—अचेतन, उसका योग अर्थात् उपयोग या सम्बन्ध जगत् की उपादानकारणता में माना जा सकता है। इसप्रकार समस्त जगत् का मूल उपादान कारण, अचेतन प्रकृति सिद्ध होती है। इसलिये समस्त जगत् का लय मूल उपादान अचेतन प्रकृति में माना जासकता है, अनुपादानभूत चेतन आत्मा में नहीं।

इस सूत्र का दूसरे प्रकार से भी अर्थ किया जाता है। प्रथम सूत्र में लय द्वारा प्रकृति की मूल कारणता सिद्ध की है। इस सूत्र में लय का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। प्रकृति के पूर्वभावी भ्रर्थात् भ्राद्यकः रण होने में प्रथम सूत्र से जो हेत् लय-परम्परा प्रदिशत किया है, वहां लय का स्वरूप यह है कि कार्य ग्रीर कारण इन दोनों में से एक का अर्थात् कार्य का हान होने पर, अन्यतर अर्थात् अविशब्ट दूसरे एक (-कारण) का ग्रस्तित्व बने रहना। ग्रभिप्राय यह है कि जब कार्य की ग्रपने स्व-रूप से हानि हो जाती है, लोक में वस्तु की जिस स्थिति को यह कहा जाता है कि वस्तु नष्ट होगई, पर किसी वस्तु का सर्वथा नाश तो होता नहीं, तब उसका तात्यर्थ ं यही होता है कि वह वस्तु कार्यरूप में न रहकर ग्रपने कारण रूप में ग्रवस्थिति हो गई है। उस समय केवल कारण का ग्रस्तित्व रहता है, यही लय का स्वरूप है। इसी ग्रवस्था को ---कार्य का कारण में लय होना---कहा जाता है। इसप्रकार पूर्वोक्त लय-परम्परा से समस्त कार्य जगत् अन्त में जहां लीन हो जाता है, वही मूल कारण है। इस ग्राधार पर प्रकृति की मूलकारणता सिद्ध होती है। तब सूत्र का शब्दार्थ इसप्रकार होगा-प्रकृति के म्राचक।रण होने में यह उपोद्वलक है, कि कार्य श्रीर कारण दोनों में से एक कार्य का हान-कारण में लय होने पर, ग्रन्यतर-ग्रन्य (कारण) का योग-सम्बन्ध ग्रर्थात् ग्रस्तित्व बना रहता है।।४०॥

बाह्य साधनों से हम इस बात को यथार्थ रूप में जानते हैं कि स्थूल कार्य नष्ट होकर प्रपने सूक्ष्म कारण रूप प्रथात् तन्मात्र रूप में प्रवस्थित हो जाते हैं। तब यही क्यों न मान लिया जाय कि इस दृश्यमान जगत् के मूल कारण 'तन्मात्र' है। उसके ग्रागे श्रन्य कारण की कल्पना करना निष्प्रयोजन है। इस ग्राशंका का समाधान सूत्रकार ने किया—

## परिच्छिन्नं न सर्वोपादानम् ।।४१।। [परिच्छिन्नं] परिच्छिन्न-संघात [सर्वोपादानं] सब का उपादान [न]

नहीं ।

परिच्छिन्न-नश्वर, विनाशशील, सावयव संघात, ग्रनित्य तत्त्व समस्त जगत् का मूल उपादान नहीं होसकता । कारण यह है कि जब वह स्वयं ग्रनित्य है ग्रीर ग्रन्य किसी कारण से परिणत होकर इस ग्रवस्था में ग्राता है, तब वह सब का मूल उपादान कैसे होगा ? उसका ग्रपना कारएा ही ऐसा तत्त्व है, जिसका वह उपा-दान नहीं हो सकता। इसप्रकार उत्पादिवनाशशील 'न्तमात्री' को जगत् का मूल उपादान नहीं कहा जासकता । इस सूत्र में 'परिच्छिन्न' पद का अर्थ--उत्पाद विनाशशील संघात है। यह 'छिदिर्' धातु से निष्पन्न पद है, जिसका अर्थ है टूट-फट जाना । यद्यपि इस पद का प्रयोग साधारण रूप से एकदेशी पदार्थ के लिये होता है, जो किसी संकुचित प्रदेश में सीमित रहे, ऐसा ग्रर्थ करने में भी यहां कोई न्नापत्ति नहीं, पर इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि मूलप्रकृतिरूप सत्त्व, रजस्, तमस् भी स्व रूप से अत्यन्त सूक्ष्म परम-ग्रश् तथा ग्रनन्त है, फिर भी समस्त सत्त्व समस्त रजस् तथा समस्त तमस् किसी एक संकुचित देश विशेष में सीमित नहीं। वे इस ग्रसीम विश्व में सर्वत्र ब्याप्त हैं । प्रत्येक सत्त्व ग्रादि के ग्रत्यन्त सूक्ष्म होने पर भी समस्त सत्त्व स्रादि की स्थिति के स्राधार पर प्रकृति को स्रनेक स्थलों पर विभु कहा गया है। उनकी नित्यता तो सर्वप्रमाण सिद्ध है। सूत्र में परिच्छिन्न' पद म्रनित्य की स्रोर भी संकेत करता है। इसलिये नित्य सत्त्व ग्रादि में समस्त जगत् की मूल कारणता संभव हो सकती है अन्यत्र नहीं ॥४१॥

वेद से भी इस मर्थ की पुष्टि होती है कि जगत् का मूल उपादानकारण प्रकृति है। सूत्रकार ने इसी म्रथं को कहा—

## तदुत्पत्तिश्रुतेश्च ॥४२॥

[तदुत्पत्तिश्रुतेः] प्रकृति से जगदुत्पत्तिविषयक वेद-प्रमाण से [च] भी।
ग्रचेतन प्रकृति से समस्त जगत् की उत्पत्ति होती है, इसका वर्णन विभिन्न
ऋचाग्रों में उपलब्ध होता है। इस ग्राधार से भी प्रकृति की मूल उपादानता सिद्ध
होती है। इराके लिये वेद तथा वैदिक साहित्य के निम्नलिखित स्थल द्रष्टव्य हैं—
'यस्य त्री पूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वध्या मदन्ति' [ऋ० १।१६४।४] 'द्वा
सुपर्णां सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते' [ऋ० १।१६४।२०], 'ब्रह्मण्यस्पतिरेता सं कर्मार इवाधमत्। देवानां पूर्व्ये युगेऽसतः सदजायत' [ऋ०।१०।७२।२] 'ग्रानीदवातं स्वध्या तदेकं' 'तम ग्रासीत् तमसा ग्रहमग्ने' [ऋ० १०।१२६।२-३]
'ग्राजोमकां लोहितशुक्लकृष्णां व हीः प्रजाः सृजमानां सह्त्याः' [ इवेता०४।४ ]
'मायां तु प्रकृतिं विद्यात्' [ श्वेता० ४।१०] 'एको वशी निष्क्रियाणां बहुनामेकं बीजं

बहुधा यः करोति' [श्वेता० ६।१२] इत्यादि, तीसरी ऋचा में 'ग्रसतः सत् 'ग्रजायत', का ग्रथं है--- ग्रव्यक्त से व्यक्त जगत् हो जाता है।

सूत्र के 'तदुत्पत्ति' पद में पञ्चमी तत्पुरुष ग्रीर षष्ठी तत्पुरुष दोनों समास होसकते हैं। पहले के अनुसार उपर्युक्त दार्थ किया गया। यदि दूसरा समास हो, तो 'तत्' पद 'तन्मात्र' का बोधक होगा। पहले समास में 'तत्' पद मूल प्रकृति का बोधक है। षष्ठी तत्पुरुष मानने पर सूत्र का ग्रथं होगा—शब्द प्रमाण से भी तन्मात्रों की उत्पत्ति का निश्चय होता है। 'च' पद हेत्वर्थं क है, क्यों कि शब्द प्रमाण से भी जाना जाता है, कि तन्मात्र उत्पादिनाशशील संघात है, ग्रतः वे जगत् के मूल उपादान नहीं कहे जासकते। 'च' पद का ग्रथं दोनों समासों में समान है। तन्मात्रों की उत्पत्ति के विषय में निम्नस्थल द्रष्टब्य है—ऋ० १०।६१।३।। श्वेता० ६।१०।।मनु १। १४-१६,२७।। इन सब प्रमाणों के ग्राधार पर यह निश्चित होता है कि समस्त जगत् प्रकृति का परिग्णाम है।।४२।।

सब तरह से प्रमारापूर्वक यह निश्चय कर दिये जाने पर कि समस्त जगत् का मूल उपादान प्रकृति है, वादी पुनः ग्राशंका कर सकता है, कि प्रकृति की ग्राव-श्यकता क्या है? जगत् का उत्पादन ग्राकस्मिक मान लिया जायगा। कारण के बिना जगत् उत्पन्न हो जाता है। सूत्रकार कहता है—

नावस्तुनो वस्तुसिद्धिः ॥४३॥

[ग्रवस्तुन:] ग्रवस्तु से [वस्तुसिद्धि:] वस्तु की सिद्धि [न] नहीं।

किसी वस्तु की सिद्धि अवस्तु से नहीं होसकती। जब हम दृश्यमान जगत् को वास्तिविक स्थिति में देखते हैं, और इसके अस्तित्व को यथार्थ समभते हैं, तब यह कहना सवंथा अप्रमाणिक होगा, कि इसकी उत्पत्ति बिना किसी वास्तिविक कारण के होगई है। प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति वस्तु से होसकती है। कार्यमात्र का उपादान वस्तुभूत होना चाहिये। स्वष्न अथवा आन्ति स्थलों में भी प्रतीति का कारण अथवा आधार अवास्तिविक नहीं माना जासकता। जहां हमको रज्जु में सर्प अथवा शुक्ति में रजत का अम होता है, वहां यद्यपि सर्प और रजत नहीं है, परन्तु जब तक वास्तिविक सर्प और रजत का ज्ञान नहीं हुआ होता, तब तक रज्जु आदि में इस प्रकार की प्रतीति असंभव है। ऐसे स्थलों में अम केवल इतना है कि हम वास्तिविक सर्प को ऐसी जगह में समभ जाते हैं, जहां वह नहीं है। जहां हमने सर्प को समभा है, वहां यदि वह नहीं है, तो इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं होसकता, कि सर्प का अस्तित्व कहीं भी वास्तिविक रूप में नहीं है। स्वप्न प्रत्ययों में यहीं व्यवस्था है। मान लीजिये, हमें यह स्वप्न आता है कि हम हाथी पर सवार हुए चले जारहे हैं, परन्तु तब तक के समस्त जीवन में हम कभी हाथी पर सवार नहीं हए, इसका यह अभिप्राय समभा जाता है, कि स्वप्न में एक नवीन मानस सृष्टि की रचना होती है, जिसका जाग्रत के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। पर वास्तिधिकता ऐसी नहीं। जाग्रत के साथ स्वप्न-जगत् का पूरा सम्बन्ध है। यदि गंभीरता से देखा जाय, तो स्पष्ट होगा, कि स्वप्न में समस्त जाग्रत ही कुछ ग्रस्तव्यस्त होकर प्रतिभासित हो उठता है। यद्यपि हम जीवन भर जाग्रत में हाथी पर सवार नहीं हुए, पर हमने हाथी को वहां देखा है, ग्रीर उसपर सवार होकर जाते हुए ग्रन्य व्यक्ति को भी देखा है। स्वप्न में केवल इतना ग्रंश भ्रम है कि ग्रन व्यक्ति की जगह हाथी पर हम ग्रपने ग्राप को वैठा देखते हैं। हाथी पर बैठने की हमारी तीन्न वासना हमें स्वप्न में यहां तक पहुंचा देती है। स्वप्न की ग्रन्य समस्त सृष्टि जाग्रत का ही प्रतिबम्ब है [प्रश्नो० ४।५]।

इन दुष्टान्तों के स्राधार पर ठीक यही स्थिति समष्टिरूप से जगत् की समभी जा सकती है। कहा यह जाता है कि जगत एक भ्रान्ति है, ऐसे ही जैसे रज्जु में सर्प की भ्रान्ति । प्रकाश होने पर जब रज्जु का वास्तविक ज्ञान होता है, तब सर्प-भ्रान्ति नष्ट हो जाती है। सर्प की भ्रान्ति का ग्राधार जैसे रज्जु है, इसी प्रकार जगत् भ्रान्ति का ग्राधार चेतन है। जब चेतन का वास्तविक ज्ञान हो जाता है, तब जगत्-भ्रान्ति का नाश हो जाता है श्रीर वास्तविक चेतन ज्ञान की प्रतीति बनी रहती है। परन्तु यहां दुष्टान्त की स्थिति पर घ्यान दीजिये ग्रीर तब उसकी परीक्षा कीजिये । एक स्थल में सर्प-भ्रान्ति होने पर ग्रन्यत्र सर्प की वास्तविकता से नकार नहीं किया जासकता। ऐसे ही भ्रान्ति स्थल के ग्रतिरिक्त जगत की सत्यता को स्वीकार करना ही होगा। दृष्टान्त में जैसे रज्जु में सर्प की भ्रान्ति हो जाती है, ऐसे ही कभी सर्प में रज्जु की भ्रान्ति भी हो सकती है। इसका एक प्रसिद्ध ऐतिहा-सिक उदाहरण तुलसीदास के जीवन की घटना है। इसका अभिप्राय यह हुग्रा कि रज्ज में सर्प ग्रीर सर्प में रज्जु की भ्रान्ति हो जाती है, इस भ्रान्ति के लिये दोनों रूपों में भ्रवकाश रहता है। इसी स्थिति को समष्टि जगत् में देखिये। जब हम यह कहते हैं कि जगत्-भ्रान्ति का ग्राधार चेतन है, तब उसका ग्रभिप्राय यह होता है, कि हम चेतन को जगदूर समभते हैं, जैसे कि रञ्जु को सर्प रूप। इस में भ्रम ग्रंश इतना ही है कि हम चेतन को अचेतन समक रहे हैं। यदि इस अचेतन को ही अचे-तन समभें, तो यह भ्रम न होगा। इस भ्रम का दूसरा रूप भी हो सकता है ग्रीर वह है अचेतन को चेतन समभना। जब हम देह, इन्द्रिय आदि को आत्मा समभते है, तब भ्रम का यही स्वरूप होता है। ऐसी स्थिति में भ्रान्ति का ग्राधार सदा चेतन है, यह नहीं कहा जासकेगा, भ्रान्ति का ग्राधार सदा चेतन को कहकर वादी यह प्रकट करना चाहता है कि ग्राधार-चेतन की सत्ता वास्तविक ग्रीर ग्राधेय जगत् की सत्ता ग्रवास्तविक है । पर भ्रान्ति के दूसरे स्वरूप में जहां ग्राधाराधेय-भाव बदल जाता है, वहां इस वास्तविकता ग्रथवा ग्रवास्तविकता की स्थिति को विपरीत रूप में भी देख सकते हैं। तब बया अचेतन को वास्तविक और चेतन को अवास्तविक कहना होगा? अभिप्राय यह है कि इसप्रकार की अम प्रतीति किसी वस्तु की सर्वथा अवास्तविकता को सिद्ध करने के लिये पुष्ट प्रमाण नहीं है।

चेतन को अचेतन और अचेतन को चेतन समभना अविवेक है, इसी को आन्ति या अम कहते हैं। यह अविवेक या अम अल्पज्ञ होने के कारण जीवात्मा को होता है। इसिलये जीवात्मा के अतिरिक्त सर्वज्ञ चेतन तथा अचेतन की सत्ता स्वतन्त्र एवं वास्तिविक रूप में स्वीकार करनी आवश्यक है, अन्यथा अविवेक या अम का होना असंभव होगा। तब न संसार होगा, न अन्य कुछ विचार। संसार के होने न होने का हम कोई नियोग नहीं कर सकते। वस्तुस्थिति पर विचार करना ही उपयुक्त है। फलतः जगत् की सत्ता को केवल अम स्वीकार नहीं किया जासकता। तब उस के अचेतन मूल उपादान को भी वास्तिविक मानना होगा। अथवा सत्कार्य सिद्धान्त को स्वीकार करने वाला सांख्य, कार्यं रूप में परिण्यत होने से पूर्व भी कारण एप में उस वस्तु की सत्ता को मानता है। इसिलये जो भी वस्तु कार्यं रूप में परिण्यत होती है, वह वस्तु से ही वस्तु रूप में आती है, अवस्तु से नहीं। ऐसी स्थिति में अवस्तु से वस्तु की सिद्धि कहना सर्वथा असंगत है।।४३।।

जगत् ग्रवास्तिविक नहीं है इस ग्रर्थ को प्रमािएत करने के लिए सूत्रकार कहता है—

अवाधाददुष्टकारगाजन्यत्वाच्च नावस्तुत्वम् ।।४४।।

[ ग्रवाधात् ] वाध न होने, [ ग्रदुष्टक। रणजन्यत्व।त् ] ग्रदुष्ट कारएा द्वारा उत्पन्न होने, [च] तथा ऋषि महर्षि एवं कान्तदर्शी विद्वानों द्वारा स्वीकार किये जाने के कारण इस समस्त संसार को, [ग्रवस्तुत्वं] ग्रवस्तु ग्रथीत् ग्रलीक, तुच्छ, ग्रसत्य या केवल भ्रम [न] नहीं कहा जा सकता।

ऐसा कभी नहीं होता, कि संसार की किसी न किसी रूप में सत्ता बनी न रहे। जब कार्यरूप में जगत् नहीं रहता, तो वह अपने कारए एक में अवस्थित रहता है, सगं-काल आने पर पुनः वह कार्यरूप में परिणत हो जाता है। इसप्रकार प्रवाहरूप से जगत् सदा बना रहता है। जब किसी व्यक्ति को तत्त्व-ज्ञान हो जाता है तब भी संसार का अस्तित्व बराबर उसी रूप में बना रहता है, किसी व्यक्ति के तत्त्व-ज्ञान से जगत् के अस्तित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। तत्त्व-ज्ञान का स्वरूप यही है कि जो व्यक्ति अभी तक चेतन को अचेतन अथवा अचेतन को चेतन समभता था, वह दोनों को पृथक् तात्त्विक वास्तिवकता को समभ गया है। इससे किसी एक तत्त्व के अस्तित्व में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती।

जगत् का मूलकारण दोषरहित है। जैसा जगत् त्रिग्रुगात्मक देखा जाता है, उसका मूल उपादान भी उसी प्रकार त्रिगुणात्मक है। उसका ग्रस्तित्व प्रमागा- सिद्ध है, वह झलीक, तुच्छ, भ्रम ग्रथवा ग्रनिवंचनीय नहीं है। इस प्रकार के मूल उपादान से उत्पन्न होने के कारण जगत् की वास्तविकता का श्रपलाप नहीं किया जा सकता। सूत्र में पठित 'च' पद से तृतीय हेतु का संग्रह किया गया है। वस्तु-स्थित को समभने वाले कान्तदर्शी विद्वानों ने जगत् के ग्रस्तित्व का इसी रूप में वर्णन किया है। स्वधा, ग्रदिति ग्रीर त्रिगुण ग्रादि पदों से वेदों में प्रकृति तथा उसके कार्य जगत् का वर्णन उपलब्ध होता है। सूत्र निर्दिष्ट तीन हेतुग्रों के द्वारा यथाक्रम प्रत्यक्ष, ग्रनुमान ग्रीर शब्दप्रमाण का संकेत कर, जगत् की वास्तविकता को सर्वप्रमाण-सिद्ध रूप में स्पष्ट किया है।।४४।।

इसी अर्थ को दृढ़ करने के लिये प्रकारान्तर से सूत्रकार कहता है— भावे तद्योगेन तत्सिद्धिरभावे तदभावात् कुतस्तरां तत्सिद्धिः ॥४५॥

[भावे] होने पर, [तद्योगेन] उस (मूलकारएा) के योग से, [तित्सिद्धिः] उस (जगत्) की सिद्धि है, [ग्रभावे] न होने पर, [तद्भावात्] उस (कारण) के ग्रभाव से, [कुतस्तरां] कैंसे, [तित्सिद्धिः] उस (कार्य जगत्) की सिद्धि हो?

मूल कारएा का सद्भाव मानने पर उसके द्वारा सदूप कार्य की सिद्धि हो सकती है। यदि मूल कारएा को स्रभाव रूप कहा जाय तो उसका ग्रस्तित्व ही कुछ न होगा। जब कारएा का श्रस्तित्व न रहा तब सदूप कार्य की सिद्धि कैसे हो सकती है ? परन्तु प्रत्यक्षादि प्रमाणों से हम जगदूप कार्य के श्रस्तित्व का ग्रनुभव करते हैं। इसलिए उसके ग्रनुरूप ही उसके सदूप कारएा का ग्रनुमान करना चाहिये।।४५॥

सांख्यसिद्धान्त के म्रनुसार सदात्मक म्रचेतन प्रकृति जगत् का उपादान कारण हैं, यह सिद्ध किया गया। परमात्म-चेतन की प्रेरिणा से वह जगत् के रूप में परिणत होती है। चेतन, प्रकृति का म्राधिष्ठाता व प्रेरियता है। ऐसी स्थिति में म्राशंका होती है कि फिर प्रकृति को मानने की क्या म्रावश्यकता है, परमात्म-चेतन की प्रेरिणारूप किया ही समस्त जगत् का उपादान क्यों न मान ली जाय? सूत्रकार उत्तर देता है—

ेन कर्मण उपादानत्वायोगात् ।।४६।।

[कर्मणः] कर्म (क्रिया) का, [उपादानत्वायोगात्] उपादानता के साथ सम्बन्ध न होने से, [न] (जगत् का उपादान वह) नहीं।

कमं अर्थात् कियामात्र से जगत् की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि किसी किया का वस्तु की उत्पत्ति के प्रति उपादान होना अप्रमाणिक है, चाहे वह पर-मात्मा की प्रेरणारूप किया ही क्यों न हो। इसलिए प्रकृति को जगत् का उपा-दान कारण मानना आवश्यक है, और तब पुरुषार्थ के लिए प्रकृति का उपयोग भी स्पष्ट हो जाता है। पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग की सिद्धि में प्रकृति का पूर्ण सहयोग रहता है। भोग का सम्पादन तो साक्षात् प्रकृति करती है। अपवर्ग की

सिद्धि के लिए भी, म्रपवर्ग के साधनभूत प्रकृति-पुरुपविवेक में प्रकृति का सहज उपयोग है।।४६॥

अपवर्ग के प्रति प्रकृति का उपयोग सुनकर शिष्य ग्राशंका करता है— अपवर्ग की प्राप्ति तो वैदिक यज्ञयाग ग्रसंद कर्मों के अनुष्ठान से हो जायगी, उसके लिए प्रकृति-पुरुषविवेक द्वारा प्रकृति का उपयोग ग्रनावश्यक है। सूत्रकार समा-धान करता है—

नानुश्रविकादिप तित्सिद्धिः साध्यत्वेनावृत्तियोगादपुरुषार्थत्वम् ॥४७॥

[म्रानुश्रविकात् म्रिप] केवल (यज्ञ याग ग्रादि) वैदिक कर्म से, [तित्सिद्धिः] उस (ग्रपवर्ग) की सिद्धि, [न]नहीं, [साध्यत्वेन]साध्य होने के कारण, [म्रावृत्ति-योगात्] (पुनः पुनः) म्रावृत्ति का योग होने से, [म्रपुरुपार्थत्वं] म्रपुरुपार्थ है।

अनुश्रव अर्थात् वेद में प्रतिपादित केवल यज्ञ याग ग्रादि कर्मों के ग्रनुष्ठान से म्रापवर्ग की सिद्धि नहीं होती। कारए। यह है कि ये यज्ञ याग म्रादि कर्म किसी विशेष कामना की भावना से किए जाते है। ये अनुष्ठान उस कामना को पूरा करने के लिए भोगसामग्री प्रस्तुत कराने में सहायभूत होते हैं। इसलिए ये सब भोग-प्राप्ति के ही ग्रंश हैं। जब ये ग्रनुष्ठान निष्काम भावना से किए जाते हैं तब भोग-साधन होने के ग्रतिरिक्त ये ग्रन्तः करण की शुद्धि में सहायक होते है, जो प्रकृति-पुरुष के विवेक ज्ञान में मत्यन्त उपयोगी हैं। इसप्रकार कामना की भावना से . ग्रनुष्ठित यज्ञयाग ग्रादि साघ्य ग्रर्थात् ग्रन्य सांसारिक सुख-साधनों के समान होने से बार-बार संसार में श्रनुष्ठाता की श्रावृत्ति के प्रयोजक होते हैं। इसलिए ये अपूरुवार्य है, अर्थात् पुरुष के वास्तविक प्रयोजन-अपवर्ग को सिद्ध नहीं करते। श्रिभिप्राय यह है कि संसार में भोगसामग्री की सम्पन्नता के लिए जैसे अन्य कार्य व्यापार, कृषि ग्रादि किए जाते हैं, वैसे ही ये सकाम वैदिक यज्ञयाग ग्रादि हैं। ये सांसारिक भोगों को प्रस्तुत करते हैं । अपवर्ग के लिए वेदप्रतिपादित निष्काम कर्म द्वारा ग्रात्म-साक्षात्कार मुख्य साधन है। इस सूत्र में 'ग्रपि' पद 'केवल' ग्रर्थ में प्रयुक्त हुम्रा है। 'साध्य' पद का भ्रथं है-सांसारिक भ्रन्य सुख-जनक कार्यों के साथ समानता ॥४७॥

यदि यज्ञ याग श्रादि मपुरुषार्थ हैं, तो पुरुषार्थ का साधन क्या है ? सूत्र-कार कहता है—

तत्र प्राप्तविवेकस्यानावृत्तिश्रुतिः ॥४८॥

[तत्र] चेतन-म्रचेतन में, [प्राप्तिविवेकस्य] विवेक प्राप्त किए व्यक्ति का [म्रानावृत्तिश्रुतिः] ग्रपवर्ग, वेद बताता है।

प्रकृति-पुरुष के विषय में प्रर्थात् चेतन-प्रचेतन के सम्बन्ध में जिस व्यक्ति को विवेकज्ञान हो गया है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसा वेद ने प्रतिपादित किया है। सूत्र में 'भ्रनावृत्ति' पद अपवर्ग का वाचक है। सांसारिक कार्यों का अनु-क्ठांन करता हुआ कोई भी व्यक्ति अविरत आवर्त्तमान जन्म-मरण के बन्धन में पड़ा रहता है। परन्तु प्रकृति-पुरुष का विवेकसाक्षात्कार होने पर वह अतिशय-काल के लिए अनिश आवर्त्तमान इस जन्म-मरण की परम्परा से छुटकारा पाजाता है। इसी कारएा सूत्र में अपवर्ग की इस अवस्था की 'अनावृत्ति' पद से कहा है। चेतन-अचेतन का विवेकज्ञान आत्मा को इस स्थिति में पहुंचाता है, इसका प्रति-पादन वेद में किया गया है। यजुर्वेद [३११९८] का मन्त्र है—

> वेदाहमतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् । तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥

तमस् म्रथित् अचेतन प्रकृति से भिन्न प्रकाशस्वरूप चेतन आत्मा को मैंने जान लिया है। इस रूप में उसे जानकर ही जन्म-मरण के बन्धन से छुटकारा होता है, अपवर्ग के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसप्रकार वैदप्रति-पादित आत्मज्ञान अर्थात् अचेतन से भिन्न चेतन का साक्षात्कारज्ञान अपवर्ग का साधन है।।४८।।

कामना की भावना से जो यज्ञयाग भ्रादि का भ्रनुष्ठान किया जाता है, उसका फल कैसा होता है ? सूत्रकार बताता है—

दु:खाद्दु:खं जलाभिषेकवन्न जाड्यविमोकः ।।४६।।

[दुःखात् दुःखं] दु:ख से दुःख होता है, [जलाभिषेकवत्] जल में स्नान के समान, [जाड्यविमोकः] दोष से छुटकारा, [न] नहीं।

कामना दुःख का मूल है, उसके वशीभूत होकर जो कार्य किए जाते हैं, वे दुःख के ही जनक हो सकते हैं, उनसे जड़तादोष का नाश नहीं होता। इसलिए कामनामूलक यज्ञ-याग ग्रादि जहां थोड़े अनुकूल भोग का साधन बनते हैं वहां दुःख की मात्रा के उत्पादक भी होते हैं, उनके द्वारा ग्रविवेक से छुटकारा नहीं हो सकता। ग्रविवेक के हटाने में वे सर्वथा ग्रसमर्थ हैं। जैसे शीत से ग्रात्तं ब्यक्ति शीतल जल में स्नान करने पर शीतजन्य-दुःख से छुटकारा नहीं पाता, उसका वह दुःख बना ही रहता है। ग्रथवा एक बार स्नान करने पर जैसे थोड़ी देर के लिए ग्रनुकूलता प्रतीत होती है पर शीघ्र ही पुनः शरीरमल उसी तरह दुःखदाई प्रतीत होने लगते हैं, ग्रौर स्नान की पुनः ग्रविवेक होने लगती है। बार-बार स्नान करने पर भी शरीरमलों की शरीर बने रहने तक निवृत्ति नहीं हो पाती। इसी प्रकार काम्य कर्मों का ग्रनु-ष्ठान किए जाने पर भी ग्रविवेक उसी तरह बना रहता है, ग्रौर दुःख से छुटकारा नहीं हो पाता। ४६।।

काम्य कर्म न सही, निष्काम कर्म तो प्राप्वर्ग की प्राप्ति कराने में समर्थ होंगे, तब उसके लिए विवेक-ज्ञान की ग्रावश्यकता नहीं। फिर विवेक-ज्ञान के लिए प्रकृति का जो उपयोग कहा गया है, उसके अनावश्यक होने पर प्रकृति को स्वीकार करने की भावश्यकता न रह जायगी। सूत्रकार कहता है—

काम्येऽकाम्येऽपि साध्यत्वाविशेषात् ।।५०।।

[काम्येऽकाम्ये ग्रिप] काम्य ग्रीर ग्रकाम्य कर्मी में, [साध्यत्वाविशेषात्] सांसारिक फलप्रदता के समान होने से (दोष का छुटकारा नहीं)। सूत्र में 'ग्रिप' पद 'ग्रीर' के ग्रर्थ में है।

कामनामूलक कमों के अनुष्ठान किये जाने पर जैसे अपवर्ग की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे ही केवल निष्काम कमों के करने पर भी सीधे मोक्ष नहीं मिलता । यह सिद्धान्त प्रकट कर दिया गया है कि निष्काम कमें ऐहिक भोग का साधन होकर भी अन्तः-करण की शृद्धि का प्रयोजक होता है । शुद्धान्तःकरण व्यक्ति समाधि-भावना की ग्रोर श्रग्रसर होकर प्रकृति-पुरुष के विवेकज्ञान का लाभ करता है । इस-प्रकार केवल निष्काम कर्म श्रपवर्ग का साधन नहीं कहा जा सकता । कारण यह है कि सांसारिक भोगों को प्रस्तुत करने का जहां तक प्रश्न है, काम्य भौर अकाम्य दोनों प्रकार के कर्म समानता रखते हैं । इनमें सांसारिक भोगों को प्रस्तुत करने का साक्षात् सामर्थ है । इस समानता से केवल निष्काम कर्मों को भी साक्षात् अपवर्ग का साधन मानना युक्त न होगा । इससे सिद्धान्तरूप यह परिणाम निकलता है कि जो कर्म—चाहे वे सकाम हों या निष्काम—सांसारिक भोगों के साक्षात् साधन है, वे अपवर्ग के साक्षात् साधन नहीं हो सकते । ऐसी स्थिति में श्रपवर्ग के लिए चेतना-चेतन का विवेक-ज्ञान होना ग्रावश्यक है, श्रौर उसके लिए जगत् का मूल उपादान प्रकृति को स्वीकार करना होगा ।।४०।।

काम्य श्रथवा निष्काम कर्मों के फलों को श्रपुरुषार्थ इसलिए कहा गया कि वे फल नश्वर हैं, श्रस्थायी हैं। तब विवेकज्ञान से होने वाले श्रपवर्गरूप फल को उन्हीं के समान क्यों न माना जाय? यदि दोनों समान हैं तो श्रपवर्ग में फिर विशेषता क्या रह जायगी? सूत्रकार कहता है—

निजमुक्तस्य बन्धध्वंसमात्रं परं न समानत्वम् ॥५१॥

[निजमुक्तस्य] स्वभाव से त्रिगुणातीत ग्रात्मा के [बन्धध्वंसमात्रं] बन्ध का नाश ही, [परं[ ग्रपवर्ग है, (ग्रतः कर्मफलों के साथ इसकी) [समानत्वं] समानता [न] नहीं।

म्रात्मा स्वतः मुक्त है मर्थात् भ्रचेतन प्रकृति से सर्वथा भिन्न है। वह प्रकृति के सम्पर्क में भ्राने पर बद्ध समभा जाता है। इस स्थिति में वह भ्रपने भ्रापको प्रकृति का स्वरूप समभता है। वह चेतन को भ्रचेतन समभने लगता है भ्रोर भ्रचेतन को चेतन। प्रकृति से सर्वथा भिन्न होने पर भी उसकी यह भावना उसको इस भ्रवस्था में ला पटकंती है। ऐसी भावना ही भ्रविवेक है। इसके कारएा प्रकृति से सम्पर्क

होना बन्ध है। जब समाधिभावना से म्रात्मा अपने चेतनस्वरूप का साक्षात्कार करता है ग्रीर प्रकृति के ग्रचेतन स्वरूप को पहचान लेता है, उस समय ग्रविवेक की भावना नष्ट हो जाती है, वयोंकि प्रकृति ग्रीर पुरुष के विवेक का ज्ञान उसको रहने नहीं देता। जब ग्रविवेक न रहा तब उससे होने वाला प्रकृति का भोगजनक सम्पर्क भी ग्रात्मा के साथ नहीं रहता। यही ग्रात्मा के बन्ध का नाश हो जाना है। इसमें किसी ग्रपूर्व भोगरूप फल की प्राप्त नहीं होती, इसलिये ग्रपवर्ग को कमंफलों के समान नहीं कहा जा सकता। इसप्रकार स्वभावतः मुक्त ग्रधीत् जड़ प्रकृति से सर्वथा भिन्न चेतनस्वरूप ग्रात्मा के, प्रकृति-सम्पर्करूप बन्ध का न रहना ही मोक्ष है। पूर्वोक्त कर्मफलों से ग्रपवर्ग की ग्रही विशेषता है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रकृति का सहयोग ग्रावश्यक है, इसलिए उसके स्वतन्त्र ग्रस्तित्व से नकार नहीं किया जा सकता।। १९।।

अचेतन प्रकृति उसके विकार और चेतन ग्रात्मा के ग्रह्तित्व का प्रतिपादन किया गया, पर इन समस्त तत्त्वों का परीक्षण प्रमाण द्वारा होता है। इसलिए सूत्रकार ग्रव प्रमाणस्वरूप का निर्देश करता है—

> द्वयोरेकतरस्य वाप्यसन्निकृष्टार्थपरिच्छित्तः प्रमा तत्साधकतमं यत्तत् त्रिविधं प्रमाणम् ॥५२॥

[द्वयोः] दोनों (बुद्धि और आत्मा), [ग्रपि वा] ग्रथवा, [एकतरस्य] दोनों में से एक (आत्मा) को, [ग्रसन्निकृष्टार्थपरिच्छित्तिः] पूर्व ग्रज्ञात अर्थ का ग्रवधारए होना, [प्रमा] प्रमा है, [तत्साधकतम यत्] उसका जो ग्रतिशय साधक है, [तत् त्रिविधं प्रमाणं] वह प्रमाए तीन प्रकार का होता है।

जिस प्रथं को हमने प्रभी तक नहीं जाना, उसका ग्रवधारण [ग्रसन्निकृष्टाथंपरिच्छित्तः] प्रथित् निश्चयात्मक ज्ञान 'प्रमा' कहलाता है । चाहे यह प्रमा ग्रात्मा ग्रीर वृद्धि दोनों को हो, ग्रथवा दोनों में से एक ग्रात्मा को । उस प्रमा का जो साधकतम है, ग्रर्थात् उत्कृष्ट साधन है, जिसके तत्काल ग्रनन्तर प्रमा की उत्पत्ति हो जाती है, वह 'प्रमाण' कहलाता है, जो तीन प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष-ग्रनुमान ग्रीर शब्द । प्रत्येक प्रमाण में यथाक्षम इन्द्रिय, लिङ्गज्ञान ग्रथवा शब्द या पदज्ञान द्वारा बाह्य विषय बुद्धि में उपस्थित होता है । उस समय बुद्धि विषयाकार हो जाती है । मान लीजिये, हमारे सामने एक फल रखा है । चक्षु इन्द्रिय के द्वारा उसका ग्राकार रूप गोलाई ग्रादि बुद्धि को प्रभावित करता है । बुद्धि एक ग्रत्यन्त स्वच्छ सात्विक तत्त्व है । उसकी स्वच्छता को स्पष्ट करने के लिये स्फटिक मणि का उदाहरण दिया जाता है, पर यह केवल लौकिक दृष्टि से उसकी स्थित के लिए संकेतमात्र है । इससे उसकी तुलना नहीं की जा सकती । उसकी रचना इस प्रकार की है कि इन्द्रिय ग्रादि के द्वारा बाह्य विषय का तत्काल उस पर प्रभाव होता है ।

उसकी इसी स्थिति को उसका विषयाकार होना कहा जाता है। प्रकृति का कार्य होने से बुद्धि यद्यपि परिणामिनी है, फिर भी बाह्य विषय का उस पर प्रभाव पड़ना और उसका विषयाकार होना, उसकी वास्तविक स्थिति में कुछ ग्रन्तर नहीं लाता। इसी कारण एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा ग्रनेक विषयों के लगा-तार उसके सम्मुख ग्राते रहने पर भी उसकी ग्राहकता बराबर उसी रूप में बनी रहती है। विषयाकार बुद्धि ग्रात्मा के लिए उस विषय को प्रस्तुत करती है, तब ग्रात्मा को 'यह फल है' ऐसी प्रतीति होती है, इस प्रतीति को 'बोध' कहा जाता है। इसी का नाम 'प्रमा' है।

जब इसका नाम 'प्रमा' होता है तब इसका साधकतम-बुद्धि, प्रमाण है। सर्वत्र बुद्धि के प्रमाण होने से उसके प्रत्यक्ष श्रादि भेद, इन्द्रिय श्रादि बाह्य साधन के श्राधार पर समके जाते हैं। इन्द्रिय श्रादि के द्वारा बुद्धि का विषयाकार होना 'बुद्धिवृत्ति' कहा जाता है, यह वृत्ति ज्ञानरूप है। यदि इस बुद्धि-वृत्ति को ही 'प्रमा' मान लिया जाय तो बाह्य साधन श्रर्थात् इन्द्रिय श्रादि को 'प्रमाण' कहा जायगा। इसी श्रथं को स्पष्ट करने के लिए सूत्र में प्रथम दो पदों—'द्वयोः' तथा 'एकतरस्य' का सन्निवेश किया गया है। चाहे 'बुद्धि-वृत्ति' श्रीर 'बोध' श्रथवा 'चैतन्यबोध' इन दोनों को प्रमा माना जाय, श्रथवा दोनों में से श्रन्तिम एक को। किसी भी प्रमा का जो उत्कृष्ट साधन होगा, वह 'प्रमाण' कहा जायगा।

इन पदों का अन्य अर्थ भी आचार्यों ने किया है। प्रत्यक्ष प्रमाण की दृष्टि से 'द्वयोः' पद का सूत्र में सिन्नवेश है, और अनुमान तथा शब्द प्रमाण की दृष्टि से 'एकतरस्य' का। प्रत्यक्ष प्रमाण में दो वस्तुश्रों का वर्तमान अस्तित्व आवश्यक है, इन्द्रिय और अर्थ। बुद्धि का अस्तित्व प्रत्येक प्रमाण के लिए समान है। प्रत्यक्ष में इन्द्रिय तथा अर्थ विशेष हैं, उनका अस्तित्व प्रत्यक्ष के लिए आवश्यक है। इसप्रकार इन्द्रिय और अर्थ के सम्बन्ध द्वारा जो पहले से अनिधगत अर्थ का निश्चयात्मक ज्ञान होता है, वह प्रमाण है। इसी प्रकार अनुमान में एक लिङ्गज्ञान तथा शब्द में पद्यान का होना आवश्यक है। इनके द्वारा अतीत अनागत अर्थ का भी बोध होता है, जो बोध के समय वर्तमान नहीं है। इसलिए एक के अस्तित्व में ही जो अनिधगत अर्थ का अवधारण होता है, वह भी प्रमाण है। इसप्रकार तीनों प्रमाणों का इस सामान्य प्रमाणलक्षण में समावेश हो जाता है।। १९।।

पूर्व सूत्र में त्रिविध प्रमाणों का उल्लेख किया है, क्या इनसे न्यून प्रथवा अधिक प्रमाणों की कल्पना नहीं की जा सकती ? सूत्रकार कहता है—

तित्सद्धौ सर्वसिद्धेर्नाधिक्यसिद्धिः।।५३॥

[तित्सढी] त्रिविध प्रमाण की सिद्धि में, [सर्वसिद्धेः] सब (पदार्थमात्र) की सिद्धि हो जाने से, [ग्राधिक्यसिद्धिः] ग्रधिक प्रमाण की सिद्धि [न] नहीं।

त्रिविध प्रमाणों की सिद्धि में समस्त ग्रथं सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा कोई ग्रथं जानने के लिए ग्रविशिष्ट नहीं रह जाता, जिसकी सिद्धि के लिए त्रिविध प्रमाणों से ग्रितिरक्त प्रमाण की ग्रावश्यकता हो। इसलिए तीन प्रमाणों से ग्रिधिक प्रमाण मानना ग्रनावश्यक है। समस्त ग्रथों की सिद्धि तीन ही प्रमाणों से हो पाती है, इसिलए इनमें कोई न्यूनता भी नहीं की जा सकती।। १३।।

प्रमाण का सामान्य लक्षण कहकर, विशेष प्रत्यक्ष ग्रादि का यथाकम लक्षण बताते हैं। प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण सूत्रकार ने बताया—

यत्संबद्धं सत् तदाकारोल्लेखि विज्ञानं तत् प्रत्यक्षम् ॥५४॥

[यत्संबद्धं सत्] जिसके साथ संबद्ध होता हुम्रा, [तदाकारोल्लेखि] उसी ग्राकार को धारण करने वाला ग्रथवा उसी ग्राकार उल्लेखन — निर्देशन करने वाला जो [विज्ञानं] विज्ञान है, [तत्] वह, [प्रत्यक्षं] प्रत्यक्ष प्रमाण है।

चक्षु म्रादि इन्द्रियों के द्वारा बुद्धि, बाह्य विषय के साथ म्रपना सम्पर्क स्था-पित करती है और तत्काल वह विषयाकार हो उठती है। बुद्धि की यह स्थिति 'बुद्धिवृत्ति' कही जाती है। सूत्र में इसी के लिए 'विज्ञान' पद का प्रयोग हुम्रा है। विज्ञान म्रथवा इसी बुद्धिवृत्ति को प्रयत्क्ष प्रमाण कहते हैं। सूत्रकार ने यहां बुद्धि-वृत्ति को प्रमाण बताकर यह स्पष्ट कर दिया है कि पुरुष को जो बोध होता है वह प्रमा म्रथीत् प्रमाण का फल है। बुद्धिवृत्ति उस विषय को पुरुष के लिए म्रपंण करती है। पुरुष उससे सुखदु:ख म्रादि का म्रन्भव करता है, यही पुरुष का भोग है।

श्रात्मा के द्वारा विविध सुख-दु:ख श्रादि के भोग से यह न समभना चाहिए कि ग्रात्मा में किसी प्रकार के विकार श्रथवा पंरिएगाम की संभावना हो सकती है। परिएगाम अचेतन का धर्म है, चेतन ग्रात्मा सदा श्रपिरएगामी है। फिर भी चेतन-स्वभाव के कारण वह सुख-दु:ख ग्रादि का ग्रनुभव करता है, एवं बुद्धिवृत्ति द्वारा समस्त विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। उसका यह ग्रनुभव ग्रथवा ज्ञान ही 'प्रमा' कहा जाता है। इसीलिए उसका सर्वोत्कृष्ट साधन बुद्धिवृत्ति, प्रत्यक्ष प्रमाण है।

ग्रन्य समस्त जगत् के समान ये प्रमाण ग्रात्मा के उपयोग के लिए हैं। इनके द्वारा सुख-दुःख ग्रादि का ग्रनुभव करता हुग्ना ग्रात्मा विकारी क्यों नहीं होता, यह एक घ्यान देने की बात है। यद्यपि सुख दुःख ग्रादि विकार प्रकृति ग्रथवा प्राकृत तत्त्वों से उत्पन्न होते हैं, इस दृष्टि से इन का ग्राधार प्रकृति ग्रथवा प्राकृत तत्त्व है, परन्तु इनकी ग्रनुभूति ग्रात्मा के ग्रातिरिक्त ग्रन्य किसी को होना ग्रसंभव है। ग्रनुभूति स्वतः चेतन का स्वरूप है। यदि यह माना जाय, कि यह ग्रनुभव ग्रात्मा को नहीं होता, तो उस ग्रवस्था में ग्रात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जायगा। इसप्रकार बाह्य विषयों के ग्रनुभूतिकाल में इसकी वृत्तिसरूपता बनी रहती है। ग्रात्मा को भोग, स्थूल शरीर के सम्पर्क में सम्पन्न होता है। यह शरीर जन्म-मरण के साथ बदलता

रहता है। वस्तुतः इस शरीर का बदलना ही जन्म म्रथवा मरएा है।

इसके म्रतिरिक्त म्रात्मा के साथ एक सूक्ष्मशरीर रहता है । यह शरीर म्रठा-रह तत्त्वों से निष्पन्न होता है। तेरह करण ग्रीर पांच तन्मात्र। पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय ये दश बाह्यकरण तथा मन ग्रहंकार ग्रौर वुद्धि, ये तीन भ्रन्तःकरण हैं। पांच सूक्ष्मभूत पांच तन्मात्र हैं। यह सूक्ष्मशरीर ग्रादिसगं से ग्रात्मा के साथ संबद्ध हो जाता है। ग्रागे समस्त सर्गकाल में यही शरीर उस ग्रात्मा के साथ बरा-बर बना रहता है । महाप्रलय होने पर जहां भ्रन्य समस्त कार्य भ्रपने कारएा में लीन हो जाते हैं, सूक्ष्मशरीर के घटक ग्रवयव भी ग्रपने कारणों में लीन हो जाते हैं। उसके ग्रनन्तर समस्त प्रलय काल में ग्रात्मा सुप्त जैसी ग्रवस्था में पड़ा रहता है। ग्रविवेक ही उसको इस ग्रवस्था में बनाये रखता है। यदि सर्गकाल में समाधिलाभ से विवेक हो जाने पर म्रविवेक का नाश हो जाता है, तब सूक्ष्मशरीर भी स्थूलशरीर के समान उसी समय अपने कारणों में लीन हो जाता है, और अविवेक के न रहने से आत्मा बन्ध-विनिर्मुक्त हो जाता है। उसे चैतन्य स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है श्रीर तब वह स्वरूप में ग्रवस्थित रहता है। उसकी वृत्तिसरूपता नष्ट हो जाती है। यद्यपि सुप्त ग्रीर महाप्रलय काल में भी वृत्तियों के न रहने से उसकी वृत्तिसरूपता नहीं रहती, पर उस भ्रवस्था में भ्रविवेक के बराबर बने रहने के कारण वृत्तियों के पुनः जाग्रत हो उठने का मार्ग खुला रहता है। इसलिए ग्रात्मा की यह स्थिति जहां वह वृत्तिसरूपता के न होने पर भी सुप्त के समान बना रहता है, वाञ्छनीय नहीं।

इस विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है, कि आत्मा चाहे वृत्ति सरूपता की अवस्था में हो, अथवा अन्य अवस्था में; उसके वास्तविक स्वरूप में कभी कोई विकार या अन्तर नहीं आता। इसलिए बाह्य विषयों का ज्ञान बुद्धिवृत्ति-द्वारा आत्मा को होता है, और उसी का नाम 'प्रमा' है, ऐसा स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं।।५४।।

योगी जनों को स्रतीत स्रनागत तथा व्यवहित वस्तु स्रों का भी प्रत्यक्ष हो जाता है, यह बात शास्त्र तथा व्यवहार से सिद्ध है। परन्तु स्रतीत स्रादि स्रवस्था स्रों में चक्षु स्रादि इन्द्रियों के द्वारा बुद्धि का बाह्य विषय के साथ सम्पर्क तो स्थापित हो नहीं सकता, क्योंकि बाह्य विषय का तब स्रस्तित्व ही नहीं है स्रथवा वह व्यविहत है। ऐसी स्रवस्था में योगी जनों के प्रत्यक्ष में यह लक्षरण स्रव्याप्त रहेगा। स्त्रकार इस स्राशंका का समाधान करता है—

योगिनामबाह्यप्रत्यक्षत्वान्न दोषः ।।५५॥

[योगिनां] योगी जनों का [ग्रवाह्यप्रत्यक्षत्वात्] बाह्य प्रत्यक्ष म होने से [दोषः] कोई दोष [न] नहीं।

प्रत्यक्ष दो प्रकार का समभ्रता चाहिए, एक बाह्य प्रत्यक्ष दूसरा भ्रवाह्य

प्रत्यक्ष । ग्राह्म विषय की विद्यमानता में सर्वसाघारण जनों को जो प्रत्यक्ष होता है, वह पहला है । इसमें चक्षु म्रादि इन्द्रियों के द्वारा बुद्धि, बाह्म विषय के साथ साक्षात् सम्पर्क स्थापित करती है, प्रस्तुत सूत्र में ऐसे ही प्रत्यक्ष का लक्षण किया गया है । योगियों के प्रत्यक्ष में तो चक्षु म्रादि इन्द्रियों के द्वारा बाह्म विषय के साथ सम्पर्क की म्रपेक्षा ही नहीं होती, इसलिए योगियों को होने वाले प्रत्यक्ष में यदि उक्त लक्षण नहीं घटता तो कोई दोष नहीं।

प्रत्यक्ष के लक्षण में जो अव्याप्ति दोष उपस्थित किया गया, उसके दो समाधान सूत्रकार ने किये हैं। पहले समाधान में अव्याप्ति स्थल को प्रत्यक्ष लक्षण की सीमा से बाहर कर दिया है। वादी ने योगी के प्रत्यक्ष में अव्याप्ति दोष उपस्थित किया, क्योंकि वह प्रत्यक्ष तो माना गया, पर प्रत्यक्ष के लक्षण का उसमें समन्वय नहीं हो पाता। योगी के प्रत्यक्ष में बाह्य विषय के साथ बुद्धि, चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वारा अपना सम्पर्क स्थापित नहीं करती, पर प्रत्यक्ष के प्रस्तुत लक्षण में इस बात को विशेष रूप से स्वीकार किया गया है। इस स्थिति में सूत्रकार ने कहा, कि योगी के प्रत्यक्ष का यह लक्षण नहीं किया गया। इसप्रकार योगी के प्रत्यक्ष को प्रस्तुत प्रत्यक्ष लक्षण की सीमा से बाहर कर दिया। उपस्थित किये अव्याप्ति दोष का यह प्रथम समाधान है, जो इस सूत्र से प्रस्तुत किया गया है।। ११।।

दूसरा समाघान यह किया गया है कि योगी के प्रत्यक्ष में भी इस लक्षण का समन्वय हो जाता है। योगी का प्रत्यक्ष प्रस्तुत प्रत्यक्ष लक्षण की सीमा से बाहर नहीं रहता, इसलिए अव्याप्ति दोष की संभावना नहीं। कारण यह है कि सांख्य, वस्तु की उत्पत्ति के विषय में सत्कार्य सिद्धान्त को स्वीकार करता है। इसका प्रभिप्राय यह है कि प्रत्येक अतीत-अनागत कार्य अपने कारण्डूप में सदा विद्यमान रहता है, किसी वस्तु का सर्वात्मना नाश नहीं होता। जो कार्य व्यवहार में अब अतीत अथवा अनागत कहा जाता है, वह अपने कारण में उसी रूप से अब भी विद्यमान है। योगज शक्ति की सहायता से योगी की बुद्धि, कार्यमात्र के मूल कारण के साथ अपना सम्पकं स्थापित क्ष्कृती है, और उस स्थित में प्रत्येक वस्तु का साक्षात् करती है। इसी अर्थ को सूत्रकार ने कहा—

लीनवस्तुलब्धातिशयसम्बन्धाद्वाऽदोषः ॥५६॥

[वा] स्रथवा [लीनवस्तुलब्घातिशयसम्बन्धात्] प्रधान के साथ प्राप्त व् (गोगज) स्रतिशय द्वारा सम्बन्ध से [स्रदोष:] (प्रत्यक्ष लक्षण में स्रव्याप्ति) दोष नहीं।

इस सूत्र म 'लीनवस्तु' पद मूल प्रकृति के लिये प्रयुक्त हुआ है, जिसमें समस्त वस्तु अतीत-अनागत अवस्था में लीन रहती हैं, कार्यमात्र के लय का मूल स्थान। ऐसा तत्त्व मूल प्रकृति है। यहां 'प्रकृति' पद का प्रयोग न करके उसके लिए

'लीनवस्तु' पद का इसीलिए प्रयोग किया है जिससे कार्यमात्र का मूलकारण में लय होना घ्वनित किया जा सके। ग्रतिशय ग्रर्थात् योगज शक्ति के द्वारा योगी को प्रकृति के साथ सम्बन्ध प्राप्त हो जाने से उक्त प्रत्यक्ष लक्षण में कोई दोष नहीं। साधारण प्रत्यक्ष में यही स्थिति है, कि बाह्य विषय के साथ बुद्धि का सम्पर्क चक्षु म्रादि इन्द्रियों के द्वारा स्थापित होता है। योगी के प्रत्यक्ष में भी बाह्य विषय के साथ बुद्धि का सम्पर्क होता है, परन्तु यहां इतनी विशेषता है कि उस सम्पर्क का द्वार चक्षु म्रादि इन्द्रियाँ नहीं । प्रत्युत योगज शक्ति के द्वारा यह स्थापित किया जाता है । उसकी व्यवस्था यह है कि ग्रतीत ग्रनागत समस्त वस्तु ग्रपने मूल कारएा में कारणरूप से विद्यमान रहती हैं। योगज शक्ति से योगी की बुद्धि का सम्पर्क मूल कारण के साथ होता है, श्रीर उस रूप में वह कार्यमात्र का प्रत्यक्ष करता है। इसप्रकार ग्रतीत ग्रनागत बाह्य विषय के साथ भी योगी की वृद्धि का सम्बन्ध हो जाने से उक्त प्रत्यक्ष लक्षगा का इसके साथ समन्वय हो जाता है, स्रीर इसी प्रकार योगी योग से प्राप्त शक्त्यतिशय द्वारा ग्रात्मा ग्रीर परमात्मा का भी प्रत्यक्ष करता है। भ्रतएव इस लक्षण में भ्रव्याप्ति दोष की संभावना नहीं। इस भ्राघार पर कार्यरूप समस्त जगत् के मूल उपादान प्रकृति के ग्रस्तित्व की भी पुष्टि हो जाती है।।५६॥

श्रतीत श्रनागत विषय के साथ योगी का सम्बन्ध स्थापित करने के लिये कार्यमात्र के त्रिगुगात्मक मूल उपादान प्रकृति के साथ उसके सम्बन्ध का जो निर्देश किया गया है, इसमें त्रिगुणात्मक मूल उपादान को श्रौर दृढ़ता से समभने के लिए प्रसंगवश शिष्य श्राशंका करता है कि वैदिक साहित्य के श्रनेक स्थलों में ऐसे संकेत मिलते हैं जिनके श्रावार पर चेतन ईश्वर को जगत् का उपादान मान लिया जाना चाहिए। फिर श्रतिरिक्त प्रकृति को मानने की श्रावश्यकता नहीं रह जाती। सूत्र-कार समाधान करता है—

## ईश्वरासिद्धेः ॥५७॥

[ईश्वरासिद्धेः] (उपादानभूत) ईश्वर के ग्रसिद्ध होने से।

जैसा ईश्वर तुम बताना चाहते हो, वह सिद्ध नहीं किया जा सकता। म्रभि-प्राय यह है कि जगत् का उपादानभूत ईश्वर किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता ।

१ इस प्रकरण के ज्याख्यान में व्याख्याकारों ने भिन्न-भिन्न विचारों का प्रवर्शन किया है। मुख्यतया उन विभिन्नताओं की दो विशा हैं। एक यह है, कि किपल ने यहां ईश्वर के ग्रस्तित्व का प्रत्याख्यान किया है। मध्यकाल के व्याख्याकारों की मुख्य दिशा यही रही है। इसके ग्राधार पर उन्होंने किपल को ग्रनी- क्ष्वरवादी तथा नास्तिक तक कहने का साहस किया है। पर चिन्तनीय यही है, कि वे किपल की ग्रान्तरिक भावना तक पहुंचने के लिए यत्नशील नहीं रहे।

कांतपय ग्राधुनिक विद्वान् तो इस ग्राधार पर किपल को ग्रनीक्ष्वरवादी कहते हैं, कि वह ईक्वर की जगत् का उपादान कारण नहीं मानता। पर वस्तुतः थोड़ा भीगंभीरता से देखा जाय, तो वास्तविक ग्रनीक्वरवादी वे ही विचारक हैं जिन्होंने ईक्वर को जगत् का उपादान कारण बताया है। ऐसा कहकर वे विद्वान् वस्तुतः श्रचेतन प्रकृति की ईक्वर का नाम दे देते हैं ग्रीर ईक्वर के वास्तविक ग्रस्तित्व को उखाड़ फेंक्से हैं।

व्याख्याकारों की दूसरी दिशा यह है कि वे इस प्रकरण में किसी भी खप में ईश्वर के प्रस्तित्व का प्रत्याख्यान नहीं बताते । उन्होंने इन सूत्रों का प्रनेक खप से मनमाना प्रयं किया है । न उनको सर्वात्मना प्रकरण में संगत कहा जा सकता है और न वैसी व्याख्या करते हुए सांख्यसिद्धान्तों की प्रोर विशेष व्यान दिया गया है । वस्तुतः सब व्याख्याकारों ने उक्त सूत्र की प्रवतरणिका के संबंध में गंभीरता से नहीं सोचा, इसी कारण वे वास्तविकता से बहुत दूर बहक गये हैं । प्रधिक व्याख्याकारों ने यह समक्षा कि ईश्वर को होने वाले प्रत्यक्ष में उक्त लक्षण की प्रव्याप्ति हटाने के लिये यह सूत्र लिखा गया । पर इस प्रव्याप्ति का परिहार तो ठीक वेसे ही हो सकता है जैसे योगी के प्रत्यक्ष में किया है । योगी योगज शक्ति के द्वारा प्रकृति प्रथवा प्रकृतिजन्य समस्त प्रतीत प्रनागत पदार्थों का प्रत्यक्ष करता है, शौर परमात्मा में इस प्रकार की प्रनन्त शक्ति स्वतः वर्तमान रहती है । वह तो समस्त कार्य कारण जगत् व हमारी दृष्टि से बने प्रतीत प्रनागत को पूर्ण रूप में वर्तमान के समान देख रहा है । उसका सम्बन्ध तो प्रत्येक पवार्थ के साथ बराबर बना है, फिर ईश्वर को होने वाले प्रत्यक्ष में प्रव्याप्ति की संभावना कहाँ ?

इसके ग्रितिरक्त यह भी ध्यान देने की बात है कि ईश्वर को होने वाले प्रत्यक्ष की उन्त लक्षण में प्रव्याप्ति ग्रथवा समन्वय के प्रश्न का उत्तर—ईश्वर की ग्रिसिद्ध कैसे होगा ? यह तो 'ग्राम्नान् पृष्ट: कोविदारानाचष्टे' न्याय को चिरतायं करतो है। पूछा ग्रामों के सम्बन्ध में, कथा कचनार की छेड़ दी। यदि यह कहा जाय कि 'न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी' के ग्रनुसार जब ईश्वर ही ग्रिसिद्ध है तो प्रत्यक्ष लक्षण में ग्रथ्याप्ति का ग्रवकाश ही न रहेगा। तब फिर यह प्रश्न उठाया ही क्यों गया ? यदि ईश्वर की ग्रसिद्ध को प्रकट करने के लिये; तो यह कथन संख्यिसद्धान्त के विरुद्ध होगा, क्योंकि इसी प्रकरण के ग्रन्त में समस्त जगत् के भिष्ठिताता रूप में चेतन को स्वीकार किया गया है, तथा तृतीयाध्याय में 'स हि सर्ववित् सर्वकर्ता' तथा 'ईश्वशेश्वरसिद्धः सिद्धा' इन सूत्रों से समस्त जगत् का नियन्ता व ग्रष्ठिता ईश्वर स्वीकार किया गया है। पुनः ग्रागे प्रश्नमाध्याय के प्रारम्भ में ईश्वर को कर्मफल-प्रदाता कहकर उस प्रकरण के

म्रन्त में उसकी उपादानता को निषेध करते हुए प्रकृति की उपादानता का प्रिस्पादन किया है। जिन व्याख्याकारों ने प्रस्तुत प्रकरण को ईश्वर के प्रत्याख्यान में लगाया है, क्या कपिल को उन्होंने इतना भ्रान्त समभा होगा, जो एक ही सांस में ईश्वर के म्रस्तित्व और नास्तित्व दोनों को कह जाता। फलतः इन उल्लेखों में वास्तिवकता यही है, कि सांख्य में ईश्वर क भ्रधिष्ठातृत्व का प्रतिपादन है, सथा जगत् के प्रति उसकी उपादानता का प्रतिषेध है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रसंगवश इसी मर्थ का प्रतिपादन हुन्ना है। उस प्रसंग-क्रम को हमने म्रपने भाष्य में स्पष्ट कर दिया है।

कतिपय व्याख्याकारों का यह कहना है, कि यहां जो प्रत्यक्ष का लक्षण किया गया है वह इस प्रकार का है कि उसमें योगी के द्वारा किया गया ईश्वर का प्रत्यक्ष भी संगृहीत हो जाता है। प्रस्तुत सूत्र के साथ उसका यही संबन्ध है कि यदि ऐसा लक्षण न किया जाता तो ईश्वर की श्रसिद्धि हो जाती। इसप्रकार यह सूत्र प्रत्यक्ष लक्षण की पुष्टि करता है, ईश्वर की श्रसिद्धि का प्रतिपादक नहीं।

सूत्र की ऐसी व्याख्या केवल कल्पना है, क्योंकि यह प्रकरण के साथ संगत नहीं और अनपेक्षित भी है। ऐसा अर्थ करने पर इससे अगले सूत्रों की कोई संगति नहीं रहती, जहां यह कहा गया है कि ईश्वर को बढ़ मानो या मुक्त, किसी अवस्था में उसकी सिद्धि नहीं होती। जहां तक योगी के द्वारा ईश्वर के प्रत्यक्ष होने का प्रश्न है, वह स्थिति तो ठीक वैसी ही है जो योगी के द्वारा अतीत अनागत तथा अतीन्द्रिय तत्त्वों के प्रत्यक्ष कर लेने के विषय में पूर्व सूत्र (लीनवस्तुलब्धा० ५६) में निर्दिष्ट की गई है। योगी योगजनित शक्त्यतिशय द्वारा जिस प्रकार अतीत अनागत तथा अतीन्द्रियादि पदार्थों का प्रत्यक्ष करता है, उसी प्रकार वह आत्मा और परमात्मा का प्रत्यक्ष करता है। उसके लिए भी योगी को योगज धर्म के अति-रिक्त अन्य किसी साधन की अपेक्षा नहीं होती। प्रत्यक्षलक्षण में उसका समावेश किस प्रकार है, इस बात को ५६वें सूत्र में स्पष्ट निर्दिष्ट कर दिया गया है। इस-प्रकार योगी के द्वारा किये गये प्रत्यक्ष के सामान्य प्रत्यक्ष लक्षण में समावेश हो जाने से ईश्वर की असिद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता।

इसके स्रतिरिक्त यदि सूत्रकार को यहाँ वैसा स्रयं [प्रत्यक्षलक्षण की पुष्टि करना रूप] स्रभीष्ट होता, तो प्रस्तुत सूत्र की रचना 'ईश्वरासिद्धः' न होकर ईश्वरासिद्धः स्यात्' स्रथवा 'ईश्वरासिद्धः या 'ईश्वरासिद्धि-प्रसक्तेः' इत्यादि रूप में होती, पर ऐसा नहीं है, सूत्र की वर्त्त मान रचना उक्त स्रथं में सहायता नहीं देती। स्पष्ट है, कि प्रायः व्याख्याकार प्रथम सूत्र [५६] का गंभी-रतापूर्वक स्नन न करने के कारण भ्रान्ति का शिकार हो गये हैं। इन सूत्रों के

प्रत्यक्ष सम्भव नहीं, क्योंकि किसी भी ग्रवस्था में हम ईश्वर को जगत् रूप में परि-णत होते हुए देख नहीं सकते ॥५७॥

श्रनुमान भी संभव नहीं है, वयोंकि-

मुक्तबद्धयोरन्यतराभावान्न तत्सिद्धिः ।। ५८॥

[मुक्तबद्धयोः श्रन्यतराभावात्] मुक्त श्रौर बद्ध किसी श्रवस्था में न होने से [तित्सिद्धः] उपादानभूत ईश्वर की सिद्धि [न] नहीं।

किसी भी चेतन के ग्रस्तित्व की दो ग्रवस्था मानी जा सकती हैं—मुक्त श्रथवा बद्ध। यदि ईश्वर मुक्त है, तब जगत् उसका परिएाम कैसे होगा ? क्योंकि उस ग्रवस्था में ईश्वर परिएामी हो जायगा, वह मुक्त नहीं रह सकता। यदि बद्ध माना जाय, तो धर्म-ग्रधमं ग्रादि के साथ सम्बन्ध होने से वह ईश्वर कैसे रहेगा? इसप्रकार किसी भी ग्रवस्था में जगत् का उपादानभूत ईश्वर सिद्ध नहीं होता। ईश्वर को जगत् का उपादान मानने पर उसकी बद्ध या मुक्त कोई ग्रवस्था संभव नहीं हो सकती।। ५।।

बद्ध या मुक्त भ्रवस्था कुछ भी हो, शिष्य भ्राशंका करता है कि कार्य से कारण का भ्रनुमान हो जायगा? सूत्रकार समाधान करता है—

## उभयथाप्यसत्करत्वम् ॥५६॥

[उभयथापि] बद्ध मुक्त दोनों ग्रवस्थाग्रों में भी (चेतन ईश्वर से) [ग्रसत्क-रत्वं] ग्रचेतन परिएगम होना (कैसे ?)।

ईश्वर को बद्ध या मुक्त कैंसा भी मानने पर उसे चेतन तो मानना ही होगा। यह स्पष्ट सिद्ध है, कि समस्त दृश्य श्रदृश्य जगत् श्रचेतन है। तब चेतन ईश्वर का जगदूप श्रचेतन परिग्णाम कैंसे होगा? यदि वस्तुतः चेतन ईश्वर का श्रचेतन परिग्णाम माना जाता है तो चाहे ईश्वर को मुक्त किंहये या बद्ध, उसे परिणामी श्रथवा विकारी होने से कोई बचा नहीं सकता। इसप्रकार कार्य से उपादान कारण का श्रनुमान करने पर ईश्वर को श्रचेतन मानना होगा, पर ऐसा ईश्वर कहीं शास्त्रों श्रथवा श्रुतियों में स्वीकार नहीं किया गया। श्रतएव जगत् का उपा-दानमूत ईश्वर श्रसिद्ध है, यही कहना होगा। सूत्र में 'श्रसत्करत्वम्' का श्रथं-श्रचेतन-परिणामित्व है। मुक्त या बद्ध दोनों श्रवस्थाश्रों में चेतन ईश्वर का श्रचेतन परिग्णाम होना कैंसे माना जा सकेगा? ऐसा कार्य-कारग्णभाव सर्वथा श्रमान्य है।।१६।।

यदि ऐसा है तो उपनिषद् मादि में ईश्वर का इस रूप में वर्णन क्यों किया

सम्बन्ध में प्रन्य विस्तृत विचार 'सांस्यसिद्धान्त' के 'पुरुष' नामक प्रकरण के इंदबर प्रसंग में किया गया है। गया है, जहां के उल्लेख यह संकेत करते हैं कि ईश्वर को जगत् का उपादान माना जाना चाहिये ? ग्रतः जगत् का उपादानभूत ईश्वर शब्द प्रमाण से सिद्ध है, ग्रसिद्ध नहीं। सूत्रकार समाधान करता है—

मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासासिद्धस्य वा ॥६०॥

[मुक्तात्मनः] परमात्मा की, [प्रशंसा] प्रशंसा है, [वा] ग्रथवा [उपा-सासिद्धस्य] उपासनः के लिए निश्चित स्वरूप का [प्रशंसा] वर्णन ।

नित्य मुक्त ब्रात्मा परमात्मा है। श्रौपनिषदिक प्रसंगों में उसकी प्रशंसा के वर्णन विविध रूप में किये गये हैं। यही ब्राधार उसकी उपादानता के वर्णनों का है। श्रिभप्राय यह है कि केवल परमात्मा की प्रशंसा की भावना से उस प्रकार के वर्णन हैं। इसके श्रितिरक्त प्रत्येक भगवद्भक्त जब उसकी उपासना में सिक्तय होता है तब वह केवल उसी के ग्रस्तित्व को ग्रपने सन्मुख देखना चाहता है श्रौर उसी को सब कुछ कल्पना कर लेता है। माता-पिता, बन्ध-सखा, विद्या-धन श्रौर सर्वस्व तक। तब उसे जगत् का उपादान कह देना भी श्राश्चर्य नहीं। परमात्मा के ऐसे स्वरूप का उपयोग केवल उपासना में होता है। वह श्रर्थ की व्रस्तविकता को प्रकट नहीं करता। इसप्रकार केवल उपासना के लिए निर्धारित परमात्मा के स्वरूप की प्रशंसा में उपादानता का संकेत करने वाले वाक्यों का समन्वय कर लेना चाहिये।

ग्रथवा 'उपासा' ग्रीर 'सिद्धस्य' ये दोनों पृथक् पद हैं। 'सिद्ध' पद पर-मात्मा के लिए प्रयुक्त हुमा है। उपनिषद् ग्रादि के कितपय स्थलों में जो स्पष्ट ग्रथवा ग्रस्पष्ट रूप से परमात्मा को जगत् का उपादान बताने के संकेत मिलते हैं, वे केवल परमात्मा की उपासना की दृष्टि से लिखे गये हैं। ग्राभिप्राय यह है कि इस प्रकार के समस्त उल्लेख परमात्मा की प्रशंसा ग्रथवा उसी की उपासना की दृष्टि से प्रस्तुत किये गये हैं, ग्रथं की वास्तविकता के ग्राधार पर नहीं। फलतः परमात्मा जगत् का उपादान कारण है, इसमें शब्द को भी प्रमाण नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार ईश्वर की जगदुपादानकारणता सब प्रमाणों के ग्राधार पर ग्रसिद्ध है।।६०।।

यदि सांख्य में ईश्वर को जगत् का उपादान नहीं माना गया है, तो उसकी स्थिति का क्या स्वरूप माना गया है? सूत्रकार इसका समाधान करता है—

तत्सन्निधानादिधष्ठातृत्वं मणिवत् ।।६१।।

[तत्सिन्निधानात्] प्रकृति के साध सिन्निधान से (ईश्वर में) [म्रिधिष्ठा-तृत्वं] म्रिधिष्ठातृत्व (सिद्ध होता) है, [मिर्णिवत् [ मिण के समान ।

जगत् के मूल उपादान अचेतन प्रकृति में कोई भी प्रवृत्ति चेतन की अपेक्षा या प्रेरणा के विना—स्वतन्त्र रूप से नहीं होती। समस्त विश्व के सर्ग और संचा-लन का नियन्ता एक चेतन है। जैसे अयस्कान्तमणि (चुम्बक) लोह धातु में सान्नि- ध्यमात्र से कियाविशेष को उत्पन्न कर देती है, इसी प्रकार चेतन परमात्मा केवल अपने सान्निध्य से समस्त प्रकृति का संचालन करता है। प्रकृति में प्रत्येक किया, विकार या परिणाम चेतन की प्रेरणा से होता है। जिस प्रकार मिए में यह स्वाभाविक सामध्यं है कि वह लोह धातु को विचलित कर दे, इसी प्रकार चेतन का यह स्वभाव है कि ग्रचेतन को वह प्रेरणा दे। प्रेरणा, संकल्प या सान्निध्य चेतन की एक ही स्थित का निर्देशन करते हैं। मिए का केवल इतने ग्रंश में उदाहरण है कि वह ग्रपने एक सामध्यं विशेष के कारण ग्रन्य धातु विशेष को सिक्रय बना देती है। इसप्रकार ग्रचेतन प्रकृति की प्रवृत्ति में चेतन का सान्निध्य निमित्त है, यही चेतन के ग्रधिष्ठातृत्व का स्वरूप है। फलतः चेतन, जगत् का उपादान न होकर ग्रचेतन उपादान प्रकृति में प्रवृति का निमित्त होता है। समस्त विश्व का नियन्ता व ग्रधिष्ठाता, ग्रल्पज्ञ तथा ग्रल्पशक्ति ग्रादि न्यूनताग्रों के कारण जीवात्मा संभव नहीं, इसलिए सांख्य में समस्त प्रकृति के नियन्ता व ग्रधिष्ठाता रूप में एक चेतन ईश्वर का प्रतिपादन किया गया है।

इसप्रकार यह निश्चित हो जाने पर कि जड़ जगत् का मूल उपादान ईश्वर नहीं, प्रत्युत प्रकृति है, इसलिए समस्त अतीत अनागत कार्य अपने मूल उपा-दान प्रकृति में कारण रूप से अवस्थित रह सकते हैं, श्रीर योगी योगज शक्ति के द्वारा प्रकृति के साथ सम्पर्क स्थापित कर अतीत अनागत वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर पाता है। इसलिए प्रत्यक्ष के उक्त लक्षणा में अव्याप्ति दोष का अवकाश नहीं रहता ।।६१।।

परमात्मा के ग्रधिष्ठातृत्व प्रसंग से चेतन-सामान्य के कारण जीवात्मा के ग्रिधिष्ठातृत्व ग्रथवा कर्त्तृत्व ग्रादि का प्रतिपादन भी सूत्रकार ने किया —

विशेषकार्येष्विप जीवानाम् ॥६२॥

[विशेषकार्येषु] विशेष कार्यों में [जीवानां ग्रिप] जीवों का भी (ग्रिध-ष्ठातृत्व) है।

जैसे समस्त विश्व का अधिष्ठाता परमात्मा है, ऐसे एक देह में होने वाले दर्शन, अवरा, मनन आदि समस्त कार्यों में जीव चेतन का अधिष्ठातृत्व निश्चित होता है। देह अथवा इन्द्रिय आदि में प्रत्येक प्रकार की प्रवृत्ति, जीव चेतन के सान्तिच्य से संभन्न हो सकती है, इसलिए विशेष कार्यों अर्थात् व्यक्तिगत रूप से देह आदि की सब प्रवृत्तियों में जीवात्माओं का नियन्त्रण व प्रेरण स्वीकार किया जाता है। देह तथा बुद्धि आदि अचेतन तस्व स्वतः प्रवृत्त नहीं हो सकते। इनकी सब प्रवृत्तियां चेतन आत्मा के भोग आदि के लिए होती है। इसलिए उसी के नियन्त्रण में होने के कारण वह इसका अधिष्ठाता एवं कर्त्ता कहा जाता है। पहले सूत्र से 'अधिष्ठातृत्वं' पद की अनुवृत्ति इस सूत्र में आती है।।६२।।

जीवारमा ग्रधिष्ठाता एवं कर्त्ता है, शास्त्र के ग्राधार पर भी इस ग्रर्थ की पुष्टि होती है। सूत्रकार ने कहा—

सिद्धरूपबोद्धृत्वाद् वाक्यार्थोपदेशः ॥६३॥

[सिद्धरूपबोद्धृत्वात्] नित्यरूप (म्रात्मा) के बोद्धा होने के कारएा, [वाक्यार्थोपदेशः] वाक्यार्थोपदेश है।

सिद्धरूप ग्रर्थात् नित्य ग्रपरिणामी चेतनं रूप ग्रात्मा के बोद्धा होने के कारए उसके लिए वाक्यार्थीपदेश किया गया है। शास्त्र में श्रात्मा के लिए विधि-वाक्यों ग्रथवा विविध ग्रनुष्ठानों का जो वर्णन है, वह ग्रपरिएामी चेतन ग्रात्मा के बोढ़ा माने जाने के कारएा किया गया है। सूत्र में 'बोढ़ा' पद, द्रष्टा, श्रोता, कर्त्ता, ग्रिषिष्ठाता ग्रादि का उपलक्षण समभना चाहिये। शास्त्र में 'जुहुयात्-यजेत-दद्यात्-उपासीत' इत्यादि विविघटित वाक्यों का उपरेश जीवात्मा के श्रिधिष्ठाता होने का निश्चायक है। 'एव हि द्रष्टा स्त्रष्टा श्रोता घाता रसियता, मन्ता बोद्धा कर्त्ता विज्ञानात्मा पुरुषः' [प्रश्नो० ४।६] यह चेतनस्वरूप जीवात्मा द्रष्टा, श्रोता, बोद्धा, कर्त्ता श्रादि माना जाता है। 'स ईयतेऽमुतो यत्र कामम्' [बृह० ४।३।१२] यह ग्रमरणघर्मा ग्रपरिखामी ग्रात्मा ग्रपने कर्मों के ग्रनुसार जहां-तहां बराबर जाता रहता है। 'विज्ञानं यज्ञंतनुते कर्माणि तनुतेऽपि च' [तैत्ति • २।४।१] चेतन **श्रात्मा यज्ञ तथा श्रन्य कर्मों का श्र**नुष्ठान करता है । 'म्रोमित्येवं घ्यायथ ब्रात्मानम्' [मुण्ड० २।२।६] में 'ब्रोम्' इस नाम के ब्राधार पर परमात्मा का घ्यान करने वाला जीव चेतन ही तो है। 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीयाः' [यजु० ४०।१] 'कुर्वन्नेवेह कर्माणि' [यजु० ४०।२] इत्यादि वेद वाक्यों में पर-मात्मा के द्वारा प्रदत्त जगत् को भोगने के लिए जीवात्मा ही को तो उपदेश किया गया है, तथा संसार में कमें करते हुए जीने की इच्छा का उपदेश भी जीवात्मा को है। 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्धत्ति' [ऋ० १।१६४।२०] परमात्मा श्रीर जीवात्मा में से एक जीवात्मा संसार में सुख-दु:ख ग्रादि फलों का भीग करता है, इत्यादि श्रनेक प्रमाण वेद तथा वैदिक साहित्य में उपलब्ध है, जिनके ग्राधार पर ग्रात्मा के कत्तंृत्व, भोवतृत्व ग्रादि धर्मं प्रमाणित होते हैं। कपिल ने प्रस्तुत सूत्र में इसी ग्रर्थ का संकेत किया है ॥६३॥

ज्ञान संशय इच्छा ग्रादि भाव, ग्रन्तःकरण में ग्रपना ग्रस्तित्व पाते हैं, तब इनकी श्रनुमूति श्रन्तःकरण में ही क्यों न मानी जाय? फिर श्रात्मा को ग्रधिष्ठाता मानने का श्रवकाश नहीं रहता। शब्द प्रमाण भी इस श्रथं की पुष्टि करता है। यह श्राशंका होने पर सूत्रकार ने कहा—

अन्तःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वात्लोहवदिधष्ठातृत्वम् ॥६४॥ [मन्तःकरणस्य] मन्तःकरण के [तदुज्ज्वलितत्वात्] म्रात्मा द्वारा प्रका- शित होने से, [लोहवत्] लोह के समान [म्रधिष्ठातृत्वं] म्रधिष्ठातृत्वं (म्रात्मा का) है।

जैसे एक लोहे के गोले या शलाका का ग्रग्नि के साथ सम्पर्क होने पर उस में दाहकता की प्रतीति होती है, परन्तु वहां दाहकता ग्रग्नि की है. लोहे की नहीं। इसी प्रकार चेतन के सम्पर्क ग्रथवा सान्निध्य से बुद्धि में प्रवृत्तियों का उद्भव होता है। यद्यपि उन प्रवृत्तियों का ग्राधार ग्रन्तः करण ग्रथीत् बुद्धि हैं, पर बुद्धि के ग्रचेतन होने से स्वतः किसी प्रकार की प्रवृत्ति उसमें नहीं हो सकती, जैसे लोहा स्वयं किसी को जला नहीं सकता। चेतन के सान्निध्य से उसमें यह सामर्थ्य रहता है कि वह ग्रपने कार्यों को पूरा कर सके। फिर भी सुख-दुः ख ग्रादि की ग्रनुभूति ग्रात्मा को होती है। इसलिए सूत्र में कहा—जड़ ग्रन्तः करण, चेतन ग्राह्मा के सान्निध्य से उज्ज्वित होता है, जैसे लोहा ग्रान्न के सान्निध्य से। ग्रतः ग्रिष्टिंतत्त्व देह ग्रादि में जीवात्माग्रों का ही माना गया है।

श्चन्तः करण के उज्ज्वलित होने का श्रर्थ यही है कि वह श्चारमा के लिए इन्द्रिय द्वारा विषयों को समिपत करने में शक्त रहता है। इसका यह श्रिभिप्राय कदापि नहीं है कि वह चेतन के समान हो जाता है, श्रथवा चेतन श्रपने श्चापको उसमें संकान्त कर देता है। 'संकान्त होना' श्रथवा 'प्रतिबिम्बित होना' श्चादि पदों का प्रयोग, श्रथं के स्पष्ट रूप में प्रकाशन के लिए एक रीतिमात्र है। चेतन श्रौर श्रचेतन का यह एक विशेष प्रकार का स्ब-स्वामिभाव सम्बन्ध कहना चाहिये, जिस का निर्देश सांख्य में सन्निधि पद से किया जाता है। इसे विशेष प्रकार का इसलिए कहा है कि यह श्चादि सगं से लगाकर तत्त्वज्ञान पर्यन्त बराबर बना रहता है, बीच में टूटता नहीं, न कोई विपर्यय इनकी स्थित में श्चाता है। जहां कहीं वैदिक साहित्य में ज्ञान, इच्छा श्चादि को श्चन्तः करण में होने का संकेत मिलता है, उसका तात्पर्य श्चन्तः करण को ज्ञान श्चादि का साधन बताने में है।। ६४।।

प्रत्यक्षलक्षण में दोष-परिहार के प्रसंग से ईश्वर की जगदुपादानकारणता का प्रतिषेंध कर उसके जगत्स्रष्ट्टत्व अधिष्ठातृत्व आदि का प्रतिपादन किया तथा चेतन सामान्य से इसी प्रसंग में जीवात्माओं के कर्तृत्व एवं अधिष्ठातृत्व आदि का वर्णन किया। अब कम-प्राप्त अनुमान प्रमाण का लक्षण बताते हैं—

प्रतिबन्धहशः प्रतिबद्धज्ञानमनुमानम् ।।६५॥

[प्रतिबन्धदृशः] व्याप्ति के ज्ञाता को व्याप्य से [प्रतिबद्धज्ञानं] व्यापक का ज्ञान [भ्रनुमानं] स्रनुमान है।

'बन्ध' सम्बन्ध को कहते हैं। दो वस्तुओं का एक दूसरे के प्रति जो नियत सम्बन्ध हो, वह 'प्रतिबन्ध' कहलाता है। इसीका दूसरा नाम व्याप्ति है। दो वस्तुओं का ऐसा सम्बन्ध वह है, जो एक दूसरे को छोड़ न सके। हम कहते हैं—

जो वस्तु उत्पत्तिधर्मक है वह ग्रनित्य है, ग्रथवा जो ग्रनित्य है वह उत्पत्तिधर्मक है। ग्रनित्यत्व ग्रौर उत्पत्तिधर्मकत्व दोनों का नियत सम्बन्ध है, ये एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते । ग्रीर एक उदाहरण लीजिए—जो त्रिगुणात्मक है वह परिएगमी है, भ्रथवा जो परिएामी है वह त्रिगुणात्मक है । परिणामी श्रीर त्रिगुणात्मक का नियत सम्बन्ध है। हम इनमें से किसी भी एक के ग्राधार पर दूसरे का निश्चय कर सकते हैं। जो निश्चायक है वह हेतु, जिसका निश्चय किया जाय वह साघ्य कह-लाता है। हेतु ग्रीर साध्य के परस्पर नियत सम्बन्ध को 'प्रतिबन्ध' ग्रथवा 'व्याप्ति' कहते हैं। इस तरह के सम्बन्ध को हम एक दूसरे के 'होने' ग्रौर 'न होने' के द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे — त्रैगुण्य के होने पर परिगामित्व होता है, न होने पर नहीं होता। ग्रथवा परिएामित्व के होने पर त्रैगुण्य होता है, न होने पर नहीं होता। जब 'होने' के द्वारा दो धर्मों के सम्बन्ध को बताया जायगा, तब उसे ग्रन्वयव्याप्ति, ग्रीर जब 'न होने' के द्वारा बताया जायगा, तो उसे व्यतिरेकव्याप्ति कहा जायगा। इसप्रकार जिस व्यक्ति को व्याप्तिज्ञान रहता है, वह एक धर्म (हेतु) के द्वारा दूसरे नियत सहयोगी सम्बन्धी (साध्य) का ज्ञान कर लेता है। इसी को अनुमान कहते हैं। यह ग्रनुमान ज्ञान ग्रर्थात् 'ग्रनुमिति' का स्वरूप है। इसका जो ग्रसाधारण साधन है, वह अनुमान प्रमाण कहा जाता है। व्याप्य (हेतु) श्रीर व्यापक (साध्य) के नियत साहचर्य का नाम व्याप्ति है। व्याप्तिज्ञान-पूर्वक व्याप्य से व्यापक का ज्ञान होता है। इसप्रकार 'व्याप्य' प्रमाण माना जाता है। सूत्रकार परमर्षि किपल ने व्याप्ति का निरूपण पञ्चम ग्रध्याय के ग्रट्ठाईस से छत्तीस तक सूत्रों में स्वयं किया है।

जब व्याप्य-व्यापक के नियत साहचर्य को अन्वय-व्यतिरेक द्वारा समान रूप में प्रकट किया जा सके, तब उसे 'समव्याप्ति' कहते हैं। जैसे उत्पत्तिधर्मकत्त्व और अनित्यत्व में अथवा परिणामित्व और त्रिगुगात्मकत्त्व में। इन धर्मों में हम कह सकते हैं—जहां उत्पत्तिधर्मकत्व है वहां अनित्यत्व है, जहां अनित्यत्व है वहां उत्पत्तिधर्मकत्त्र है। इसी प्रकार जहां उत्पत्तिधर्मकत्त्व नहीं वहां अनित्यत्व नहीं, जहां अनित्यत्व नहीं वहां उत्पत्तिधर्मकत्त्व नहीं। इन धर्मों का समान साहचर्य होने से इनकी व्याप्ति समव्याप्ति कही जाती है।

कितपय स्थलों में दो धर्मों या पदार्थों का दोनों रूप में नियत साहचर्य नहीं रहता। यह प्राय: उन्हीं पदार्थों में होता है जिनका परस्पर कार्यकारणभाव हो। ऐसे स्थलों में कार्य के ग्रस्तित्व से कारण का ग्रनुमान तो हो सकता है परन्तु कारण के ग्रस्तित्व से कार्य के ग्रस्तित्व का ग्रनुमान नहीं हो पाता। कभी-कभी ऐसा होता है कि कारण के विद्यमान रहने पर भी कार्य ग्रस्तित्व में नहीं ग्राता। जैसे धूम के दीखने से ग्रग्नि का ग्रनुमान हो जाता है परन्तु ग्रग्नि के ग्रस्तित्व में सर्वत्र यह ग्रावश्यक नहीं कि वहाँ घूम ग्रवश्य उत्पन्न हो। जब ईंघन में कुछ ग्रादंता होगी तभी घूम उत्पन्न होगा, दहकते ग्रंगारों में घूमोत्पत्ति की संभावना नहीं। इसी प्रकार वर्षा के देखने पर बादल के ग्रस्तित्व का ग्रनुमान हो जाना ठीक हैं परन्तु बादल के उपस्थित रहने पर सदा वर्षा हो जाने का ग्रनुमान नहीं किया जा सकता। ग्रनेक बार ऐसा होता है कि पुरोवात की उपस्थिति में बादल ग्रा जाने पर भी विधारकवात के प्राबल्थ से वर्षा नहीं हो पाती। इसलिए प्रत्येक ऐसे स्थल में जहां बादलों का ग्रस्तित्व हो, वर्षा हो जाने का ठीक ग्रनुमान नहीं किया जा सकता। ऐसे स्थलों में दो धर्मों की व्याप्ति का नाम 'विषमव्याप्ति' होता है। जहां धूम है वहां ग्रग्नि है, यह तो कहा जा सकता है, परन्तु जहां ग्रग्नि है वहां भूम है, यह व्याप्ति नहीं कही जा सकती। दहकते ग्रंगार, ग्रयोगोलक ग्रादि में ग्राग रहते भी धूम नहीं रहता। इसलिए यह विषमव्याप्ति है। ग्रभिप्राय यह है कि ग्रनुमान करते समय दोनों धर्मों के साध्य-साधनभाव का प्रथम निश्चय कर लेना ग्रावश्यक है।। ६५।।

कमप्राप्त शब्द प्रमाण का लक्षण सूत्रकार बताता है— आप्तोपदेशः शब्दः ।।६६।।

[म्राप्तोपदेश: ] म्राप्तों का उपदेश [शब्द: ] शब्द प्रमागा है।

किसी भी वस्तु के यथार्थ ज्ञान का नाम 'ग्राप्ति' है। जिन व्यक्तियों ने एक वस्तु का साक्षात्कार करके उसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया हुग्रा होता है, वे उस विषय में 'ग्राप्त' कहे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का उपदेश-शब्द प्रमाण होता है। इसप्रकार के उपदेशों की यथार्थता में भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा ग्रादि दोष बाघक नहीं होते। उन उपदेशों के द्वारा वस्तु का सत्य ज्ञान होता है। वेद में भ्रम ग्रादि दोषों की संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि वह किसी व्यक्तिविशेष का उपदेश नहीं है, इसलिए उसका प्रामाण्य स्वत: सिद्ध है। इन समस्त प्रमाणों से बुद्धिवृत्ति के द्वारा पुरुष को जो बोध होता है, वह प्रत्यक्ष ग्रनुमिति ग्रथवा शाब्द ज्ञान है। वही इन प्रमाणों का फल है। १६६।।

प्रमाणों के प्रतिपादन का प्रयोजन, सूत्रकार स्वयं बताता है— उभयसिद्धिः प्रमाणात् तद्पदेशः ।।६७॥

[उभयसिद्धिः] दोनों (चेतन-म्रचेतन) की सिद्धि होती है [प्रमाणात्] प्रमाण से (श्रतः) [तदुपदेशः] प्रमाणों का उपदेश है।

प्रमाण से चेतन श्रीर अचेतन दोनों प्रकार के पदार्थों की सिद्धि होती है, इसलिए प्रमाणों का उपदेश किया गया है। दर्शन शास्त्र का यह साधारण नियम है, कि प्रत्येक वस्तु की यथार्थता का निश्चय प्रमाण के विना संभव नहीं। चेतन श्रीर श्रचेतन इन दो वर्गों में समस्त विश्व का समावेश है। ग्रतः इन दोनों की यथार्थता का निश्चय प्रमाण द्वारा किया जा सके, इसी प्रयोजन के लिये इनका उपदेश है।।६७॥

मूलभूत प्रकृति श्रीर चेतन का ज्ञान किस प्रमाण के द्वारा होता है, सूत्र-कार ने श्रगले सूत्र से स्वयं बताया—

सामान्यतोदृष्टादुभयसिद्धिः ।।६८।।

[सामान्यतोदृष्टात्] सामान्यतोदृष्ट (म्रनुमान) से [उभयसिद्धिः] दोनों (चेतन-म्रचेतन) की सिद्धि हैं।

सामान्यतोदृष्ट ग्रनुमान से भ्रचेतन प्रकृति ग्रौर चेतन पुरुष दोनों की सिद्धि होती है। अनुमान तीन प्रकार का बताया गया है-पूर्वबत्, शेषवत् श्रीर सामान्य-तोद्ष्ट । जहां कारण से कार्य का अनुमान हो सके, वह पहला है जैसे बादलों के उमड़-घुमड़कर ग्राने से-वर्षा होगी-यह ग्रनुमान हो जाता है। जहां कार्य से कारण का प्रनुमान हो, वह दूसरा है। जैसे नदी में बाढ़, कूड़ा-करकट, लकड़ी, पत्ती तथा गंदला पानी भ्रादि देखकर ऊपर हुई वृष्टि का भ्रनुमान हो जाता है । प्रत्यक्ष प्रमाण से दृष्ट दो पदार्थों के नियत साहचर्य के श्राधार पर सामान्यरूप से एक नियम का निर्घारण कर लिया जाता है, उस नियम के ग्रनुसार जब हम ग्रतीन्द्रिय श्रयवा श्रद्ट तत्त्वों के सम्बन्ध में श्रनुमान करते हैं, तब वह सामान्यतोद्घ्ट श्रनु-मान कहा जाता है। जैसे हम इस बात को प्रत्यक्ष देखते हैं कि लकड़ी कुल्हाड़ी से काटी जाती है। काटना कार्य है श्रीर कुल्हाड़ी उसका साधन है। कुल्हाड़ी काट सकती है, भ्रौर काटना विना कुल्हाड़ी के नहीं हो सकता । इनके नियत साहचर्य को देखकर एक सामान्य नियम का निर्धारण किया जाता है कि प्रत्येक कार्य का कोई साधन ग्रवश्य होता है, ग्रर्थात् साधन के विना कोई कार्य हो नहीं सकता । इस नियम का भ्रदृष्ट पदार्थों की जानकारी के लिए प्रयोग किया जाता है। छिदिकिया के समान रूपदर्शन भी एक कार्य है। जैसे छिदिकिया के साथ उसके साधन कुल्हाड़े को हम ने प्रत्यक्ष से जाना है, वैसे रूपदर्शन के साधन चक्षु इन्द्रिय को कभी प्रत्यक्ष से नहीं देखा गया, पर पूर्वोक्त नियम के ग्रनुसार कोई कार्य विना साधन के नहीं हो सकता, हम रूपदर्शन-कार्य से अतीन्द्रिय चक्षु इन्द्रिय का अनुमान कर लेते हैं, यह सामान्यतोद्ष्ट ग्रनुमान है।

इसी प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी कार्य अपने सजातीय कारण से उत्पन्न होता है। अथवा यह कहें कि प्रत्येक कार्य का उपादान कोई सजातीय पदार्थ होता है। कुण्डल, रुचक सोने के हैं, सुवर्ण से बने हैं। घट मृण्मय, मट्टी से बनता है। दृष्ट पदार्थों में अनुभूत इस सामान्य नियम का हम अदृष्ट पदार्थों की जानकारी के लिए प्रयोग करते हैं। जगत् का प्रत्येक पदार्थ त्रिग्रुणात्मक देखा जाता है। वही पदार्थ किसी के लिए सुखकर किसी के लिए दु:खकर और किसी के लिए

उपेक्ष्य होता है। यही सत्त्व-रजस्-तमस् का स्वरूप है। यद्यपि जगत् को हमने कभी उत्पन्न होते नहीं देखा, पर पूर्वोक्त्र सामान्य नियम के अनुसार त्रिग्रुणात्मक जगत् के किसी ऐसे ही अतीन्द्रिय मूल उपादान का अनुमान कर लेते हैं। इसप्रकार सामान्यतोदृष्ट अनुमान से जगत् के मूल उपादान प्रकृति की सिद्धि होती है।

लोक में देखा जाता है, शय्या, श्रासन, परिच्छद, गृह, उद्यान सादि समस्त साधन अपने लिए कोई उपयोग नहीं रखते। इनका ठीक उपयोग कोई अन्य व्यक्ति करता है। प्रत्येक परिणामी तत्त्व की यही दशा है। इससे एक सामान्य नियम का निर्धारण कर लिया जाता है, कि प्रत्येक परिणामी तत्त्व परार्थ हैं अर्थात् दूसरे या अन्य के लिए है। यह 'पर' अर्थात् अन्य, कोई अचेतन तत्त्व नहीं हो सकता। क्योंकि प्रत्येक परिणामी तत्त्व अचेतन है। यदि अचेतन, अचेतन के ही लिए हुआ तो वह परार्थ नहीं हो सकता, वह तो स्वार्थ हो गया। तब परिणामी अपने परार्थ-स्वरूप से ही च्युत हो जायेगा। इसलिए, वह 'पर', अचेतन से अतिरिक्त कल्पना किया जाएगा। इसप्रकार सामान्यतोदृष्ट अनुमान से अतीन्द्रिय चेतन तत्त्व की सिद्धि होती है।।६८।।

प्रत्यक्ष म्रादि प्रमाणों की फलभूत प्रमा म्रथना मनुभूति, मनेतन बुद्धि को होती है म्रथना नेतन पुरुष को । शिष्य म्राशंका करता है, यदि बुद्धि को मानी जाए तो मनेतन को मनेति करेंसे हो सकेगी ? यदि नेतन पुरुष को मानी जाए, तो वह परिणामी हो जाएगा । प्रत्येक बाह्य विषय बुद्धि में पहुंचने पर जैसे वह विषयाकार परिणत हो जाती है, इसी प्रकार जब वह विषय नेतन तक पहुंचेगा तो उसका भी विषयाकार परिणाम मानना होगा । सूत्रकार समाधान करता है—

चिदवसानो भोगः ॥६६॥

[चिदवसानः] चेतन पर्यन्त [भोगः। भोग है।

सुख-दुःख ग्रादि की ग्रनुभूति ही भोग है। इसका ग्रवसान चेतन में होता है। भोग बुद्धि तक ही पहुंचकर नहीं रह जाता, उसकी पहुंच चेतन तक है। जड़ जगत् की रचना, चेतन जीवात्माग्रों के भोग के लिए है। संसार में सुख-दुःख ग्रादि का ग्रनुभवरूप भोग, जीवात्मा तक पहुंचकर समाप्त होता है। उससे पहले वह भीर कहीं हक नहीं जाता। फलतः समस्त संसार जीवात्मा का भोग्य है, संसार का सर्जन इसी के लिए हुआ है। सुख-दुःख ग्रादि की ग्रनुभूति ग्रात्मा को होने पर भी उसमें किसी प्रकार के विकार ग्रथवा परिएगम की ग्रागंका करना व्ययं है। ग्रात्मा का ग्रपना वास्तविक शुद्ध स्वरूप चेतन है। चेतन को किसी प्रकार का ग्रनुभव होना उसको ग्रपने वास्तविक स्वरूप से च्युत नहीं करता, प्रत्युत यह तो चेतन के स्वरूप का ग्रपनी वास्तविक स्थित में रहना प्रमाणित करता है। कोई भी ग्रनुभव चेतन के ग्रस्तित्व का प्रमाण ही कहा जा सकता है। ग्रथवा यह कहिये कि ग्रनुभव

विना चेतन के ग्रस्तित्व के हो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में चाहे किसी विषय का अनुभव हो, वह चेतन के ग्रस्तित्व का द्योतक है, उसमें किसी प्रकार के विकार का नहीं। जैसे स्वच्छ स्फटिक मिए जपा कुसुम के सम्पर्क ग्रथवा सहयोग से लाल प्रतीत होता है, पर उसके ग्रपने वास्तिवक स्वरूप में कोई ग्रन्तर नहीं ग्राता। तथा जैसे स्वच्छ जल में चन्द्र के प्रतिबिम्बित होने पर जल के ग्रपने वास्तिवक स्वरूप में किसी प्रकार का विकार नहीं ग्राता, ठीक इसी प्रकार बुद्धि के सम्पर्क ग्रथवा सहयोग से सुख-दुःख ग्रादि का साक्षात् ग्रनुभव करने पर ग्रात्मा के ग्रपने श्रुद्ध चेतन स्वरूप में किसी प्रकार का ग्रन्तर या विकार नहीं ग्राता। इस विषय का विस्तृत विवेचन 'सांख्यसिद्धान्त' में 'पुरुष' नामक प्रकरण के 'जीवात्मा' प्रसंग में किया गया है ॥६६॥

यदि भोग भ्रात्मा को होता है, भीर संसार की रचना उसके भोग के लिए है, तो उसमें यह भ्रापित है कि संसार की रचना तो भीर किसी ने की है जिसे समस्त विश्व का भ्राधिष्ठाता कहा जाता है, तथा इसे भोग्ता है जीवात्मा। इसप्रकार यहां यह दोष है, कि न करने वाले को फल की प्राप्ति हो जाती है। सूत्रकार समाधान करता है—

अकर्त्तुं रिप फलोपभोगोऽन्नाद्यवत् ॥७०॥

[ग्रकर्तु: ग्रपि] न करने वाले को भी [फलोपभोगः] फल का उपभोग होता है, [ग्रन्नाद्यवत्] ग्रन्नादि के समान ।

लोक में ऐसा देखा जाता है कि एक व्यक्ति रसोई मादि बनाकर तैयार करता है, पर उसको भोगने वाले मन्य मनेक व्यक्ति होते हैं। इसी प्रकार जगद्-रचना में जीवात्मामों का हाथ न होने पर भी वे इसके भोगने वाले हो सकते हैं। सूत्रकार लोकिक उदाहरण के द्वारा प्रत्यक्ष मर्थ के समान परोक्ष मर्थ को समभाने का यत्न कर रहा है। यह दृष्टान्त केवल इतने मंश में लागू है, कि करने वाला मन्य होने पर भी भोगने वाले उससे मितिरक्त हो सकते हैं।।७०।।

व्यावहारिक बात कहकर सूत्रकार उक्त दोष का वास्तविक समाधान करता है—

अविवेकाद्वा तत्सिद्धेः कर्त्तुः फलावगमः ॥७१॥

[ग्रविवेकात् वा] ग्रयवा ग्रविवेक से (कृतकर्मानुसार) [तित्सद्धेः] जगत् की सिद्धि (उत्पत्ति) होने के कारण [कर्त्तुः] करने वाले को, [फलाव-गमः] फल की प्राप्ति है।

मारमा में कर्त्तृं त्व भोक्तृत्व मादि की सिद्धि मिववेक के कारण होती है। शुद्ध चेतनस्वरूप मारमा को प्रविवेक एक ऐसी मवस्था (बद्ध मवस्था) में लाकर डाल देता है, महां कर्तृत्व भोक्तृत्व मादि का मस्तित्व उसमें स्वीकार किया जाता

है, जो तत्त्वज्ञान हो जाने पर नहीं रहता। श्रिविवेक क्या है ? चेतन श्रीर श्रचेतन के वास्तिविक भेद का साक्षात्कार न होना। जब कोई जीवात्मा इस श्रवस्था में होता है, तब वह धर्म-श्रधमं श्रादि स्वकृत कर्मों के श्रनुसार जन्म-मरण के सतत-गामी प्रवाह में बह रहा होता है। सामूहिक रूप से जीवात्माश्रों के ये कर्म, सृष्टि रचना में सहायभूत होते हैं, क्योंकि श्रात्माश्रों के भोग सम्पादनार्थ इस जगत् की रचना है, इसलिए श्रावश्यक है कि वह उनके भोग के श्रनुकूल हो। इस श्रनुकूलता के नियमन में भी जीवात्माश्रों के कर्म सहायक हैं। इसप्रकार जगत् की उत्पत्ति में श्रन्य निमित्तों के समान जीवात्माश्रों का श्रविवेक भी एक निमित्त है। श्रतिएव प्रथात् भोग, कर्त्ता को है, इसमें सन्देह नहीं। बुद्धि श्रादि श्रन्तःकरणों से लगाकर जितना विश्व है, वह सब जीवात्माश्रों के भोग का साधन श्रथवा विषय है, यह स्पष्ट हो जाता है। इस सबकी विशेष रचना में जीवात्माश्रों के कृतकर्म एवं श्रविवेक सहायभूत हैं। इसलिए जीवात्माश्रों का फलोपभोग श्रपने किए कर्मों का परिणाम होने से कर्त्ता को ही भोग की प्राप्ति होती है। 19 १।।

जब जगत् की उत्पत्ति में म्रात्माम्रों का म्रविवेक भीर कृतकर्म निमित्त हैं, तथा बन्ध में रहकर म्रात्मा बराबर कर्म करता रहता है, म्रीर म्रविवेक उसी तरह बना रहता है। तब क्या म्रात्मा का छुटकारा इन दोनों से कभी नहीं होता ? सूत्रकार कहता है—

नोभयं च तत्त्वाख्याने ॥७२॥

[तत्त्वाख्याने] तत्व ज्ञान हो जाने पर [उभयं] ये दोनों बात [न च] नहीं रहतीं।

जब किसी आत्मा को स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, यह अवस्था
प्रकृति-पुरुष के विवेक-ज्ञान की कही जाती है। इसप्रकार विवेक-ज्ञान होने पर
न अविवेक रहता है, और न कृतकर्म अथवा विषय-जन्य सुख-दुःखानुभव। फलतः
आत्मा अविवेक तथा कर्मानुष्ठान की अवस्थाओं से छुटकारा पाकर अपने स्वरूप
में अवस्थित हो जाता है। 'च' का प्रयोजन है, कि सूत्र के 'उभयं' पद से यहां
कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व का भी संग्रह कर लेना चाहिये। तत्त्वज्ञान के अनन्तर
इनका भी शब्दादि विषयसंपर्कजनित अस्तित्व आत्मा के साथ नहीं रहता॥७२॥
प्रमाणों का विवेचन कर अनुमान के आधार पर संक्षेप से प्रकृति-पुरुष

१. तुलना कीजिये-कर्मनिमित्तयोगाच्च । सांख्यसूत्र, ३।६७।।

२. तुलना करं — तद्योगोऽप्यविवेकान्त समानत्वम् । १।२०॥ नैरपेक्ष्ये ऽपि प्रकृत्युपकारेऽविवेको निमित्तम् ।३।६८॥ नैकान्ततो बन्धमोक्षौ पुरुषस्या-विवेकावृते । ३।७१॥ निमित्तत्वमविवेकस्येति न वृष्टहानिः ३।७४॥

के म्रस्तित्व को सिद्ध किया गया। भ्रव उसमें भ्रन्य बाधाओं व विशेषताओं का यथाशक्य विस्तारपूर्वक विचार किया जायगा। प्रकृति भ्रादि की सिद्धि के लिए प्रदर्शित भ्रनुमान में प्रथम भ्रनुपलब्धि रूप बाधा का निराकरण सूत्रकार करता हैं—

विषयोऽविषयोऽप्यतिदूरादेर्हानोपादानाभ्यामिन्द्रियस्य ।।७३।।

[विषय: श्रिप] विषय भी [इन्द्रियस्य] इन्द्रिय का [ग्रिविषय:] भविषय है, [श्रितिदूरादे:] श्रितिदूर ग्रादि (कारण) से, [हानोपादानाम्यां] हान श्रीर उपादान से (इन्द्रियके)।

किसी वस्तु के अभाव को केवल इतने से निर्धारित नहीं किया जा सकता, कि वह इन्द्रियों से नहीं जानी जा रही। यदि यह विचार ठीक होता, कि जो वस्तु इन्द्रियद्वारा नहीं जानी जाती, उसका अभाव स्वीकार करना चाहिये, तो अतीन्द्रिय प्रकृति आदि पदार्थों का अनुपलब्धि के कारण अभाव स्वी-कार किया जा सकता था। परन्तु अनेक बार ऐसा होता है, कि विद्यमान भी पदार्थ कुछ दोषों के कारण इन्द्रिय का अविषय रहता है, अर्थात् इन्द्रिय-गोचर नहीं हो पाता।

वै दोष इसप्रकार है--- प्रतिदूर, कोई भी पदार्थं प्रति दूर होने के कारए। दिष्टिगोचर नहीं होता । जैसे ग्राकाश में दूर उड़ता हुग्रा पक्षी चक्षु से नहीं दीख पाता। यदि वही पदार्थ ठीक दूरी पर हो तो दीख जाता है। सूत्र का 'म्रादि' पद 'ग्रतिदूर' के विरोधी 'ग्रतिसमीप' का परामर्शक है। इसप्रकार दूसरा दोष है-ग्रातिसमीप, ग्रातिसमीप होने पर भी कोई वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती। जैसे मांख में लगाया हुमा मञ्जन उस मांख से नहीं दीखता। वही ठीक दूरी से भ्रन्य भ्रांख के द्वारा देखा जाता है। तीसरा दोष है-हान, इन्द्रिय शक्ति की हानि होना, धर्यात् इन्द्रिय की दुर्बेलता, जैसे अन्धे श्रीर विधर रूप श्रीर शब्द को ग्रहण नहीं कर पाते। उन्हीं रूप श्रीर शब्द को वे ग्रहण कर लेते हैं, जिनके चक्ष भीर श्रोत्र इन्द्रिय ठीक है। यह दोष इन्द्रियगत है। श्रन्य दोष विषयगत है। बीबा दोष है- उपादान, इन्द्रिय ग्रीर विषय के मध्य में किसी प्रन्य वस्तू का उपस्थित हो जाना, श्रर्थात् किसी भी मृतिमान वस्तु का व्यवधान । जैसे दीवार मादि के परे की विद्यमान वस्तु भी दृष्टिगोचर नहीं होती। वही वस्तु, मध्य में दीवार न होने पर दीख जाती है। ये सब दोष ऐसे विषयों में लागू होते हैं, जो किसी समय इन्द्रिय-गोचर होते हों। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता, कि जो पदार्थ एक समय नहीं दीख रहा, उसका श्रस्तित्व नहीं है।।७३।।

सर्वथा अतीन्द्रिय प्रकृति आदि पदार्थों की अनुपलब्धि में इन दोषों को बाधक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रकृत्यादि पदार्थ कभी दृष्टिगोचर नहीं होते। तब उनकी अनुपलब्धि, उनके अभाव की ही साधक समभी जानी चाहिये।

सूत्रकार कहता है---

सौक्ष्म्यात्तदनुपलिब्धः ।।७४।।

[तदनुपलब्धिः] प्रकृति म्रादि की म्रनुपलब्धि [सीक्ष्म्यात्] सीक्ष्म्य (सूक्ष्मता) से है।

प्रकृति की अनुपलिष्य सौक्ष्म्य के कारण होती है। जगत् के मूल कारण सत्त्व-रजस्-तमस् अतिशय अरणुरूप होने के कारण अति सूक्ष्म होते हैं, उनका ग्रहण करना इन्द्रियों की शक्ति से परे है। जब इन्द्रियां उन्हें ग्रहण ही नहीं कर सकतीं, तब इन्द्रियों के द्वारा उनकी अनुपलिष्य उनके अभाव का साधक नहीं कही जा सकती। जहां कहीं प्रकृति को व्यापक कहा है, वह सत्त्व आदि की समष्टि दृष्टि से कहा गया है।।७४।।

सूक्ष्म होने के कारण यदि इन्द्रियों से प्रकृति की अनुपलब्धि उसके अभाव की साधक नहीं, तो प्रकृति का ज्ञान तो किसी उपाय से होना चाहिए। सूत्रकार कहता है—

कार्यदर्शनात्तदुपलब्धेः ।।७५।।

[कार्यदर्शनात्] कार्यज्ञान से प्रथवा कार्य देखे जाने से [तदुपलब्धेः] प्रकृति का ज्ञान हो जाने के कारण (उसका ग्रभाव नहीं)।

प्रकृति की उपलिब्ध, कार्य देखने से हो जाती है। यद्यपि प्रकृति अतीन्द्रिय पदार्थ है, पर यह समस्त जड़ जगत् उसका कार्य है। हम देखते हैं, यहां प्रत्येक वस्तु प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक विचार मुख-दुःख-मोहात्मक है, इसप्रकार जगत् त्रिग्रणा-त्मक सिद्ध होता है। इसमें लगातार होने वाले परिणाम को देखकर हम यह जान लेते हैं, कि इसका कोई त्रिग्रणात्मक मूल उपादान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि कोई परिणामी तत्त्व अपने मूल उपादान के विना नहीं हो सकता, यह नियम है। इसप्रकार त्रिग्रणात्मक कार्य जगत् से उसके मूल उपादान त्रिग्रणात्मक प्रकृति का अनाव नहीं स्तुमान हो जाता है। फलतः केवल दृष्टिगोचर न होने से प्रकृति का अभाव नहीं माना जा सकता।।७४।।

श्रनेक श्राशंकावादी मूल उपादान के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की कल्पना कर सकते हैं। उस अवस्था में त्रिगुणात्मक प्रकृति के अस्तित्व का सिद्धान्त स्थिर नहीं रहता। इसी आशंका को सूत्रकार कहता है—

वादिविप्रतिपत्तेस्तदसिद्धिरिति चेत्।।७६॥

[वादिविप्रतिपत्तेः] वादियों के विरुद्ध कथन से [तदसिद्धिः इति चेत्] (मूल उपादान) प्रकृति की प्रसिद्धि कहो, यदि।

मूल उपादान के सम्बन्ध में वादी अनेक प्रकार के कथन उपस्थित कर सकते हैं। जैसे कोई चेतन ईश्वर से जगत् की उत्पत्ति कहने लगे अथवा जगत् का उपादान पुरुष को बताए। इसी प्रकार कोई स्वभाव को उपादान कहे। ध्रन्य कोई ध्रकारए। ही जगत् को उत्पन्न हुम्रा मान ले। कोई सूक्ष्म भूतों को समस्त जगत् का उपादान बतलाये। इन सब मान्यताम्रों के रहने पर केवल प्रकृति को उपादान कैसे माना जा सकेगा? इसप्रकार वादियों के द्वारा मूल उपादान के सम्बन्ध में भ्रनेक प्रकार के कल्पित वाद उपस्थित कर देने से प्रकृति की निर्भान्त सिद्धि नहीं हो सकती। ऐसी म्राशंका होने पर—॥७६॥

सूत्रकार ग्रम्युपगम रीति से परिहार करता है-

तथाप्येकतरदृष्ट्या एकतरसिद्धेर्नापलापः ।।७७।।

[तथापि] तो भी [एकतरदृष्टचा] कार्यज्ञान द्वारा [एकतरसिद्धेः] कारण की सिद्धि से [श्रपलापः न] (प्रकृति का) श्रपलाप नहीं।

इन सब कथित कल्पनाग्रों के होने पर भी समस्त वादियों ने कार्यकारण-भाव को तो स्वीकार किया ही है। तब यह सिद्धान्त तो स्थिर माना जायेगा, कि एकतर-कार्य के देखने से, एकतर-कारण की सिद्धि होती है। इसप्रकार कार्य के देखे जाने से कारण के श्रस्तित्व का श्रपलाप नहीं किया जा सकता। प्रत्येक वादी ने इस बात को निर्भान्त रूप से स्वीकार किया है कि कार्यमात्र का कोई मूल कारण श्रवश्य होता है।।७७।।

बह मूल कारण प्रकृति ही क्यों सकता है, ग्रन्य नहीं ? सूत्रकार बताता है—
त्रिविधविरोधापत्तेश्च ।।७८।।

[त्रिविधविरोधापत्तेः] त्रिविधता के विरोध की आपत्ति से [च] तथा परिणामिता अचेतनता आदि के (विरोध की आपत्ति से)।

यदि त्रिगुणात्मक प्रकृति के स्रतिरिक्त, श्रन्य ईश्वर स्रादि को जगत् का मूल उपादान माना जाय, तो संसार में अनुभूयमान त्रिविघता के विरोध की प्राप्ति होगी। जगत् के प्रत्येक पदार्थ, व्यवहार तथा भावना में त्रिगुणात्मकता देखी जाती है। इससे त्रिगुणात्मक मूलकारण का अनुमान किया जा सकता है। ईश्वर श्रादि को मूल उपादान मानने पर जगत् की दृष्टि ग्णात्मकता का विरोध होगा, वयों कि ईश्वर ग्रादि तत्त्व त्रिगुणात्मक नहीं है। यदि उनको भी त्रिगुणात्मक मान लिया जाए, तो शब्दमात्र का भेद होगा, मूलकारण तो त्रिगुणात्मक ही रहा। सूत्र का 'च' पद, प्रकृति के परिणामी श्रचेतन ग्रादि स्वरूप का संग्रह करता है। ईश्वर ग्रादि को जगत् का मूल उपादान मानने पर यथासंभव इसके परिणामित्व अचेतन तत्व श्रादि का भी विरोध प्राप्त होगा। उस प्रवस्था में संसार परिणामी व ग्रचेतन भी न हो सकेगा, जो प्रत्यक्ष भादि प्रमाणों के विरुद्ध है। इन सब कारणों से त्रि-गुणात्मक प्रकृति को ही जगत् का मूल उपादान स्वीकार किया जा सकता है।। ७६।।

कार्यकारणभाव के प्रसंग से सांख्य के अभिमत सिद्धान्त सत्कार्यवाद का प्रतिपादन सूत्रकार करता है ---

नातदुत्पादो नृशृङ्गवत् ॥७६॥

[न] नहीं [ग्रसदुत्पादः] ग्रसत् का उत्पाद [नृशृङ्गवत्] नरस्रङ्ग के समान ।

जैसे मनुष्य का सींग नहीं होता वैसे ही असत् का उत्पाद नहीं होता। जो वस्तु सर्वथा असत् है वह कभी अस्तित्व में नहीं आती। मनुष्य के सींग नहीं होता, वह न कभी हुआ, न आगे होगा। जिस वस्तु के सम्बन्ध में हम 'उत्पन्न होना' कहते हैं, वह अपनी उत्पत्ति से पहले सर्वथा असत् हो, ऐसा नहीं है। उसका अस्तित्व अपने कारण में बरावर रहता है। इसलिये प्रत्येक कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले भी कारण रूप में सत् होता है। सर्वथा असत् की उत्पत्ति असंभव है। ।७६।।

इस स्थापना की सिद्धि के लिए सूत्रकार ने चार अन्य हेतुओं का उपन्यास किया है। उनमें प्रथम है—

उपादाननियमात् ॥ ५०॥

[उपादाननियमात्] उपादान के नियम से।

किसी भी कार्य की उत्पत्ति के लिए उसके उपादान कारणों का नियम अथवा कारणों के उपादान-ग्रहण करने का नियम देखा जाता है। किसी विशेष कार्य के लिए किसी निश्चित कारण का ग्रहण होता है,चाहे जिस कार्य के लिए चाहे जिस उपादान का ग्रहण नहीं किया जाता। जैसे कपड़ा बनाने के लिए सूत का उपादान किया जाता मट्टी आदि का नहीं। पर घड़ा बनाने के लिए मट्टी का उपादान किया जाता है, और वह भी चाहे जैसी मट्टी का नहीं। इससे प्रतीत होता है, कि उत्पत्ति से पूर्व सूत में कपड़े का तथा मट्टी में घड़े का, किसी न किसी रूप में ग्रस्तित्व विद्यमान रहता है। यदि इन का सर्वत्र समान रूप से उस ग्रवस्था में ग्रमाव हो, तो वह कपड़े का जैसा सूत में है, वैसा मट्टी में, तथा घड़े का जैसा मट्टी में है वैसा सूत में, फिर चाहे जिस कार्य को चाहे जिस कारण से उत्पत्ति हो जानी चाहिए। पर ऐसा संभव नहीं। इसलिए उत्पत्ति से पूर्व भी कार्य ग्रपने कारण में विद्यमान रहता है, यह निश्चत होता है। इसी सिद्धान्त का नाम सत्कार्यवाद है।। 50।।

उपादाननियम हेतु की पुष्टि के लिए सूत्रकार ग्रगला सूत्र लिखता है— सर्वत्र सर्वदा सर्वासम्भवात ।। दश।

[सर्वत्र] सब स्थान (कारण) में [सर्वदा] सब काल में [सर्वासम्भवात्] सबका संभव (प्रादुर्भाव) न होने से।

सब कारणों में सब समय सब वस्तुग्रों की उत्पत्ति ग्रसम्भव होने से कार्य के प्रति उपादान का नियम ग्रावश्यक है। यदि ऐसा नियम न माना जाए, तो प्रत्येक कारण से प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति हो जानी चाहिए । पर ऐमा सम्भव नहीं । प्रत्युत जो जिसमें है, उसीसे उसकी उत्पत्ति होती है । इसलिए कार्य की उत्पत्ति से पूर्व, कारण में उसका सद्भाव सर्वथा युक्तिसंगत है ।। ८१।।

इस हेतु से भी सत् का ही उत्पाद होता है, ग्रसत् का नहीं-

शक्तस्य शक्यकरणात् ॥ ८२॥

[शक्तस्य] शक्त का [शक्यकरणात्] शक्य के करने से।

कोई भी कारण किसी विशेष कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है, कार्यमात्र को नहीं। जिस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है, उसी को उत्पन्न कर सकता है। इसप्रकार कार्य-कारण का परस्पर सम्बन्ध है, जो उत्पत्ति से पूर्व कारणरूप में कार्य का सद्भाव माने विना संभव नहीं। श्रथवा शक्त-सामर्थ्यवान् चतुर शिल्पी भी किसी शक्य कारण से ही कार्यविशेष का उत्पादन कर सकता है, अशक्य से नहीं। इससे प्रतीत होता है कि कार्यविशेष का उत्पाद, उसी कारण से हो सकता है जहां उसका सद्भाव है। अतः कार्योत्पाद से पूर्व भी कारण में कार्य की सत्ता का निश्चय होता है।। इस।।

इस हेतु से भी उत्पत्ति से पूर्व कार्य का श्रस्तित्व माना जाना चाहिए— कारणभावाच्च ।। ८३।।

[कारएभावात् च] श्रीर कारए में होने से।

कार्यं का ग्रस्तित्व कारण को छोड़कर ग्रतिरिक्त-पृथक् नहीं होता। इस-लिए कार्योत्पत्ति से पूर्व कारण ग्रवस्था में कारण्रूप से कार्यं का ग्रस्तित्व बना ही होता है। ग्रतः सत्कार्यं का उत्पाद मानना युक्तिसंगत है, ग्रसत् का नहीं। ग्रथवा लोक में यह देखा जाता है कि जैसा कारण होता है, तद्रूप ही उसका कार्य होता है। जैसे—कोदों का कोदों, धान का धान, कचनार का कचनार ग्रौर ग्राम का ग्राम। इससे कार्यं की कारण्रूपता का निश्चय होता है। इसप्रकार कार्यं के ग्रिमच्यक्ति में न ग्राने पर भी कारण्रूप में उसका ग्रस्तित्व बना हुग्रा है, यह निश्चित होता है। ग्रतिष्व ग्रसत्कार्यं की उत्पत्ति संभव नहीं।। ६३।।

सत्कार्य सिद्धान्त के अनुसार यदि कारण में कार्य विद्यमान है तो कार्य की उत्पत्ति कैसी? उस अवस्था में — कार्य उत्पन्न हो रहा है, अथवा उत्पन्न होगा, यह व्यवहार असंगत है। सुत्रकार इसी अर्थ को कहता है —

न भावे भावयोगश्चेत् ॥५४॥

[भावे] होने पर [भावयोगः] उत्पत्ति का योग [न] नहीं, [चेत्] यदि (कहो ?)।

कारण में कार्य के ग्रवस्थित रहने पर उसका उत्पत्ति के साथ सम्बन्ध बताना ठीक नहीं। जब कार्य विद्यमान है तब उत्पत्ति कैसी? ग्रविद्यमान की उत्पत्ति मानी जासकती है। इसलिए सत्कार्य सिद्धान्त के श्रनुसार किसी कार्य के उत्पाद या विनाश का व्यवहार ग्रसंगत होगा। यदि कोई ऐसी ग्राशंका करे, तो— ॥ प्रधा

सूत्रकार समाधान करता है-

न, अभिव्यक्तिनिबन्धनौ व्यवहाराव्यवहारौ ॥ ५५॥

[न] नहीं, [ब्यवहाराब्यवहारौ] ब्यवहार या भ्रव्यवहार, [भ्रभिब्यक्ति-निवन्धनौ] भ्रभिब्यक्ति कारण से हैं।

उक्त आशंका ठीक नहीं, क्योंकि किसी भी कार्य के उत्पाद अथवा ग्रस्तित्व का व्यवहार या अव्यवहार उस कार्य की अभिव्यक्ति पर अवलिम्बत है। यद्यपि कारणरूप में कार्य विद्यमान है परन्तु कार्यसम्बन्धी समस्त व्यवहार उसी समय सम्पन्न होता है जब कार्य अभिव्यक्त हो जाता है। यदि यह बात न हो और कारण अवस्था में समस्त कार्यव्यवहार सम्पन्न हो जाएं, तो प्रलय अवस्था में ही समस्त जगत् का व्यापार होता रहना च।हिए। यदि यह कहा जाय कि उस समय कार्य की सत्ता नहीं तो व्यवहार कैसे हो जाएगा? ठीक है. पर कार्य की असत्ता का अभिप्राय यदि यही है कि कार्य अभी अपनी अभिव्यक्त अवस्था में नहीं है तो कोई आपत्ति नहीं। यदि असत्ता का अभिप्राय सर्वात्मना कार्य का अभाव है, तो वह कभी सद्भाव की अवस्था में आ नहीं सक्ता, फिर तो समस्त व्यवहार का सर्वथा विलोप हो जाएगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहार की अवस्था केवल कार्य की अभिव्यक्त अवस्था है, और इसी के लिए कारणसामग्री का संग्रह तथा प्रयन्न अपेक्षित होता है।। ५।।

भले ही उत्पत्ति से पहले कार्य सत् हो, पर ग्रभिब्यक्ति के ग्रनन्तर जब पुनः कार्य ग्रनभिब्यक्त ग्रवस्था में पहुंचता है, जिसे कार्य का ध्वंस कहा जाता है। क्या उस ग्रवस्था में कार्य का सर्वात्मना नाश नहीं हो जाता ? सूत्रकार बताता है—

नाशः कारणलयः ॥५६॥

[कारणलयः] कारण में लय [नाशः] नाश है।

किसी भी कार्य का अपने कारणों में लय हो जाना, छिप जाना ही नाश कहलाता है। वस्तुत: किसी कार्य-वस्तु का सर्वात्मना नाश या अभाव कभी नहीं होता। अभिव्यक्ति अवस्था में आने के अनन्तर जब वह अपने उस रूप का परि-त्याग करती है तब या तो उससे किसी कार्यान्तर की अभिव्यक्ति हो जाती है अन्यथा वह अपनी कारण अवस्था में चली जाती है। इसी स्थिति को हम उस कार्यवस्तु के नाश की स्थिति कहते हैं जबकि नह अपने किसी दूसरे रूप में अव-स्थित रहती है। इसप्रकार प्रत्येक वस्तु की कारणरूप में सत्ता तथा अनिभव्यक्ति की अवस्था में कार्यरूप की असत्ता स्पष्ट होती है।। ६।। कार्य पर आधारित समस्त व्यवहार की प्रयोगक, कार्य की ग्रिभव्यक्ति है। मत्कार्यवाद की दृष्टि से यह आशंका होती है, कि अभिव्यक्ति भी अपने अस्तित्व मे पूर्व सत् है या असत् है ? यदि सत् है, तो कारणावस्था में मी कार्य की प्रतीति और उस पर आधारित समस्त व्यवहार होना चाहिए, जो अनुभव के विपरीत है। यदि असत् माना जाए, तो असत् से सदूप में आकर अभिव्यक्ति, सत्कार्य सिद्धान्त को असंगत ठहराती है। इस आशंका का समाधान सूत्रकार करता है—

पारम्पर्यतोऽन्वेषणा बीजांकुरवत् ॥ ८७॥

[पारम्पर्यतः] (स्रभिव्यक्ति की) पारम्पर्य से [स्रन्वेषणा] स्रन्वेषणा (विवेचना करनी चाहिए), [बीजांकुरवत्] बीज-स्रंकुर के समान ।

किसी भी कार्य की श्रिभिव्यक्ति की विवेचना, परम्परा के श्राधार पर की जानी चाहिए। अभिव्यक्ति के अनन्तर अनभिव्यक्ति और उसके अनन्तर पूनः ग्रिभिन्यिकत, इनका यही कम बराबर चला करता है। जब एक कार्य की ग्रिभि-व्यक्ति हुई है, तब हमें सोचना है, कि क्या इसी ग्रवस्था में हमें उसकी पून: ग्रभि-व्यक्ति की ग्रावश्यकता है ? उत्तर स्पष्ट है कि उसकी ग्रावश्यकता नहीं, क्योंकि किसी भी कारण वस्तु के कार्यरूप में परिणत होने के ग्रतिरिक्त ग्रभिव्यक्ति कोई ग्रपना ग्रस्तित्व नहीं रखती। जब कोई वस्तु कार्यरूप में परिएात हो चुकी है तब उसी ग्रवस्था में रहते हुए उसी रूप में पुनः परिएात होने का प्रश्न नहीं उठता। इसलिए जब कार्य, कारणरूप में ग्रवस्थित है, श्रभिव्यवित के कार्य-रूपं होने से वह भी उसी तरह कारणारूप में ग्रवस्थित है, यही कहना होगा। ग्रभिव्यवित की पुनः ग्रभिन्यवित का उसी समय प्रश्न उपस्थित होता है, जब पहली ग्रभिन्यवित की ग्रवस्था ग्रनभिव्यक्ति की ग्रवस्था में परिएात हो चुकी हो। जिस प्रकार बीज से सीधा बीज नहीं होता, ग्रीर न ग्रंकुर से सीधा ग्रंकुर होता है, प्रत्युत उनमें एक परम्परा, एक व्यवस्थित कम देखा जाता है, बीज से अंकुर होता है श्रीर अंकुर से बीज होता है। यही कम बराबर चलता रहता है। इसी प्रकार स्रभिव्यक्ति में समभना चाहिए। ग्रतः कार्य-रूप में परिगात होने से पूर्व ग्रभिव्यक्ति का ग्रहित्य कारणरूप से विद्यमान रहता है, जो उसकी अनिभव्यक्तिरूप अवस्था है। फलत: उपर्युं क्त ग्राशंका का ग्रवकाश नहीं ॥५७॥

> उसी त्राशंका का समाधान सूत्रकार प्रकारान्तर से करता है— उत्पत्तिवद्वाऽदोष: ।। द द ।।

[वा] मथवा [उत्पत्तिवत्] उत्पत्ति के समान, [म्रदोषः] दोष नहीं। व कोई भी वस्तु भ्रपने कारणरूप से परिणत होकर कार्यरूप में स्राती है, तब उस भ्रवस्था को हम 'उत्पत्ति' पद से कहें भ्रथवा 'म्रभिव्यक्ति' पद से इसमें कोई विशेष भ्रन्तर नहीं। भ्रन्तर केवल इतना है, कि जब हम 'उत्पत्ति' पद का प्रयोग करते हैं, तो उसमें यह भावना रहती है, कि यह कार्य इस अवस्था में आने से पूर्व सर्वात्मना असत् था। परन्तु 'अभिव्यक्ति' में यह भावना नहीं रहती। तब उस कार्य की कारणरूप में सत्ता स्वीकार की जाती है। उत्पत्ति से पूर्व कार्य सत् है, अथवा असत् है, इसकी वास्तविकता को तो हेत्वन्तरों से जाना जा सकता है, और इसकी सिद्धि के लिए 'उपादानियम' आदि हेतुओं का निर्देश कर दिया गया है। पर प्रश्न यह है, कि जब कार्य की उत्पत्ति हो गई है, तब पुनः उसी रूप में उसी कार्य की उत्पत्ति की आवश्यकता है या नहीं? उत्तर निश्चित है, कि आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार कार्य की 'अभिव्यक्ति' कहने पर वस्तुस्थिति में कोई अन्तर नहीं आता। एक बार अभिव्यक्ति होने पर उसी अवस्था में उसी रूप में पुनः उसकी आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए उत्पत्ति के समान अभिव्यक्ति में भी कोई दोष नहीं।

स्रसत्कार्यवाद में वस्तु की उत्पत्ति के पहले और वस्तु के बिगड़ जाने के बाद की स्रवस्थाओं को उस वस्तु का प्रागभाव तथा प्रघ्वंस कहा जाता है, और इन स्रवस्थाओं में कार्य की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता। परन्तु सत्कार्यवाद में इन स्रवस्थाओं को यथाक्रम स्रनागत और स्रतीत नाम दिया गया है, तथा इन स्रवस्थाओं में भी कार्य की सत्ता कारण्डप में स्वीकार की गई है। यही दोनों वादों का स्रन्तर है। यद्यपि स्रसत्कार्यवाद में उत्पत्ति से पूर्व कार्य की बुद्धि-सिद्ध [बुद्धि-सिद्धन्तु तदसत्, न्याय० ४।१।५०] सत्ता स्वीकार की गई है। इसका स्रभिप्राय है कि जब किसी उपादान से कोई कार्य उत्पन्न किये जाने को होता है, तब उसका शिल्पी पहले से इस बात को जानता है, कि इस कारणसामग्री से इस ढंग का इस स्राकार प्रकार का कार्य उत्पन्न होना है। कार्य की यह जानकारी कारणसामग्री में उस कार्य की बुद्धि-सिद्धसत्ता कही जाती है।।इन।।

कार्य से कारण का अनुमान होता है, यह पहले कहा जा चुका है। अब प्रसंगागत कार्य का स्वरूप बताया जाता है। कार्य-मात्र में ये सब धर्म रहने से उनका यह साधम्यं भी होगा। कार्य का स्वरूप सूत्रकार बताता है—

हेतुमदनित्यं ' सिक्रयमनेकमाश्रितं लिङ्गम् ॥ ६॥।

१— विज्ञानिभक्षु ने 'ग्रानित्यं' पद के ग्रागे 'ग्रव्यापि' पद ग्रौर जोड़कर उसका भी व्याख्यान किया है। सूत्र में 'ग्रव्यापि' पद का समावेश सांख्यसप्तित की बसवीं ग्रार्था के पाठ के ग्राधार पर कर दिया गया प्रतीत होता है। क्योंकि विज्ञानिभक्षु से प्राचीन व्याख्याकार ग्रानिच्छ के पाठ में यह पद नहीं है, ग्रौर उसका क्याख्यान भी नहीं किया गया। इसीप्रकार ग्रन्य कितप्य सूत्रों मैं भी पाठ का विषयंय देखा जाता है। इसके लिये एक उदाहरण '२।३१' का दिया जासकता है।

[हेतुमत्] हेतुमत्, [ग्रनित्यं] ग्रनित्य, [सिक्यं] सिकय, [ग्रनेकं] ग्रनेक, [ग्राश्रितं] ग्राश्रित, [लिङ्गं] लिङ्ग (कार्य) है।

प्रत्येक हेतुमान् पदार्थ कार्य होता है। हेतुमान् का ग्रथं है जो किसी कारण से उत्पन्न हुमा हो, म्रिनित्य विनाशशील हो, सिक्रय-िक्यावान् हो, जिसमें गित म्रागित म्रादि क्रिया होती रहती हों। म्रनेक-विविधरूप हो। यद्यपि मूलकारण प्रकृति में भी म्रनेक सत्त्व, म्रनेक रजस् तथा म्रनेक तमस् है, वे स्वरूप से मन्त्र है, तथापि उस समय साम्य म्रवस्था में रहने से वैषम्यजनित विविधता का वहां म्रभाव रहता है। सूत्र में 'म्रनेक' पद से जगत् में भ्रनुभूयमान विविधता का ग्रहण किया जाना संगत होगा, जो म्रज्यक्त म्रवस्था में नहीं है। म्राश्रित-कारण के सहारे पर रहना, प्रत्येक कार्य म्रपने कारण में म्राश्रित रहता है। लिङ्ग जो मपने कारण में लय भाव को प्राप्त हो जाता है। म्रथवा जो लीन-मन्तिहत, छिपे हुए म्रतीन्द्रिय कारण का बोध कराता है। कार्य से म्रतीन्द्रिय कारण का म्रनुमान होता है यह सिद्धान्त मनेकत्र प्रतिपादित किया जा चुका है। हेतुमत्, म्रनित्य, क्रियावत्, म्रनेक, म्राश्रित भीर लिङ्ग यह कार्य का स्वरूप है, कोई कार्यहो, उसमें हेतुमत्व म्रादि धर्म म्रवस्य पाये जाते हैं, म्रतण्व ये कार्यमात्र के साधम्य हैं। मूलकारण म्रज्यक्त में हेतुमत्व म्रादि धर्म नहीं रहते, इसलिए कार्य के साध मूल प्रकृति का यह वैधर्म्य समभना चाहिए।।=६।।

सत्कार्य सिद्धान्त में कार्य को कारण का स्वरूप माना जाता है। ऐसी स्थिति में 'हेत्मत्तव' म्रादि को कार्य का स्वरूप या लक्षण कहना संगत न होगा। यह कथन उसी समय ठीक माना जा सकता है, जब कार्य भ्रीर कारण का परस्पर भेद माना जाय । तभी हम कार्य को हेतुमत् ग्रीर कारण को ग्रहेतुमत् कह सकेंगे। दोनों के प्रभेद में यह बात बन नहीं सकती। यदि सर्वात्मना भेद मानें, तो सत्कार्य सिद्धान्त की हानि होती है, यदि सर्वात्मना ग्रभेद माना जाए तो कार्य की हेतुमत्ता ग्रादि विशेषताग्रों का कहना ग्रसगत होगा। इसलिए सांख्य कार्य-कारण में भेदाभेद की स्थित को स्वीकार करता है। प्रत्येक कार्य भ्रपनी ग्रनागत श्रवस्था में कारणरूप से विद्यमान रहता है। इसप्रकार कार्य, कारण से ग्रभिन्न है, पर जब बही कारए। परिएात होकर कार्य रूप में प्रकट होता है, तब वह कार्यक्ष में ग्रवस्थित है, इसप्रकार कार्यास्मना वह कारण से भिन्न कहा जाता है। इस समय भी कारण का ग्रस्तित्व बना रहता है, क्योंकि यदि ऐसा न माना जाए तो कार्य भ्रनाश्रित हो जाएगा भौर भ्रपने भ्रस्तित्व को खो बैठेगा। वस्तुत: कारण का कार्यरूप में परिरात होना, वस्तु की भवस्था में परिवर्त्तन लाता है। कार्य रूप से वस्तु की प्रनागत ग्रवस्था वर्त्तमान हो जाती है। वस्तु की सत्ता बराबर बनी रहती है। इस प्रकारप्रत्येक वस्तु कारणरूप से कारण के साथ ग्रभेद रखती है ग्रीर

कार्यरूप से भेद रखती है। इसी भ्राधार पर कार्य की हेतुमत्ता भ्रादि विशेषताभ्रों का वर्णन संगत होगा। कार्य-कारण के भेदाभेद को सूत्रकार ग्रियम सूत्र से सिद्ध करता है—

आञ्जस्यादभेदतो वा गुणसामान्यादेस्तित्सिद्धिः प्रधानव्यपदेशाद्वा ।। ६०।।

[ग्राञ्जस्यात्] ग्राञ्जस्य (प्रत्यक्ष) से [वा] ग्रथवा [ग्रणसामान्यादेः] गुणसामान्य ग्रादि के [ग्रभेदतः] ग्रभेद से, [वा] ग्रथवा [प्रधानव्यपदेशात्] प्रधान व्यपदेश से [तित्सिद्धिः] उस (कार्यभेद) की सिद्धि है।

इस सूत्र में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण के द्वारा उक्त अर्थ को सिद्ध किया है। यहाँ तीनों प्रमाणों का समुच्चय न समभना चाहिए। प्रत्युत कहीं प्रत्यक्ष और कहीं प्रनुमान से इस अर्थ की सिद्धि होती है, तथा शब्द प्रमाण द्वारा उसी अर्थ को पुष्ट किया गया है। आञ्जस्य-प्रत्यक्ष से कार्य-कारण के भेदाभेद की सिद्धि होती है। सत्कार्यवाद को पहले सिद्धि किया जा चुका है, उसके आधार पर कार्य-कारण का अभेद तो सिद्ध ही है, इस सूत्र में भेद को सिद्ध करने के लिए विशेष यत्न है। 'अञ्जसा' पद से तद्धित प्रत्यय करके 'आञ्जस्य' बना है। इसका अर्थ होता है—अनायास होने वाला। जिसके सम्पन्न होने में अधिक यत्न न करना पड़े। प्रत्यक्ष ऐसा ही प्रमाण है, इसलिए यह पद यहां प्रत्यक्ष प्रमाण का द्योतक है। प्रत्यक्ष प्रमाण से कार्य-कारण का भेद सिद्ध होता है। मट्टी कारण और घड़ा कार्य है, यद्यपि घड़ा मट्टी का रूप है पर साधारण मट्टी से उसका आकार प्रकार हम कुछ विशेष देखते है। यह भेद प्रत्यक्षसिद्ध है। इसी तरह सूत और कपड़ा, सोना और कुण्डल, पहला कारण और दूसरा कार्य, इनमें भेद का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यह नियम प्रत्येक कार्य-कारण में लागू है।

जहां हम प्रत्यक्ष से इस स्थित का अनुभव नहीं कर सकते, वहां अनुमान से इसकी सिद्धि होती है। इसी बात को सूत्रकार ने कहा—वा गुएसामान्यादेर-भेदत:। अथवा गुएसामान्य ग्रादि के अभेद से कार्य-कारण का भेद प्रतीत होता है। वृद्धि में ग्रध्यवसाय गुए है और यह सामान्यरूप से समस्त बुद्धियों में है। इस-प्रकार ग्रध्यवसाय हूप गुएसामान्य का अभेद अर्थात् एक रूपता समस्त बुद्धियों में देखी जाती है। पर यह बुद्धिमात्र का ही स्वरूप है, कारण प्रकृति का नहीं, इसलिए ग्रध्यवसाय रूप में बुद्धि का—उसके कारए प्रकृति से—भेद सिद्ध होता है। इसी-प्रकार सूत्रगत 'ग्रादि' पद से ग्रन्य गुणसामान्य की एक रूपता का संग्रह हो जाता है। ग्रहं वृत्तिरूप सामान्यधर्म की समस्त ग्रहं कारों में एक रूप ग्रवस्थित देखी जाती है। ग्रहं कार के कारए भूत बुद्धि में यह नहीं है, ग्रतएव ग्रहं कार कार्य का—अपने कारण बुद्धि से—भेद सिद्ध होता में। घट कार्य में जलाहरए आदि ग्रण सामान्यरूप से देखे जाते हैं, पर यह सब मट्टी में नहीं, इसलिए कारण मट्टी से घट हुप कार्य का

भेद सिद्ध होता है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य-कारण में समभना चाहिए।

कार्यकार ए के भेद की पुष्टि शब्द प्रमाण से भी होती है। इसी बात को सूत्रकार ने कहा—प्रधानव्यपदेशाद्वा। जगत् के मूल कार ए प्रधान—जिसमें समस्त जगत् प्रलय के समय लीन-श्रन्ति हो जाता है—का जगत् से पृथक् रूप में व्यप-देश-वर्णन होने से। शास्त्र में जगत् के मूलकार ए प्रधान श्रीर उसके कार्य का पृथक् रूप में वर्णन किया गया उपलब्ध होता है। ऋग्वेद के नासदीय सूकत [१०।१२६।२] में प्रलय काल का वर्णन करते हुए उस समय समस्त स्थूल सूक्ष्म भूतों श्रीर दिन रात के चिन्ह सूर्य श्रादि का श्रभाव बतलाया है, पर उनके मूल कार ए स्वधा के ग्रस्तित्व को उस समय स्वीकार किया गया है। वेद के श्रनेक स्थलों में 'स्वधा' प्रकृति का नाम है। इससे मूलकार ए प्रकृति श्रीर उसके कार्य का परस्पर भेद स्पष्ट होता है। इसी तरह के श्रन्य श्रनेक वर्णन शास्त्रों में पाये जाते हैं। फलत: कार ए का भेद सिद्ध हो जाने पर कार्य का हेतु मत्त्व श्रादि स्वरूप—जो पूर्व सूत्र में प्रतिपादित किया गया है—सर्वथा संगत माना जाना चाहिए। भेदमूलक कार्य-रूप, तथा श्रभेद मूलक सत्कार्यवाद को सांख्य में स्वीकार किया गया है। इसप्रकार कार्यकार एा का भेदाभेद श्रीमत पक्ष है।।६०।।

भ्रव मूल कारण ग्रौर कार्य दोनों में रहने वाले धर्मों का सूत्रकार निर्देश करता है—

## त्रिगुणाचेतनत्वादि द्वयो: ।। १।।

[द्वयो:] दोनों (कार्य-कारएा) में [त्रिग्रुणाचेतनत्वादि] त्रिग्रुणत्व श्रचेत-नत्व ग्रादि (धर्म) है ।

कारण श्रीर कार्य दोनों का त्रियुएत्व श्रचेतनत्व श्रादि साधम्यं है। श्रादि पद से श्रविवेकित्व विषयत्व परिएामित्व तथा श्रन्य समस्त प्राकृत धर्मों का संग्रह हो जाता है। प्रकृति त्रियुएात्मक है, श्रचेतन है, श्रविवेकी है, विषय है, परिएामी है, उसके समस्त कार्य भी त्रियुणात्मक तथा श्रचेतनरूप श्रादि है। इसप्रकार त्रियुएत्व श्रादि, मूलकारण श्रीर उसके कार्य दोनों के साधम्यं है। इसीलिये ये सब चेतन के वैधम्यं है, श्रयात् त्रियुणत्व श्रचेतनत्व श्रादि, चेतन में नहीं रहते। पर एक दो धर्म जीवात्म-चेतन में पाये जाते हैं—सिक्तयत्व श्रीर श्रनेकत्व। समस्त श्राध्यात्मक साहित्य में जीवात्मा की गित श्रागित का विशद वर्णन उपलब्ध होता है। इसिलए प्रत्येक जीवात्मा सिक्तय माना गया है। जीवात्मा श्रों की श्रनेकता भी श्रनेक हेतुश्रों से सिद्ध है। इसका प्रतिपादन सूत्रकार ने श्रन्यत्र [१।११४-११६] किया है। पर जीवात्माश्रों की श्रनेकता में विविधरूपता की भावना नहीं है। श्रात्मा व्यक्ति-रूप से श्रनेक है, उन सब का स्वरूप एकसमान है।।।६१॥

प्रकृति सत्त्व रजस् तमस् रूप है, उसके साधम्यं का कथन कर सूत्रकार सक्त

म्रादि के स्वरूप का निरूपण करता है—
प्रीत्यप्रीतिविषादाद्येर्गुणानामन्सोऽन्यं वैधम्यंम् ॥६२॥
प्रीत्यप्रीतिविषादाद्येः] प्रीति, मप्रीति, विषाद

[गुणानां] गुणों का [प्रीत्यप्रीतिविषादाद्येः] प्रीति, मप्रीति, विषाद

म्रादि द्वारा [म्रन्योऽन्यं] परस्पर [वैधम्यं] वैधम्यं है।

सत्त्व-रजम्-तमस् ये तीनों यथाक्रम प्रीति, ग्रप्तीति, ग्रीर विषादस्वरूप हैं।
सत्त्व-रजम्-तमस् ये तीनों यथाक्रम प्रीति, ग्रप्तीति, ग्रीर विषादस्वरूप
सूत्रगत 'ग्राच' पद, सत्त्व ग्रादि के प्रीति ग्रादि स्वरूप की मुख्यता का संकेत करता
सूत्रगत 'ग्राच' पद, सत्त्व ग्रादि के प्रीति ग्रादि स्वरूप तथा तमस् विषादस्वरूप
है। मुख्यतया सत्त्व प्रीतिस्वरूप, रजस् ग्रप्तीतस्वरूप तथा तमस् विशेषताग्रों
है। प्रीति ग्रादि की मुख्यता के कथन से सत्त्व ग्रादि को मुख्य बताया गया है। ग्रीर
सूक्ष्मता से विचार तो मुख्यता के कथन में वास्तिवक भावना यही है, कि प्रीति ग्रादि
से सत्त्व ग्रादि की ग्रन्य समस्त विशेषताग्रों का समावेश है। सत्त्व की ग्रन्य विशेषता प्रसाद लाघव ग्रनिभरति तितिक्षा संतोष मुख ग्रादि है। रजस् की शोक तृष्णा
ईष्प्री दु:ख ग्रादि, तथा तमस् की निद्रा प्रमाद में ह ग्रादि है। ग्रीति सत्त्व का स्वरूप है,
रजस् तमस् का नहीं। ग्रप्रीति रजस् का स्वरूप है, सत्त्व तमस् का नहीं, इसी प्रकार
विषाद तमस् का स्वरूप है, सत्त्व रजस् का नहीं। ग्रतएव प्रीति ग्रादि को सत्त्व
ग्रादि में से परस्पर एक दूसरे का वैधम्यं कहा गया है।

जगत् के मूल उपादान तत्त्व का स्वरूप, प्रीति म्रादि पदों से किस प्रकार प्रकट होता है, यह एक विशेष ज्ञातन्य वात है। इन पदों के साधारण श्रर्थ की उप-योगिता केवल उस समय सन्मुख म्राती है, जब हम मानव म्रमानव प्राणी समाज का सत्त्व ग्रादि गुर्गो के प्राधार पर विश्लेषण करना चाहते हैं । उन विशेषतःश्रों के सम्बन्ध में भी यही स्थिति समभनी चाहिये, जिनका 'ब्राद्य' पद से संग्रह किया गया है। पर सत्त्व ग्रादि तत्त्वों की मूल स्थिति श्रयवा मूल स्वरूप का कैसे प्रकाशन होता है, यह एक विवारणीय बात है। यदि हम श्रीति म्रादि पदों के साधारण भर्यं का सीघा सम्बन्ध सत्त्व श्रादि के साथ न जोड़कर यहां तक सोचें, कि मूलतत्त्व की वास्तविकता को प्रकट करने के लिये प्रीति ग्रादि पदों का प्रयोग, एक विशेष भावना के श्राधार पर किया गया है. तो कदाचित् हमें उस स्वरूप को समफने में भवरय सुविधा होगो। वह भावना क्या है, इसे समक्तने के लिये स्राधुनिक माधिभौ-तिक विज्ञान द्वारा प्रदर्शित मूल तत्त्वों के विश्लेषरा की श्रोर हमें थोड़ा घ्यान देना होगा। जगत् के मूलतस्व घ्ररणु-प्रोटोन्, इलेक्ट्रॉन्, न्यूट्रॉन् हैं। ये एक प्रकार के वि-द्युस्कण श्रयवा विद्युत्तरंग के रूप में समभे जाते हैं । श्ररणु की रचना बहुत रहस्य पूर्ण है, यह स्वयं ग्रपने में एक संसार है। इसमें प्रोटोन् के चारों ग्रोर इलेक्ट्रॉन् तीव्र गति के साथ घूमते रहते हैं। प्रोटोन् ग्रपनी ग्रोर को दूसरे तत्त्व को ग्राकृष्ट करता है, दूसरा अलग को भागना चाहता है, पर पहले का आकर्षण उसे दूर भागने नहीं देता। इसका परिणाम यह निकलता है कि दूसरा [इलेक्ट्रॉन्] पहले [प्रोटोन्] के चारों थ्रोर तीव्र गित के साथ चक्कर काटता रहता है। इन दोनों के इस चुम्बकीय श्राकर्षणानुकर्षण का श्राधार तीसरा तत्त्व रहता है। वह निष्क्रिय के समान वहां पड़ा रहता है, जिसके सहारे पर पूर्वोक्त दोनों श्रपनी कीड़ा में रत रहते हैं।

यद्यपि सत्त्व आदि के साथ इनका सन्तुलन करना कदाचित् पूर्ण एवं ब्य-बस्थित नहीं कहा जायगा। निश्चित ही सत्त्व आदि की स्थिति और भी मूल की फोर है, तथा वर्तमान विज्ञान के आधार पर विश्लेषित श्रग्, सांख्य के 'तन्मात्र' तस्व के परिएामरूप सुक्ष्म तत्त्वकणों के स्थान पर हों, ऐसा संभव है, फिर भी सत्त्व ग्रादि के साथ पूर्वोक्त विश्लेषण का सन्तूलन, कपिल की श्रन्तर्भावना को समभने में सहायक हो सकता है। यदि हम प्रोटोन को सत्त्व, इलैक्ट्रॉन् को रजस् भीर न्यूट्रॉन को तमस् की तुलना में रखते हैं, तो सत्तव् ग्रादि के प्रीति ग्रादि स्व-रूप का स्पष्टीकरण हमारे सन्मुख हो जाता है। सत्त्व, रजस् को भ्रपनी भ्रोर भाकृष्ट करता है, यही सत्त्व का प्रीतिस्वरूप है। तथा रजस्, सत्त्व से दूर भागना चाहता है, यही रजस् का अप्रीतिस्वरूप है। सत्त्व अपने प्रीतिस्वरूप आवर्षण से उसे दूर नहीं हटने देता, फलतः रजस् तीव्र गति से उसके चारों भ्रोर चक्कर काटता रहता है। फिर भी वह उसमें भ्रपने भ्रापको समाविष्ट नहीं होने देता, उसके साथ, पर पृथक् रूप में भ्रवस्थित रहता है, इसप्रकार उसका भ्रप्रीतिस्वरूप बराबर बना रहता है। सांख्य में रजस् को इसी कारण चल-स्वभाव कहा गया है। तमस् उनके ग्राघाररूप में वहाँ निष्क्रिय सा पड़ा रहता है, यही उसका विषादस्वरूप है। इसे पहले दोनों का भारवाही समऋना चाहिये। इसप्रकार कपिल ने 'प्रीति' ग्रादि पदों के द्वारा 'सत्त्व' ग्रादि मूल तत्त्वों के स्वरूप का जो संकेत किया है, उसमें एक गम्भीर भावना निहित है, जो मूल तत्त्वों की वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डालती है। इस विषय का विस्तृत विवेचन 'सांस्थिसद्धान्त' के 'प्रकृति' नामक प्रकरण के भ्रन्तर्गत 'प्रकृति-स्वरूप' प्रसंग में किया गया है ।।६२।।

सत्त्व भ्रादि तत्त्वों के प्रीति भ्रादि स्वरूप तथा 'ग्राद्य' पद-संगृहीत लघुत्व भ्रादि धर्मों का निर्देश कर सूत्रकार उन्हीं धर्मों के भ्राधार पर ग्रुगों का स्पष्ट रूप में साधर्म्य बतलाता है—

लघ्वादिधर्में: साधम्यं वैधम्यं च गुणानाम् ।।६३।।

[लघ्वादिधर्मैं:] लघु ग्रादि धर्मौ द्वारा [ग्रुणानां] ग्रुणों का [साधर्म्यं] साधर्म्य [च] ग्रीर [वैधर्म्यं] वैधर्म्यं है।

समस्त सत्त्व, लघुत्व ग्रादि घमौं से युक्त होने के कारण एकसमान है। इसलिए लघुत्व ग्रादि घमं उनके साधम्यं हे ग्रीर रजस् तमस् के वैधम्यं है। इसी प्रकार चलत्व भादि, रजस् तत्त्वों के साधम्यं है भीर सत्त्व तमस् के वैधम्यं है, तथा
गुरुत्व भादि, समस्त तमस् तत्त्वों के साधम्यं है भीर सत्त्व रजस् के वैधम्यं है।
परमिष किपल ने इस सूत्र के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रकृति एक व्यक्तिरूप तत्त्व नहीं है। सत्त्व, रजस्, तमस का नाम प्रकृति है। उनमें प्रत्येक भ्रनन्तरूप है, इसालिए जनमें साधम्यं का कथन संगत हो सकता है। यदि सत्त्व एकव्यक्तिरूप हो, तो वहां साधम्यं का प्रश्न ही नहीं उठता।।१३।।

हेतुमत्त्व म्रादि, समस्त कार्यं के साधम्यं बतलाये गये। पर महत् म्रादि तत्त्व कार्यं हैं, इसमें प्रमाण क्या ? सूत्रकार इनकी कार्यंता में प्रमाण उपस्थित करता है—

उभयान्यत्वात् कार्यत्वं महदादेषेटादिवत् ।।६४॥

[उभयान्यत्वात्] दोनों (पुरुष-प्रकृति) से ग्रन्य होने के कारण, [महदादेः] महत् ग्रादि का [कार्यत्वं] कार्य होना स्पष्ट है, [घटादिवत्] घटादि के समान ।

मूल में चेतन और अचेतन दो तत्त्वों का स्वीकार किया गया है। चेतन अधिक ता पुरुष है और अचेतन है जगत् का उपादान प्रकृति। परन्तु इनका कोई अन्य उपादान नहीं होता, इसलिए ये नित्य हैं, किसी का कार्य नहीं। महत् आदि पदार्थ इन दोनों से भिन्न हैं, न वे पुरुष हैं, और न मूल प्रकृति। दोनों से भिन्न होने के कारण यह स्पष्ट होता है कि महत् आदि पदार्थ कार्य हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष से दृश्यमान घट आदि पदार्थ कार्य हैं। इस सूत्र में महत् आदि कार्य को उसके कारण—प्रकृति से भिन्न बताना यह स्पष्ट करता है, कि किपल कार्य कप से कार्य कार्य हैं। इस सूत्र में प्रतिपादन किया गया है।। इस स्रां कारण में भेद मानता है। जैसा कि पहले ६० वें सूत्र में प्रतिपादन किया गया है।। इस।।

महत् म्रादि के कार्य होने में सूत्रकार भ्रत्य हेतु उपस्थित करता है—
परिमाणात् ।। ६ ४।।

[परिमाणात्] परिमाण से।

परिमित होने से महत् मादि कार्य हैं, यह निश्चित होता है। जैसे समस्त् संसार घटमय नहीं है। घट की इयत्ता का हम प्रहण करते हैं, वह कार्य है। इसी प्रकार महत् का क्षेत्र सीमित है, विश्व में उसका मस्तित्व सर्वत्र नहीं पाया जाता, मतः परिमित होने से उसे कार्य माना जाना चाहिये।। १४।।

इसी प्रसंग में सूत्रकार भ्रन्य हेतु प्रस्तुत करता है— समन्वयात् ।।६६।।

[समन्वयात्] समन्वयं से।

भिन्न पदार्थों का समानरूप होना समन्वय कहा जाता है। जैसे व्यक्तिरूप से प्रत्येक घट भिन्न-भिन्न हैं, पर मृत्तिकारूप से सब में समानता है। इससे प्रतीत होता है, कि ये सब मृद्धिकार है। इसी प्रकार कुण्डल रुवक कटक मादि म्राभूषण परस्पर भिन्न हैं, पर सुवणंरूप से सब में समानता पाई जाती है। इस समन्वय से कुण्डल म्रादि सब सुवणं के विकार हैं, यह निश्चय होता है। म्रष्यवसायस्वरूप बुद्धि म्रर्थात् महत्, भिन्न व्यक्ति होने पर भी सुख-दु:ख-मोहरूपता सब में समान पाई जाती है, इससे ज्ञात होता है, कि समस्त महत् सुख-दु:ख-मोहरूप त्रिग्रण के विकार है। विकार होने से महत् म्रादि का कार्य होना निश्चित है। ६६।

इसी ग्रथं की पुब्टि के लिये सूत्रकार एक ग्रौर हेतु उपस्थित करता है—
शक्तितश्चेति ।।६७।।

[च] ग्रीर [शनितत:] शनित से (महत् ग्रादि कार्यं हैं)।

शक्ति पद का ग्रयं साधन और योग्यता दोनों हैं। महत् जीवात्मा के लिये प्रत्येक भोग ग्रादि उपस्थित करने में मुख्य साधन ग्रयात् करण है, जैसे चक्षु ग्रादि करण कार्यं है, इसी प्रकार महत् भी कार्यं है। ग्रयवा प्रत्येक कार्यं ग्रपने योग्य कारण से उत्पन्न होता है। तिलों से तेल होता है, रेत बालू से नहीं, जैसे तिलों में तेल उत्पन्न करने की योग्यता है, इसी प्रकार त्रिगुणात्मक महत्, सत्त्वरजस्तमोरूप प्रकृति से उत्पन्न होता है, ग्रतः वह कार्यं है यह निचिद्दत होता है। सूत्र में 'इति' पद का निर्देश इस हेतु-परम्परा की समाप्ति का द्योतक है।।६७।।

महत् म्रादि की कार्यता पर सूत्रकार प्रकारान्तर से प्रकाश झालता है— तद्धाने प्रकृतिः पुरुषो वा ।।६८।।

[तद्वाने] उसके हान (न मानने) में [प्रकृति:] (वह) प्रकृति है [पुरुष: वा] प्रथवा पुरुष।

महत् झादि को कार्यं न माने जाने की झवस्था में, उन्हें या तो प्रकृति माना जा सकता है, या पुरुष । क्योंकि झकार्यं रूप ये दो ही तत्त्व हैं। यदि महत् झादि झकार्यं होने पर परिग्णामी तत्त्व हैं, तो वे प्रकृति हो सकते हैं, यदि झपरि-ग्णामी हैं, तो पुरुष होंगे । पर मूल उपादान प्रकृति की जो स्थिति है, वह महत् झादि की नहीं, इसलिए उन्हें मूल प्रकृति कहना कठिन है । पुरुष भी उन्हें नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुरुष चेतन और महत् झादि समस्त तत्त्व झचेतन है । इसलिए उन्हें प्रकृति झथवा पुरुष नहीं माना जा सकता । इन दोनों से झितिरकत जितने पदार्थं हैं, सब झितस्य हैं । फलतः महत् झादि पदार्थं झितस्य झर्यात् कार्यं है यह निश्चित होता हैं।। ६ न।।

तब प्रकार मानते हुए उन्हें प्रकृति-पुरुष से प्रतिरिक्त मानना चाहिये। सूत्रकार कहना है---

> तयोरन्यत्वे तुच्छत्वम् ।।६६॥ [तयोः] उनसे [ग्रन्यत्वे] ग्रन्यहोने पर [तुच्छत्वं] तुच्छ है।

श्रकार्यं रूप में प्रकृति-पुरुष के श्रितिरक्त किसी भी वस्तु का श्रभाव ही स्वीकार करना होगा, क्योंकि मूलरूप में चेतन श्रीर श्रचेतन श्रथीत् पुरुष श्रीर प्रकृति के विना श्रन्य किसी तत्त्व का श्रस्तित्व संभव नहीं। पर महत् श्रादि के श्रस्तित्व का श्रनुभव किया जाता है। फलतः इनको कार्य ही माना जा सकता है, श्रन्य कुछ नहीं।।६६।।

महत् आदि की कार्यता निश्चित हो जाने पर उनके पूर्वोक्त हेतुमत्त्व आदि साधम्यं सर्वथा युक्त हैं। महत् आदि के हेतुमत् होने पर अब निर्वाधरूप से उनके उपादान हेतु का अनुमान किया जा सकता है। इसी आशय से सूत्रकार अब कार्यद्वारा मूलकारण के अनुमान का प्रसंग प्रारम्भ करता है—

कार्यात् कारणानुमानं तत्साहित्यात् ।।१००।।

[तत्साहित्यात्] उस (कार्य) के (कारण में) समावेश से, [कार्यात्] कार्य से [कारणानुमानं] कारण का म्रनुमान होता है।

म्रड्सठवें सूत्र में सामान्यतोदृष्ट मनुमान द्वारा पुरुष भौर प्रकृति के मस्तित्व को सिद्ध करने का उल्लेख किया गया है। पर सामान्यतोदृष्ट मनुमान का ऐसे
स्थलों में भी प्रयोग होता है, जहां साध्य भौर साधन का परस्पर कार्य-कारणभाव
मथवा उपादानोपादेयभाव नहीं होता। जैसे प्रकृति म्रथवा प्राकृत पदार्थों की पराथंता से चेतन म्रात्मा का मनुमान किया जाता है। क्या महत् म्रादि से प्रकृति का
सामान्यतोदृष्ट मनुमान इसी तरह का है ? प्रस्तुत सूत्र द्वारा सूत्रकार का कहना
है कि यह मनुमान ऐसा नहीं, जहां साव्य-साधन का परस्पर कार्यकारणभाव न
हो। क्योंकि महत् भ्रादि की कार्यता मभी विस्तारपूर्वक सिद्ध की जा चुकी है।
इसलिए यहां कार्यसाहित्य हेतु से, महदादि कार्य से उसके उपादानभूत प्रकृति का
मनुमान होता है।

सूत्र के 'तत्साहित्य' हेतु में यह भाव अन्तर्निहित है। लोक में देखा जाता है—मृद्धिकार घट गृह आदि का मट्टी में तथा सुवर्णविकार कुण्डल इचक आदि का सुवर्ण में लय हो जाता है। मृत् या सुवर्ण इन कार्यों के कारण है। इसप्रकार समस्त स्थूल भूतों का लय उनके कारण-सूक्ष्मभूत अर्थात् तन्मात्रों में हो जाता है। तन्मात्र और समस्त बाह्य तथा आन्तर इन्द्रियों का लय अहंकार में हो जाता है। अहंकार इन सबका कारण है। अहंकार का लय महत् में हो जाता है, इसप्रकार यह अपने कारण महत् को सिद्ध करता है। इन समस्त कार्यों को अपने अन्दर समेटता हुआ महत् कार्य अपने मूल उपादान प्रकृति में लीन होकर उसकी कारणता को सिद्ध करता है। इसप्रकार कार्य की अपने कारण में लीन होने की परम्परा 'कार्यसाहित्य' है। इससे महदादि कार्य मूलप्रकृति के अनुमापक होते हैं।।१००।। महत् एक अन्य प्रकार से भी प्रकृति का अनुमापक है, इस आश्रय से सूत्र-

कार ने कहा—

## अव्यक्तं त्रिगुणाल्लिङ्गात् ।।१०१।।

[त्रिगुणात्लिङ्कात्] त्रिगुण लिंग (महत्) से [ग्रव्यक्तं] ग्रव्यक्त (प्रकृति का ग्रनुमान होता) है।

कार्यं के कारण में लय होने की परम्परा से महत् सर्वापेक्षया अन्तिम कार्यं है। जब हम इसकी रचना की श्रोर घ्यान देते हैं, तो हमें इसकी सुख-दु:ख-मोहा-त्मकता का निश्चय होता है। सुख दु:ख श्रीर मोह, सत्त्व रजम् तमस् के परिणाम हैं। समस्त व्यक्त जगत् श्रपने कारण में लय होते-होते महत् में श्रन्तिहत हो जाता है। लय परम्परा में यह श्रन्तिम व्यक्त तत्त्व है। यह त्रिगुणात्मक व्यक्त, श्रपने मूल उपादान त्रिगुणात्मक श्रव्यक्त तत्त्व का श्रनुमान कराता है। जो मूल कारण होगा, वह निश्चित रूप से श्रव्यक्त होगा। यदि उसे व्यक्त कहा जाय, तो वह मूल कारण नहीं माना जा सकता। कार्यरूप में परिगात होना व्यक्त का स्वरूप है। इसी श्राज्ञय को सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र से कहा, कि त्रिगुणात्मक लिङ्ग श्रर्थात् महत्तत्त्व से श्रव्यक्त-प्रकृति का श्रनुमान होता है।।१०१।।

इसप्रकार सामान्योदृष्ट ग्रनुमान से प्रकृति की सिद्धि होने पर उसकी ग्रभावरूप बतलाना ग्रथवा उसकी उपेक्षा किया जाना संभव नहीं। इस ग्राशय से सूत्रकार ने कहा—

### तत्कार्यतस्तित्सिद्धेर्नापलापः ॥१०२॥

[तत्कार्यतः] उसके कार्यों से [तित्सद्धेः] उसकी सिद्धि होने के कारण [न अपलापः] अपलाप नहीं।

प्रकृति के कार्य महत् ग्रादि के द्वारा प्रकृति की सिद्धि हो जाने से उसका ग्रपताप नहीं किया जासकता । प्रकृति के ग्रभावरूप ग्रथवा किसी ग्रन्य रूप की कल्पना करना ग्रप्रामाणिक होगा। यहां तक प्रकृति सम्बन्धी विवेचन पूरा हुग्रा। श्रव पुरुष के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।।१०२।।

प्रकृति एक ऐसा तत्त्व है, जो ग्रदृश्य एवं ग्रतीन्द्रिय हाने के कारण विवाद का विषय वस सकता है। पर स्वयं ग्रनुभूयमान ग्रात्मा के सम्बन्ध में ऐसी स्थिति नहीं है। इस ग्राशय से सूत्रकार ने कहा-

सामान्येन विवादाभावाद्धर्मवन्न साधनम् ॥१०३॥

[सामान्येन] साधारण रूप से [विवादाभावात्] विवाद न होने के कारण [न साघनम्] (विशेष) साधन (ग्रपेक्षित) नहीं, [धर्मवत्] धर्म के समान ।

चेतन ग्रात्मा के सम्बन्ध में साधारण रूप से कोई विवाद प्रस्तुत नहीं किया जाता । क्योंकि प्रत्येक चेतन व्यक्ति 'मैं हूं' इस रूप में ग्रात्मा के श्रस्तित्व का ग्रनुभव करता है । इसलिए उसके ग्रस्तित्व को समक्षने के लिए विशेष साधन की कोई अपेक्षा नहीं। जैसे धर्म के विषय में किसी को कोई विवाद नहीं। प्रत्येक व्यक्ति जिस प्रकार चातुर्वंण्यं अथवा चातुराश्रम्य धर्म को शब्द प्रमाण के आधार पर निर्श्नान्त रूप में स्वीकार करता है, उसके लिए किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं होती। इसी प्रकार स्वानुभूतिगम्य आत्मा के लिए साधनान्तर की अपेक्षा नहीं।।१०३।।

यद्यपि ग्रात्मा साधारण रूप से स्वसंवेद्य है। तथापि ग्रविवेक दशा में प्रत्येक व्यक्ति 'में मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं दुवंल हूं, मैं बलवान् हूं तथा में ग्रन्धा हूं, मैं लंगड़ा या लूला हूं इसप्रकार 'ग्रहं' का सामानाधिकरण्य स्थूल शरोर ग्रौर इन्द्रियों के साथ ग्रनुभव करता है, ग्रौर शरीरादि को ही ग्रात्मा समभता है। ग्रतः चेतनाचेतन विवेक के लिए यह ग्रावश्यक है कि ग्रात्मा की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट किया जाय । इसी ग्राशय से सूत्रकार कहता है—

शरीरादिव्यतिरिक्तः पुमान् ॥१०४॥

[शरीरादिव्यतिरिक्तः] शरीर ग्रादि से भिन्न है [पुमान्] पुरुष (ग्रात्मा)।

स्थूल शरीर से लगाकर सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्रकृति पर्यन्त जितना अचेतन जगत् है, उस सबसे अतिरिक्ति है पुमान, अर्थात् चेतन आत्मा । मूल रूप से सांख्य दो तत्त्व स्वीकार करता है, जड़ और चेतन । प्रकृति और उसके समस्त विकार जड़ है, तथा अनन्त जीवात्मा और एक परमात्मा चेतन हैं। इस सूत्र में 'पुमान्' पद समस्त चेतन के लिए प्रयुक्त हुआ है । जीवात्मा अविवेक के कारण शरीर इन्द्रिय तथा बाह्य अर्थों के साथ अभेद का ग्रहण करता हुआ भी वास्तविक स्थिति में वह इन सबसे अतिरिक्त है । सर्वज ईश्वर को इस प्रकार की भ्रान्ति की संभावना ही नहीं। वह भी प्रकृत्यादि समस्त अचेतन जगत् से स्वतः अतिरिक्त है।।१०४॥

इस ग्रर्थ की सिद्धि के लिए सूत्रकार हेतु का निर्देश करता है----संहतपरार्थत्वात् ।।१०५।।

[संहतपरार्थंत्वात्] संघात के परार्थं (ग्रन्य के लिए) होने से ।

जीवात्मा के लिए भोग श्रीर श्रपवर्ग की सिद्धि के प्रसंग में इकत्ती से मूत्र द्वारा जीवात्म-चेतन की सिद्धि के लिए इस हेतु का प्रथम उल्लेख किया गया है। यहां पर भी इसका उपन्यास जीवात्मा के श्रस्तित्व की तिद्ध करने के लिए है। इस प्रसंग में चेतनमात्र के श्रस्तित्व की सिद्ध करने के लिए श्रागे हेत्वन्तरीं का निर्देश है, उसमें उक्त हेतु का संग्रह कर लिया गया है। संहत श्रधांत् संघात हम में विद्यमान समस्त श्रचेतन तत्त्व, पराथं देखा जाता है, उसकी समस्त श्रचेति पर के लिए होती हैं। इससे विलक्षण वह 'पर' है, इसका भोक्ता जीवात्मा। यदि भोक्ता श्रात्मा का श्रस्तित्व न माना जाए, तो जगत् की प्रकृत्ति निष्कल है। इस

प्रकार भोग्य अचेतन से विलक्षण भोक्ता चेतन आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है ॥१०४॥

> चेतनमात्र की सिद्धि के लिये सूत्रकार हेतु का निर्देश करता है— त्रिगुणादिविपर्ययात् ।।१०६।।

[त्रिगुणादिविपर्ययात्] त्रिगुण ग्रादि से विपरीत होने के कारण ।
सत्त्व रजस् तमस् ये तीन गुण हैं। 'ग्रादि' पद से इनके समस्त परिणाम
ग्रन्थोन्यमिथुनवृत्तिता जड़ता ग्रादि का ग्रहण कर लेना चाहिए। इसप्रकार त्रिगुणात्म क मूल उपादान तथा उसके समस्त परिणाम महदादि से विपरीत एक विलक्षण तत्त्व को स्वीकार किया गया है। यह तत्त्व त्रिगुणातीत ग्रपरिणामी चेतन
ग्रात्मा है, जो जीवात्मा ग्रीर परमात्मा इन दो रूपों में विणात है।।१०६।।
इसी ग्रथं की पृष्टि के लिए सूत्रकार ग्रगला हेतु प्रस्तुत करता है—

अधिष्ठानाच्चेति ॥१०७॥

[च] ग्रौर [ग्रधिष्ठानात्] ग्रधिष्ठान से।

जितना त्रिगुणात्मक अचेतन जगत् है, उसका कोई अन्य चेतन अधिष्ठा-ता रहता है, जो अचेतन में प्रवृत्ति आदि का हेतु होता है। जिस प्रकार रथ आदि अचेतन की प्रवृत्ति का हेतु एक यन्ता अधिष्ठाता रहता है, इसी प्रकार बुद्धि से लेकर स्थूलभूतिनिर्मित शरीर तक जितना यह संघात है, इसमें प्रवृत्ति का हेतु कोई चेतन अधिष्ठाता होना चाहिए, वह जीवात्मा है। जैसे इस शरीर का अधिष्ठाता एक चेतन है, ऐसे ही अखिल अचेतन प्रकृति का एक चेतन अधिष्ठाता होना चाहिये। क्योंकि शरीर का अधिष्ठाता आत्मा अल्पज्ञ व अल्पशिवत होने के कारण अखिल प्रकृति का अधिष्ठाता नहीं होसकता। फिर आत्मा अनन्त होने के कारण यह व्यवस्था करनी अशक्य है कि इनमें से कौनसा आत्मा प्रकृति का अधिष्ठाता हो, इसलिए समस्त विश्व का एक अधिष्ठाता परमात्मा है। इसप्रकार जीवात्मा और परमात्मा-चेतनमात्र का अस्तित्व इन हेतुओं से सिद्ध होता है।

चेतन-सिद्धि के प्रसंग में यहां प्रथम हेतु, इकत्तीसवें सूत्र का संग्रहमात्र है, जो जीवात्म-चेतन के ग्रस्तित्व को सिद्ध करता है। प्रस्तुत प्रसंग के मुख्य दो हेतु, जिनको प्रथम प्रस्तुत किया गया है, चेतनमात्र [जीवात्मा ग्रीर परमात्मा दोनों] के ग्रस्तित्व को सिद्ध करते हैं, तथा ग्रन्तिम दोनों हेतु [सूत्र १०८, १०६] केवल जीवात्म-चेतन के ग्रन्तित्व को। इस विशेषता का संकेत करने के लिये सूत्रकार ने इस सूत्र में 'च' ग्रीर 'इति' इन दो पदों का ग्रधिक निर्देश किया है। प्रथम पद परमात्मा की सिद्धि में द्वितीय हेतु का संग्रह करता है, ग्रीर दूसरा पद इन दो हेतु ग्रों के द्वारा उक्त ग्रर्थ की सिद्धि की समाप्ति का द्योतक है।।१०७।।

अगतमा की सिद्धि में सूत्रकार हेत्वन्तर उपस्थित करता है-

प्रथमोऽज्यायः

# भोक्तृभावात् ॥१०८॥

[भोक्तृभावात्] भोक्ता होने से।
समस्त अचेतन त्रिगुणात्मक जगत् भोग्य है, इसकी उपयुक्तता व सफलता
समस्त अचेतन त्रिगुणात्मक जगत् भोग्य है, इसकी उपयुक्तता व सफलता
उसी समय है जब इसका कोई भोक्ता हो। अचेतन भोग्य जगत् का कोई चेतन
उसी समय है जब इसका कोई भोक्ता हो। अचेतन भोग्य, भोक्ता नहीं हो सकता, इसलिए
मोक्ता स्वीकार करना आवश्यक है। स्वयं भोग्य, भोक्ता नहीं हो सकता, इसलिए
अचेतन प्रकृति के अतिरिक्त चेतन आत्भा को सांख्य में भोक्ता स्वीकार किया गया
अचेतन प्रकृति का भोक्ता होने के कारण आत्मा की सिद्धि होती है।। १० ६।।

सूत्रकार इस प्रसंग के अन्तिम हेतु का निर्देश करता है—

कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च ॥१०६॥

[च] भीर [कैवल्यायं] कैवल्य के लिए [प्रवृत्तेः] प्रवृत्ति से।

कियल्य मोक्ष का नाम है। इसी को सांख्य में 'अत्यन्तपुरुषायं' कहा है। प्रत्येक ग्रात्मा दु:खों से बचना चाहता है। दु:ख ग्रादि द्वन्द्व प्रकृति के साथ सम्पर्क होने पर प्राप्त होते हैं। इस स्थित से बच जाना कैवल्य है, ग्रर्थात् प्रकृति के साक्षात् सम्पर्क से रहित केवल ग्रात्मा की स्थिति। चेतन ग्रात्मा के ग्रस्तित्व को स्वीकार करने पर ही प्रकृति के साथ उसके सम्पर्क की कल्पना की जासकती है। इसप्रकार जिसके कैवल्य के लिए प्रकृति की प्रवृत्ति है, ऐसे चेतन के ग्रस्तित्व को स्वीकार जिसके कैवल्य के लिए प्रकृति की प्रवृत्ति है, ऐसे चेतन के ग्रस्तित्व को स्वीकार किया जाना ग्रावश्यक है। ग्रथवा दूसरे रूप में दु:खों से बचने के लिए जो प्रवृत्त होता है, ग्रवश्य दु:खाद्यात्मक प्रकृति से ग्रतिरिक्त उसका ग्रस्तित्व होगा, वही चेतन ग्रात्मा है। इन सब ग्राधारों पर त्रिगुगात्मक ग्रचेतन प्रकृति से भिन्न चेतन तत्त्व का ग्रस्तित्व सिद्ध होता है। इन सुत्रों का विशेष विवरण 'सांख्यसिद्धान्त' के 'पुरुष' नामक प्रकरग के 'ग्रात्मा नित्यमुक्त है' प्रसंग में किया गया है।। १०६।।

रहो चेतन, पर वह स्वतः सिद्ध तत्त्व नहीं, प्रत्युत जड़ की एक विकसित प्रवस्था है। जड़ परिएत होता हुमा जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, जहां उसमें कुछ विशेष विलक्षणता माजाती है, मीर साधारण जड़ तत्त्व के समान उसमें व्यवहार नहीं किया जासकता; तब वही चेतन कह दिया जाता है। सूत्रकार इस माश्यंका का समाधान करता है—

जडप्रकाशायोगात् प्रकाशः ॥११०॥

[जड] जड़ का [प्रकाश] चेतन रूप में [ग्रयोगात्] परिस्ताम न होने से [प्रकाशः] चेतन (स्वत: सिढ है)।

जड़ वस्तु का प्रकाश के साथ, प्रथवा प्रकाश के रूप में योग न होने से प्रकाश स्वतः सिद्ध माना जाना चाहिए। सूत्र में 'प्रकाश' पद चेतन के लिए प्रयुक्त हुमा हैं। 'योग' पद का ग्रर्थ है—किसी रूप में पहुचना या प्राप्त होना, ग्रर्थात् परि-णाम। कोई भी जड़ वस्तु चेतनरूप में परिणत नहीं होती, इसलिय चेतन को स्वत:-

सिद्ध मानना चाहिए। जड़-चेसन की यह विशेषता है, कि जड़ परिणामी श्रीर चेतन अपरिणामी होता है। श्रतः दोनों को एक नहीं माना जासकता । इस विषय का विस्तृत विवेचन 'सांस्यसिद्धान्त' के 'पुरुष' नामक प्रकरण के प्रारम्भ में किया गया है।।११०।।

चेतन को नित्य व स्वतः सिद्ध मानने पर भी क्या चेतना उस तत्त्व का धर्म मानना चाहिए, श्रौर धर्मी उससे ग्रतिरिक्त, श्रथवा चेतना उसका स्वरूप होना चाहिए ? सूत्रकार समाधान करता है—

## निगुंगत्वान्न चिद्धर्मा ॥१११॥

[निग्रुं गुत्वात्] निग्रुं ग्रा होने से (म्रात्मा) [चिद्धमा] चित् धर्म वाला [न] नहीं।

सांख्य में 'ग्रुएा' पद, सत्त्व रजस् तमस् के लिए पारिभाषिक है। धर्म-धर्मी की कल्पना ग्रुएों में की गई है, जहां कार्यकारणभाव अथवा उपादानोपादेयभाव के आधार पर उन दोनों के भेदाभेद को स्वीकार किया जाता है। परन्तु चेतन तत्त्व निर्गुएा है, अर्थात् त्रिगुएगात्मक तत्त्व में भिन्न है। इसलिए चेतन में धर्म-धर्मी की कल्पना संभव नहीं। फलतः आत्मा चिन्मात्र है, चिद्धर्मा नहीं। चित् अथवा चिति उसका स्वरूप है। उससे अतिरिक्त आत्मा अथवा चेतन का कोई अस्तित्व नहीं। १११॥

श्रात्मा चिन्मात्र है, यह सिद्धान्त लोकव्यवहार के विरुद्ध है। लोक में 'मैं जानता हूं' ग्रथवा 'में ज्ञानवान् हूं' यह प्रतीति, ज्ञान ग्रथित् चेतना को ग्रात्मा का धर्म बताती है। सूत्रकार समाधान करता है—

श्रुत्या सिद्धस्य नापलापस्तत्प्रत्यक्षबाधात् ॥११२॥

[श्रुत्या] वेद से [सिद्धस्य] सिद्ध की [ग्रपलापः] उपेक्षा [न] नहीं, (ग्रात्मसाक्षात्कार हो जाने पर) [तत्प्रत्यक्षबाधात्] लौकिक प्रत्यक्ष की बाधा हो जाने से।

श्रातमा चिन्मात्र है, यह सिद्धान्त न केवल युक्ति से सिद्ध है, श्रिपतु श्रुति से भी सिद्ध है। इसलिए श्रात्मा के इस स्वरूप का श्रपलाप नहीं किया जा सकता। उपनिषद् में 'साक्षी चेता केवलो निर्गु ग्राश्च' साक्षी, चिन्मात्र श्रीर निर्गु ण, श्रात्मा का स्वरूप बताया गया है। लोक में जो साधारण प्रतीति होती है, वह श्रविवेक के कारण है। चिन्मात्र श्रात्मस्वरूप का साक्षात्कार हो जाने पर उस प्रकार के श्रान्त प्रत्यक्ष की बांधा देखी जाती है। इस कारण लौकिक श्रान्त प्रतीति के श्राम्त पर, वेदप्रतिपादित श्रात्मस्वरूप की उपेक्षा करना श्रसंगत होगा।

'तत्प्रत्यक्षवाधात्' पद में दो प्रकार से समास संभव है—तेन ग्रात्मसाक्षा-त्कारेण प्रत्यक्षस्य-लोकिकप्रत्यक्षस्य वाधात्; ग्रात्मसाक्षात्कार के द्वारा लोकिक प्रस्यक्ष की बाधा होने से । इस समास के अनुसार उपयुंक्त अर्थ किया गया है । दूसरा प्रकार समास का होगा—तस्य-लौकिकप्रत्यक्षस्य, प्रत्यक्षेण-आत्मसाक्षा-त्कारेण बाधात्, अर्थात् 'मैं जानवान् हूं या मैं जानता हूं' इत्यादि लौकिक प्रतीति को आत्मसाक्षात्काररूप प्रत्यक्ष के द्वारा बाधा हो जाने से आत्मा चिन्मात्र है यह स्पष्ट होता है । अभिप्राय यह है कि श्रुति द्वारा प्रतिपादित आत्मा का केवल चेतन-स्वरूप वा निर्गुण होना आत्मसाक्षात्कार से भी पुष्ट होता है ॥११२॥

यदि भात्मा चेतनस्वरूप है, तो सुषु ित भादि भवस्थाओं का भेद उपपन्न नहीं होगा। तब एक ही भवस्था रहनी चाहिए। सूत्रकार कहता है —

#### सुषुप्त्याद्यसाक्षित्वम् ॥११३॥

[सुषुप्त्याद्य, सुषुप्ति-म्राद्य]सुषुप्ति प्रभृति म्रवस्था विशेषों का [साक्षित्वं] साक्षी होना है (म्रात्मा का)।

सुपुष्ति ग्रादि ग्रवस्था, ग्रन्तः करण-बुद्धि की वृत्तिमात्र हैं। इसलिए इनका ग्राधार तो बुद्धि होगी, ग्रात्मा केवल साक्षी। साक्षी का ग्रामित्राय यही है, कि बुद्धि की समस्त वृत्ति, ग्रात्मा के सहयोग ग्रथवा सान्निष्य से होती हैं, ग्रन्यथा नहीं। बाह्य विषय इन्द्रिय द्वारा जब बुद्धि तक पहुंचता है, बुद्धि तदाकार हो जाती है, इसी का नाम बुद्धि-वृत्ति है। बुद्धि उस विषय को ग्रात्मा में ग्रप्ति करती है। ग्रात्मा को बाह्य विषय की जो ग्रनुभूति होती है, उसका यह तम है। इससे स्पष्ट है कि बुद्धि ग्रादि उस ग्रनुभूति के लिए साधनमात्र है। ग्रात्मा को बाह्य विषय का बोध साधन के विना नहीं होता। ग्रात्मा के चेतनस्वरूप होते हुए भी सुपुष्ति ग्रादि ग्रवस्थाग्रों के भेद का कारण यही है, कि कभी साधन कार्योग्मुख होते हैं, कभी नहीं। जब साधन बाह्य विषय को प्रस्तुत करेंगे, तब जाग्रत ग्रवस्था, जब नहीं करेंगे, वह सुपुष्ति। ग्राद्या ग्रात्मा सब ग्रवस्थाग्रों में एकसमान रहता है।

ग्रथवा सूत्र का व्याख्यान इस प्रकार भी हो सकता है—यदि श्रुति की उपेक्षा करके ऐसा माना जाए कि चित्-चेतना मात्मा का घर्म है मौर वह बुद्धि के वृत्तिरूप ज्ञान के श्रतिरिक्त कुछ नहीं, तो सुषुष्ति मादि मनस्यामों में मात्मा का साक्षी होना संभव नहीं होगा; क्योंकि उस भवस्था में वृत्तिरूप ज्ञान का मस्तित्व नहीं है। परन्तु सुषुष्ति में सुखानुभूति की प्रतीति जागने पर होती है—'सुखमहम-स्वाप्सम्, नान्यत् किञ्चिदवेदिषम्', मैं सुखपूर्वक सोया और किसी तरह की बाधा का मनुभव नहीं किया। फलतः मात्मा चिति-स्वरूप है, यह प्रमाणित होता है। इस मर्थ में सूत्र का पदच्छेद होगा—सुषुष्त्यादि-म्रसाक्षित्वम् ॥११३॥

भात्मा के नित्य व चेतन सिद्ध होने पर, श्रात्मा एक है भ्रथवा भ्रनेक, यह भारांका बनी रहती है। सुत्रकार समाधान करता है—

जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम् ॥११४॥

[जन्मादिव्यवस्थातः] जन्म म्रादि की व्यवस्था से [पुरुषबहुत्वम्] मात्मा का बहुत्व है।

यह जीवात्म-चेतन का विवेचन चल रहा है। सांख्य का सिद्धान्त है कि यह आत्मा एक नहीं, प्रत्युत अनेक व अनन्त हैं। कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में जन्म आदि की व्यवस्था अर्थात् भेद देखा जाता है। एक जन्मता है, एक मरता है; एक सुखी है, एक दुःखी है, इत्यादि विविधता लोक में देखी जाती है। यदि एक ही आत्मा हो, तो इस प्रकार के भेद का होना असम्भव है, उस अवस्था में सबको एक साथ जन्मना चाहिए और एक साथ मरना। एक समान सुख व दुःख की स्थिति रहनी चाहिए। फलतः जन्म-मरण आदि की विविधता के आधार पर पुरुष का बहुत्व सिद्ध होता है। यद्यि आत्मा नित्य व अपरिणामी है, उसका जन्म-मरण संभव नहीं। तथापि आत्मा का स्थूल शरीर के सम्पकं में आना जन्म तथा शरीर से वियुक्त हो जाना मरण कहा जाता है।।११४।।

जन्म-मरण म्रादि की व्यवस्था के कारण म्रात्मा मनेक हैं, इसमें हमें कोई म्रापित नहीं। पर जन्म-मरण म्रात्मा का ही क्यों न माना जाए। इससे म्रात्मा को म्रानेकता में कोई बाधा नहीं म्राती, प्रत्युत इसकी पुष्टि होती है। म्रब प्रत्येक नए शरीर के साथ म्रात्मा भी नया होगा। सूत्रकार इस म्राशंका का समाधान करता है—

उपाधिभेदेऽप्येकस्य नानायोग स्राकाशस्येव घटादिभि: ।।११५।।

[उपाधिभेदेऽपि] देह का नाश हो जाने पर भी [एकस्य] एक (ग्रात्मा) का [नानायोगः] श्रनेक (देहों) के साथ सम्बन्ध होता है, [ग्र†काशस्येव] जैसे श्राकाश का [घटादिभिः] घट ग्रादि के साथ।

उपाधि अर्थात् देह के नाश हो जाने पर भी आतमा बराबर बना रहता है, उस आतमा का फिर आगे इसी प्रकार नाना शरीरों के साथ योग होता रहता है। जन्म के अनन्तर जीवनकाल व्यतीत होने पर जब मरण का अवसर आता है, तब केवल देह का नाश होता है, आतमा देह को छोड़ देता है। जब उसके अस्तित्व के वहां कोई चिन्ह नहीं रहते, तब उसे जला दिया जाता है या पानी में वहा दिया जाता है या भूमि में गाड़ दिया जाता है। देह का प्रत्येक अंग अपने कारणों में लय हो जाता है; पर आतमा अलग बना रहता है, और वही एक आत्मा उस देह को छोड़ जाने के अनन्तर दूसरा देह धारण करता है, यह उसका जन्म कहा जाता है। जन्म के अनन्तर फिर मरण आ जाता है, और उसके अनन्तर फिर वही आत्मा अन्य देह धारण कर लेता है। इसप्रकार एक आत्मा का नाना शरीरों के साथ सम्बन्ध होता है। जैसे किसी जगह एक घड़ा रक्खा है, वह आकाश से व्याप्त है, क्योंकि आकाश द्वारा अवकाश दिए विना उसका अस्तित्व संभव नहीं। उस घट

के नष्ट हो जाने पर उसका स्थान भ्रन्य घट ले लेता है। यहां घट तो बदल गया है, पर श्राकाश वही बना रहा। इसप्रकार एक ही भ्रात्मा का नाना देहों के साथ सम्बन्ध होता रहता है। भ्रात्मा देह के समान बनता-बिगड़ता नहीं, न वह कभी नया-पुराना होता है॥ ११५॥

> इसी भ्रयं का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहता है— उपाधिभिद्यते न तु तद्वान् ॥११६॥

[उपाधिः] देह [भिद्यते] नष्ट हो जाता है [तु] परन्तु [तद्वान्] देही (मात्मा) [न] नहीं।

प्रथम सूत्र के समान यहां भी 'उपाधि' पद देह के लिए प्रयुक्त हुन्ना है। उत्पादिवनाशशाली होने के कारण देह का नाश हो जाता है, परन्तु देही का नाश नहीं होता; क्योंकि वह नित्य एवं अपरिणामी है। जन्म-जन्मान्तरों में अनेक देहों को घारण करता हुमा भी आत्मा उनमें एक ही बना रहता है। इसी आधार पर शुभाशुभ कर्मफलों की तथा बन्धमोक्ष की व्यवस्था का उपपादन किया जा सकता है। इसप्रकार अनेक शरीरों के बदलते रहने पर भी आत्मा उनमें एक ही बना रहता है। ११५ और ११६ सूत्रों को पूर्वपक्षरूप में भी लगाया जा सकता है। जो इसप्रकार है—

[उपाधिभेदे] (ग्रन्त:कंरण ग्रादि) उपाधि का भेद होने पर [एकस्य ग्रिप] एक (ग्रात्मा) का भी [नानायोगः] ग्रनेक (देहादि) के साथ सम्बन्ध है, [ग्राकाशस्येव] जैसे ग्राकाश का [घटादिभिः] घट ग्रादि के साथ।

आत्मा केवल एक है, अन्तः करण अनन्त है, उन्हीं के द्वारा अनेक देहादि के साथ एक आत्मा का सम्बन्ध संभव है, उसी के आधार पर जन्म-मरण आदि की व्यवस्था मानी जा सकती है। जैसे एक आकाश का सम्बन्ध घट, मठ आदि अनेक पदार्थों के साथ देखा जाता है। ऐसी अवस्था में अनेक आत्माओं का माना जाना व्यर्थ है।

इसी के स्पष्टीकरण के लिए ग्रगला सूत्र प्रस्तुत किया गया— उपाधिभिद्यते न तु तद्वान् ।

[उपाधिः] ग्रन्तःकरण ग्रादि |भिद्यते |भिन्न है (परस्पर), [तद्वान्] उपाधि वाला ग्रथीत् उपहित ग्रात्मा [तु | तो [न] नहीं।

जन्म-मरण ग्रादि की व्यवस्था के ग्राधार पर जो भेद देखा जाता है, वह केवल उपाधिनिष्ठ है। उस भेद के कारण परस्पर विभिन्न ग्रन्तःकरण ग्रादि है, ग्रात्मा नहीं। इसलिए ग्रात्मा को ग्रनेक न मानकर केवल एक माना जाना चाहिए।

सूत्रों के इन दोनों प्रकार के अर्थों में 'उपाधिभेद' पद के अर्थ का थोड़ा अन्तर है, जो व्याख्या में स्पष्ट है। उसी आधार पर दोनों प्रकार की व्याख्या संभव है। ११५ सूत्र में ग्राकाश का घट ग्रादि के साथ सम्बन्ध को लेकर जो दृष्टान्त दिया गया है, वह पहली व्याख्या के ग्रनुमार केवल इतने ग्रंश में समभता चाहिए, कि एक ही ग्राकाश-प्रदेश के साथ ग्रनेक घट ग्रादि पदार्थों का सम्बन्ध होता रहता है। घट ग्रादि पदार्थ नष्ट होते रहते हैं, पर ग्राकाश वही बना रहता है। इसमें ग्रा-काश का स्थायित्व ग्रोर घट का ग्राशुविनाशित्व प्रदर्शित है। इसी प्रकार ग्रात्मा ग्रपरिणामी ग्रीर देह ग्रादि परिणामी तत्त्व हैं। यद्यपि सांख्यसिद्धान्त के श्रनुसार ग्राकाश भी परिणामी तत्त्व है, पर ग्रन्य घटादि की ग्रपेक्षा ग्रधिक स्थायी है। इतने ही ग्रंश को लेकर दृष्टान्त है, ग्राकाश की व्यापकता दृष्टान्त में ग्रपेक्षित नहीं।

श्राकाश के व्यापकभाव को लेकर जो यह कहा जाता है कि श्राकाश घट या मठ से चिरा रहता है. सांख्य के अनुसार यह सर्वथा आमक धारणा है। इस कथन में वास्तविकता का शीर्पासन करा दिया गया है। वस्तुभूत स्थिति यह है कि श्राकाश कभी घट श्रादि से घिरा नहीं रहता, प्रत्युत घट श्रादि समस्त एकदेशी पदार्थ श्राकाश से घिरे रहते हैं। इसका विवरण (६।५६) सूत्र की व्याख्या पर देखें।।११६।।

इसप्रकार दारीरों के वदलते रहने अथवा भिन्न होने पर आत्मा उनमें एक ही बना रहना है, तब वर्त्तमान अनेक देहों में एक ही आत्मा मान लेना होगा, प्रत्येक देह में अतिरिक्त आत्मा मानना व्यर्थ है। सूत्रकार समाधान करता है—

एवमेकत्वेन परिवर्त्तमानस्य न विरुद्धधर्माध्यासः ॥११७॥

[एयम्] इसप्रकार (ग्रात्मा के) [एकत्वेन] एक रूप होने के द्वारा [परिवर्त्तमानस्य] घटित व्यवहार के (स्वीकार करने पर) [विरुद्धधर्माध्यासः] विरुद्ध धर्मों की प्रतीति [न] न होनी चाहिए।

यदि इसप्रकार वर्त्तमान सगस्त शरीरों में एक ही आत्मा माना जाए, श्रीर उसी एक आत्मा के द्वारा समस्त देहों में सुख-दुःल भोग, बन्ध-मोक्ष ग्रादि का होते रहना स्वीकार किया जाए तो लोक में प्रत्यक्षतः अनुभूयमान विरुद्ध धर्मों की प्रतीति न होनी चाहिए। जब सर्वत्र एक आत्मा है, तो कोई जन्म लेता है कोई मरता है, कोई सुखी है कोई दुःखी है, कोई बद्ध है कोई मुक्त हो चुका है इत्यादि समस्त परस्पर विरोधी स्थितियां ग्रस्तित्व में न ग्रानी चाहिए। जैसे एक देह में एक आत्मा मानने पर विरोधप्रतीतिमूलक कोई दोप नहीं ग्राता, ऐसे ग्रनेक ग्रथवा समस्त देहों में एक ग्रात्मा मानने पर समस्त विरोधी घटनाग्रों का ग्रभाव होजाना चाहिए। परन्तु यह संभव नहीं, इसलिए समस्त देहों में एक ग्रात्मा का भोक्ता द्वष्टा रूप में माना जाना ग्रसंगत है।।११७॥

समस्त शरीरों में एक ग्रात्मा मानने पर भी विरुद्ध धर्म-प्रतीति की व्य-वश्था की जा सकती है। वह यह है, कि प्रत्येक शरीर के साथ जो ग्रन्त:करण रहता है, उसी में समस्त विविधताएँ चलती रहती हैं। मरना-जीना, सुख-दु:ख, बन्ध-मोक्ष ग्रादि सव ग्रन्तःकरण में ही होते हैं। ग्रात्मा में उनका ग्रारोप कर लिया जाता है। इसप्रकार एक ही ग्रात्मा मानने पर ग्रन्तःकरण नाना होने से सब व्यवस्था हो जाएगी। सूत्रकार समाधान करता है—

अन्यधर्मत्वेपि नारोपात् तत्सिद्धिरेकत्वात् ।।११८।।

[अन्यधर्मत्वेऽिप] मन्य (अन्तःकरण म्रादि) का धर्म होने पर भी [म्रा-रोपात्] ग्रारोप से [तित्सिद्धिः] व्यवस्था की सिद्धि [न] नहीं, [एकत्वात्] (म्रा-त्मा के] एक होने से।

सुख दु:ख ग्रादि को ग्रन्य का धर्म मानने पर ग्रीर ग्रात्मा में उनका ग्रारोप मान लेने से भी उचित व्यवस्था की सिद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि ग्रात्मा एक होने से एक ही समय में वह सुखी-दुःखी, बद्ध-मुक्त ग्रादि नहीं होसकता। ग्रन्त:करण को नाना ग्रीर सूख-दु: खग्रादि को उसी का धर्म मानकर भी व्यवस्था बन नहीं सकती। प्रत्येक ग्रन्त:करण में एक समय में विविध सुख-दु:ख तथा ग्रन्य भावनाग्नों का उदय होता रहता है। तथा प्रत्येक ग्रन्त:करण से वही ग्रात्मा उपहित है, क्योंकि वह एक ही है। समस्त ग्रन्तः करणों के समस्त सुख-दुःख ग्रादि का एक समय में ग्रात्मा में मारोप होगा। यदि मात्मा उससे प्रभावित होता है, तो उसे सुखी-दु:खी बद्ध-मुक्त ग्रादि क्या माना जायगा, ग्रीर इसतरह के प्रभाव में उसकी स्थिति क्या होगी। यदि म्रात्मा उनसे प्रभावित नहीं होता, तो उसका म्रस्तित्व ही मनावश्यक है। यदि अन्तः करणों के मुख-दुः ख प्रादि के लिए उसका अस्तित्व अपेक्षित है, तो वह केवल उनके लिए एक साधनमात्र बन कर रह जाता है, जो ग्रात्मा को उसके वास्त-विक स्थान से गिरा देता है, श्रीर ऐसा मानने पर सांख्य का यह सिद्धान्त भी नष्ट होजाता है, कि वृद्धि ग्रादि प्राकृतिक समस्त पदार्थ 'परार्थ' ग्रर्थात् ग्रात्मा के लिए है। आपकी कही इस स्थिति में तो आत्मा ही बुद्धि आदि के लिए साधन बन जाता है, जब कि ब्राप समस्त सूख-दु:खादि भोग बुद्धि में मानकर उसको इस योग्य बनाने के लिए ग्रात्मा का ग्रस्तित्व स्वीकार करते हैं। फलतः समस्त शरीरों में ग्रात्मा को एक मानकर जन्म-मरुगा, सुख-दु:ख ग्रादि विविधता की व्यवस्था बुद्धि म्रादि म्रन्तः करण द्वारा संभव नहीं ।।११८।।

यदि घात्मा को एक नहीं माना जाता, तो घात्मा की एकता का प्रतिपादन करन वाले वेदवावयों के साथ इसका विरोध होगा। सूत्रकार कहता है—

नाद्वैतश्रुतिविरोधो जातिपरत्वात् ॥११६

[ग्रद्वैतश्रुतिविरोधः] ग्रद्वैतप्रतिपादक श्रुतियों के साथ विरोध [न] नहीं, [जातिपरत्वात्] जातिपरक होने से ।

म्रात्मा को म्रनेक मानने पर, म्रात्मा की एकता का प्रतिपादन करने वाले

वेदवाक्यों के साथ सास्यसिद्धान्त का कोई विरोध नहीं। कारण यह है, कि ब्रात्मा की एकता का प्रतिपादन, उसकी समान चेतनरूपता का प्रतिपादन है। ब्रात्मा चाहे जीवात्मा है या परमात्मा, उनकी चेतनरूपता एकसमान है। जैसे प्रकृति में मूल से ही विलक्षणता है। सत्त्व रजस् तमस् मूलतत्त्व जड़ता में समान होने पर भी स्वरूप से परस्पर विलक्षण हैं। वैसे ब्रात्माओं में चैतन्यस्वरूप के ब्राधार पर किसी प्रकार की विलक्षणता नहीं है। इसप्रकार चैतन्य रूप की एकता का प्रतिपादन करने की भावना से वेद में जहां तहां ब्रात्मा का एकत्व प्रतिपादित किया गया है। उसका तात्पर्य ब्रात्मा की व्यवितगत एकता के प्रतिपादन में कदापि नहीं है। यदि कहीं व्यक्तिगत एकता का प्रतिपादन है, तो वह केवल परमात्मा के वर्णन में संभव है। इसके ब्रातिरिक्त ब्रात्मा की ब्रनेकता का वेद में बहुत्र वर्णन पाया जाता है। द्वा मुपर्णा सयुजा सखाया०' [ऋ० १।१६४।२०] तथा ऋग्वेद [१।१६४।३६-३६; ६।१५।६], ब्रौर यजुर्वेद [४०।६] ब्रादि में ब्रनेक ऋचा इस विषय की उपलब्ध होती है। इससे स्पष्ट है, कि ब्रात्मा ब्रनेक है।।११६॥

समस्त ब्रात्मात्रों में चेतना समान है, इसको कँसे जाना जासकता है? सूत्र-कार बताता है—

विदितवन्धकारणस्य दृष्ट्या तद्रूपम् ॥१२०॥

[विदितबन्धकारणस्य] बन्ध के कारण को जाने हुए की [दृष्टचा] दृष्टि से [तद्रूपम्] वह चेतना-स्वरूप (जाना जाता है) ।

जिस व्यक्ति ने समाधि-लाभ के अनन्तर आत्मा के बन्ध कारणों का सा-क्षात्कार कर विवेकज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे आत्मदर्शी योगी के विवेकज्ञान ढारा आत्मा का वह चेतनारूप जाना जासकता है। 'मैं हूं' की लौकिक प्रतीति में सात्मा के अस्तित्व का अनुभव होने पर भी उसके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो पाता। वह इन्द्रियातीत तत्त्व है। समाधि-लाभ ढारा आत्मदर्शन उसका साक्षात्कार है। समस्त आत्म-चेतनास्वरूप को जानने समभने का एकमात्र उपाय यही है। १२०।।

पर इस प्रकार का अनुभव साधारण लौकिक जनों को तो होता नहीं, प्रत्युत इससे विपरीत प्रतीति के उदाहरण मिलते हैं। तब आपके कथन को किमप्रकार सत्य मानलिया जाए ? सूत्रकार कहता है—

नान्धादृष्ट्या चक्षुष्मतामनुपलम्भः ॥१२१॥

[अन्धादृष्ट्या] अन्धे के द्वारा न देखे जाने से | चक्षुष्मतां ] आंख वालों का [अनुपलम्भः] अनुपलब्धि-न देखा जाना [न] नहीं।

यदि ग्रन्धा किसी वस्तु को नहीं देख सकता, तो इसका यह ग्रभिप्राय नहीं कि ग्रांख वालों के लिए भी उस वस्तु की ग्रनुपलब्धि हो । साधारण जन यदि ग्रा- त्मात्रों की समान चेतना का अनुभव नहीं कर पाता, या विपरीत अनुभव करता है, तो उसका यह तात्पर्य नहीं, कि साधन-सम्पन्न व्यक्ति भी उसको नहीं जान सकता। फलतः आत्मात्रों की समान चेतना के वर्णन की भावना से ही वेद में जहाँ-तहां आत्मा की एकता का उल्लेख है। वस्तुस्थिति में आत्मा अनेक हैं, यह विचार सर्वप्रमाण-सिद्ध है।।१२१।।

केवल एक व्यक्तिरूप ग्रात्मा है, इस विचार में सूत्रकार एक ग्रीर बाधक उपस्थित करता है—

## वामदेवादिर्मुक्तो नाद्वैतम् ॥१२२॥

[वामदेवादिः] वामदेव भ्रादि [मुक्तः] मोक्ष को प्राप्त (हुए), भ्रतः [भ्र-द्वैतम्] श्रद्वैत-एक ही भ्रात्मा [न] नहीं।

यह बात निश्चित है, वामदेव आदि आत्मदर्शी ऋषि मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। यदि आत्मा व्यक्तिरूप से एक होता, तो आज बन्धन में कोई न दीखता और यह वर्त्तमान संसार-क्रम भी दृष्टिगोचर न होता। एक आत्मा के मुक्त होने पर समस्त संसार समाप्त होजाता। क्योंकि ऐसा नहीं है और समस्त संसार-चक्र उसी रूप में चल रहा है, इससे यह स्पष्ट परिणाम निकल आता है कि आत्मा अर्द्वत अर्थान् एक व्यक्तिरूप नहीं है।।१२२।।

नाना आत्मा मानने पर भी आत्माओं की बराबर मुक्ति होते रहने से संसार का उच्छेद हो जाना चाहिए। सूत्रकार कहता है—

म्रनादावद्य यावदभावाद् भविष्यदप्येवम् ।।१२३।।

[ग्रनादौ | ग्रनादि काल में [ग्रद्य यावत्] ग्राज तक [ग्रभावात्] न होने से (उच्छेद) [भविष्यदिष] भविष्यत् काल में भी [एवम्] इसी प्रकार (उच्छेद न होगा)।

श्रनादि काल से श्राज तक संसार का उच्छेद न होने से भविष्यत् काल में भी ऐसा ही होने की संभावना की जासकती है। श्रनेकात्मपक्ष में श्रात्माओं के श्रनन्त होने के कारण, उनका मोक्ष होते रहने पर भी संसार के उच्छेद की संभावना नहीं, वयोंकि यह अस श्रनादि काल से श्रनन्त काल तक निरन्तर निर्वाध रूप में चलता रहना है।।१२३।।

> इसी अर्थ की पुष्टि के लिए प्रकारान्तर से सूत्रकार कहता है— इंदानीमिय सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः ।।१२४।।

[इदानीमिव] इस समय की तरह | सर्वत्र ] सब काल में | श्रत्यन्तोच्छेद: | श्रत्यन्त उच्छेद [न] नहीं।

म्राज तक के समान किसी भी काल में संसार का म्रत्यन्त उच्छेद नहीं हो-सकटा। कारएा यह है, कि सांख्य ने निश्चित प्रमाणों के म्राधार पर यह विचार प्रकट किया है, कि सत् से ग्रसत् ग्रथवा ग्रसत् से सत् नहीं होता। जो सत् है वह सत् रहेगा, श्रौर जो ग्रसत् है वह ग्रसत् रहेगा। संसार ग्राज तक ग्रनादि काल से वर्त्तमान है, उसका सत् होना निश्चित है, तब उसके ग्रत्यन्त उच्छेद की कल्पना नहीं की जासकती। संसार का यह प्रवाह ग्रदूट है। ११२४।।

तब क्या संसार सदा इसी रूप में विद्यमान रहेगा ? सूत्रकार कहता है—, व्यावृत्तीभयरूप: ।।१२५।।

[ब्यावृत्त] हटा हुम्रा [उभयरूपः] दोनों रूपों से ।

संसार का किसी काल में सदा के लिए उच्छेद होजाए, यह एक रूप; और संसार सदा इसी वर्त्तमान रूप में बना रहे, यह दूसरा रूप। इन दोनों ही से संसार को व्यावृत्त समफ्रना चाहिये। न संसार किसी भी समय सदा के लिए उच्छिन्न हो-सकता है, और न सदा इसी वर्त्तमान रूप में बना रह सकता है। इसप्रकार इन दोनों स्थितियों से संसार को हटा हुम्मा बताया गया है। कारए यह है कि सदूप होते हुए भी संसार परिणामी है। इस कारए यह बना भी रहता है, और बदलता भी रहता है। इस म्राघार पर भिन्न रूप में इसकी दो स्थितियां हैं—सर्ग भीर प्रलय। ये एक दूसरे के म्रनन्तर मनिश मावर्त्तमान रहती हैं। म्रात्माओं का मोक्ष में जाना भी इसकी म्रविरत म्रावृत्ति में कभी बाधक न होगा। यह चक्र मनादि मनन्त है। फलतः इस सब स्थिति पर विचार करते हुए म्रात्माओं की भनेकता व म्रनन्तता सिद्ध होती है। १२४।।

म्रात्मा की म्रनेकता का प्रतिपादन कर उसकी म्रन्य विशेषताम्रों का निरूपण किया जाता है। जिसप्रकार समस्त प्रकृति का भ्रधिष्ठाता ईश्वर है, इसीप्रकार एक देह में म्रधिष्ठाता जीवात्मा है, तथा यह समस्त म्रनुभूतियों का साक्षी है। यदि साक्षी होना इसका स्वरूप है, तो विवेक-ज्ञान होने पर भी साक्षित्व बने रहने से मोक्ष न होना चाहिए। सूत्रकार कहता है—

## साक्षात्संबन्धात् साक्षित्वम् ॥१२६॥

[साक्षात् संबन्धात्] साक्षात् संबन्ध से [साक्षित्वम्] साक्षी होना है। श्रात्मा का स्वरूप 'साक्षी' होना नहीं है; प्रत्युत बुद्धि ग्रादि के साथ स्वन्ध्र सात् सम्बन्ध होने से यह साक्षी कहलाता है। जब तक ग्रविवेक बना रहता है, बुद्धि ग्रादि के साथ ग्रात्मा का सम्बन्ध रहता है। विवेक-ज्ञान हो जाने पर ग्रविवेक की स्थिति नहीं रहती। इसलिए उस ग्रवस्था में साक्षित्व मोक्ष का बाधक न रहेगा। कित्पय पुस्तकों में सूत्र का पाठ 'ग्रक्षसम्बन्धात् साक्षित्वम्' है। 'ग्रक्ष' इन्द्रिय ग्रथवा करणा को कहते हैं। इन्द्रिय ग्रथवा बुद्धि ग्रादि करणों के साथ सप्बन्ध होने से ग्रात्मा 'साक्षी' कहा जाता है। ग्रथं में ग्रन्य कोई ग्रन्तर नहीं। 'साक्षी' पद व्याकरण [पा० ४।२।६१] के ग्रनुसार 'द्रष्टा' ग्रथं में नियत है। देहेन्द्रियादि के साथ सम्पकं

रहने पर द्रप्ट्टत्व सार्थक व उपयुक्त होपाता है । यदि यह झात्मा का स्वरूप माना जाए तो भी ग्रनुपयोग की ग्रवस्था में मोक्ष का वाधक क्यों होगा ? ।।१२६।।

म्रात्मा का मुख्य स्वरूप क्या है ? सूत्रकार बताता है—

नित्यमुक्तत्वम् ॥१२७॥

[नित्यमुक्तत्वम्] नित्य मुक्त होना (ग्रात्मा का स्वरूप है)।

नित्यमुक्त अर्थात् प्रकृति से सदा पृथग्रूप होना । प्रकृति स्रचेतन तथा त्रि-ग्रुगात्मक है । श्रतः श्रात्मा का मुख्य स्वरूप है-त्रिग्रुणातीत चेतन । इस पद का विशेष विवरण 'सांस्यिति छ। ति के 'पुरुप' नामक प्रकरण के 'स्रात्मा नित्यमुक्त है' प्रसंग में किया गया है । प्रकृति के सम्पर्क में रहता हुन्ना भी श्रात्मा, प्रकृतिरूप नहीं, उससे सर्वथा पृथक् है, यही इसका श्रभिप्राय है ॥ १२ ॥।

म्रात्मा की एक ग्रीर विशेषता बताता है— औदासी न्यं चेति ॥१२८॥

[च] ग्रीर [ग्रीदामीन्य] उदासीन होना (ग्राःमा का स्वरूप है)। ग्रीदासीन्य पद का ग्रथं है—ग्रारिणामी। ग्रात्मा ग्रप्रसवधर्मी होने से ग्रकत्ता कहा जाता है। जो अकर्त्ता है, वह उदासीन है। ग्रात्मा के सम्बन्ध में 'ग्रकत्ता' पद का प्रयोग, उसके ग्रपरिणामी स्वरूप का निर्देश करता है। ग्रात्मा में

'श्रकत्तां' पद का प्रयोग, उसके अपरिणामी स्वरूप का निर्देश करता है। श्रात्मा में अपरिणामित्वरूप श्रकर्त्तृत्व है, द्रष्टृत्य का न होना नहीं, इस विचार का विशेष व्याख्यान 'सांख्यसिद्धान्त' के 'पुरुष' प्रकरणान्तर्गत जीवात्मा के कर्त्तृत्व प्रसंग में किया गया है। सूत्र का 'इति' पद प्रकरण की समाप्ति का द्योतक है।।१२८।।

द्रव्टा ग्रात्मा का कर्तृत्व मुख्यरूर से माना जा सकता है, तब बुद्धि ग्रादि में कर्त्तृत्व का व्यपदेश वयों किया जाता है ? सूत्रकार कहता है—

उपरागात्कर्त्तृ त्वं चित्सान्निध्याच्चित्सान्निध्यात् ।।१२६।।

[उपरागात्] उपराग से (बुद्धि में) [कर्त्तृंत्वं] कर्त्तृंत्व है, [चित्सान्नि-ध्यात्] चेतन की सन्निधि होने से।

परिणामी होने के कारण वृद्धि में प्रसवधिमत्वरूप कर्त्तृत्व स्वतः रहता है। यदि द्रष्टृत्वरूप कर्त्तृत्व का भाग वृद्धि में संभव हो, तो वह चित्सान्निध्य प्रथात् चेतन ग्रात्मा के सान्निध्य से, वृद्धि के चैतन्य-प्रभावित होने पर संभव हो-सकता है। द्रष्टृत्व अथवा अधिष्ठातृत्वरूप कर्त्तृत्व चेतन में संभव है, अचेतन में नहीं। यदि वृद्धि आदि अचेतन में इस प्रकार का श्रीपचारिक कर्त्तृत्व कदाचित् देखा जाए तो वह चेतन सान्निध्य से माना जा सकता है, क्योंकि वृद्धिगत समस्त प्रवृत्तियों की प्रेरणा आत्म-चैतन्य से प्राप्त होती है। बृद्धि में प्रसवधिमत्वरूप कर्त्तृत्व तथा श्रात्मा में अधिष्ठातृत्वरूप कर्त्तृत्व स्वतः है। इनका अन्यत्र अस्तित्व श्रीपचारिक ही हो सकता है। इस विषय का विस्तृत विवेचन 'सांख्यसिद्धान्त' के

'पुरुष' प्रकरणान्तर्गत जीवात्मा के कर्त्तृत्व प्रसंग में किया गया है।

प्रस्तुत प्रसंग में इस विवेचन की स्रोर श्रच्छी तरह घ्यान रखना चाहिए, कि बुद्धि का परिणाम दो प्रकार का होता है—एक श्रहंकार स्रादि रूप में, दूसरा विषयाकार रूप में। दूसरे परिणाम को सांख्यमतानुसार बुद्धिवृत्ति कहा जाता है। पहले परिणाम का प्रयोजक ईश्वर-चित्सान्निध्य है स्रोर दूसरे का जीवात्म-चित्सा-निष्ट्य। सूत्र में 'चित्सान्निध्यात्' पद की द्विष्ठिक्त श्रध्यायसमाप्ति की द्योतक है।।१२६॥

इति श्रीपूर्णसिहतनूजेन तोफादेवीगर्भजेन, बलियामण्डलान्तर्गत-'छाता'वासिश्रीकाशीनाथशास्त्रिपादाब्जसेवालब्धविद्योदयेन बुलन्दशहरमण्डलान्तर्गत—'बर्नेल'—ग्रामवास्तव्येन, विद्यावाचस्पतिना—उदयवीर-शास्त्रिणा समुन्नीते कापिलसांख्यसूत्राणां'विद्योदय'भाष्ये विषयनिख्पणाध्यायः प्रथमः।

## ऋथ द्वितीयोऽध्यायः

प्रथम झध्याय में समस्त प्रतिपाद्य विषय का उद्देशरूप में उल्लेख कर प्रकृति और पुरुष के अस्तित्व तथा उनकी विशेषताओं का सप्रमाण प्रतिपादन किया गया। श्रब द्वितीय झध्याय में प्रकृति से सृष्टिप्रिक्तया का विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाएगा। सर्वप्रथम सूत्रकार प्रकृति की प्रवृत्ति का प्रयोजन बताता है—

विमुक्तमोक्षार्थं स्वार्थं वा प्रधानस्य ॥१॥

[विमुक्त] आत्मा के [मोक्षार्थं] मोक्ष के लिए [वा] भौर [स्वार्थं] भोग के लिए [प्रधानस्य] प्रधान-प्रकृति की (प्रवृत्ति है)।

सूत्र में 'विमुक्त' पद आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रकृति के सम्पर्क में रहता हुआ भी आत्मा, उससे सर्वथा भिन्न है, इसीलिए वह विमुक्त है। श्रविवेक के कारण प्रकृति के सम्पर्क में आ, वह अपने स्वरूप चेतन को अचेतन प्रकृति के रूप में तथा प्रकृति के अचेतनरूप को अपने चेतनरूप में अनुभव करने लगता है। यद्यपि उसका वास्तविक चेतन स्वरूप इस अवस्था में भी सर्वथा अपरिवर्तित रहता है। आत्मा को इस अवस्था से हटाकर मोक्ष-प्राप्ति कराने के लिए प्रधान की प्रवृत्ति होती है। देहेन्द्रियादि के सहयोग में आत्मा समाधिलाभ के लिए प्रयत्नशील होता है, यही प्रकृति का आत्मा के अपवर्ग के लिए उपयोग है। प्रधान की प्रवृत्ति का सुत्ता को अपवर्ग के लिए उपयोग है। प्रधान की प्रवृत्ति का दूसरा प्रयोजन 'स्वार्थ' है।

यहां पर 'स्व' पद का अर्थ 'भोग' है। 'स्व' पद घन सम्पत्ति ग्नादि ऐक्वयं का वाचक है, जो ऐहिक भोगों का साधन है। यह पद इसी का निर्देश करता है। इसप्रकार ग्रात्मा के अपवर्ग ग्रीर भोग को सिद्ध करने के लिए प्रधान कार्य जगदूप में परिणत किया जाता है। इसकी परिणामरूप प्रवृत्ति का यही प्रयोजन है। इसमें अन्तिम ग्रीर मुख्य लक्ष्य ग्रावर्ग है।सूत्र का'वा'पद च'के ग्रर्थ में प्रयुक्त हुग्रा है।।१।।

यदि सर्गरचना का मुख्य प्रयोजन भ्रपवर्ग है, तो सृष्टि के भ्रनन्तर समस्त भारमाश्रों का भ्रपवर्ग हो जाना चाहिए, भ्रागे भीर पुनः-पुनः सर्गारम्भ व्यथं है सूत्रकार कहता है—

विरक्तस्य तित्सद्धेः ॥२॥

[विरक्तस्य] विरक्त की [तित्सिद्धेः] मोक्षसिद्धि होने से। केथल सर्गरचना से मोक्ष-प्राप्ति की संभावना नहीं। प्रत्युत ग्रनेक जन्म मरण व्याघि तथा म्रन्य विविध क्लेशों से तप्त होकर जिस म्रात्मा में वैराग्य की भावना उदित होती है, वही म्रघ्यात्म मार्ग पर म्राग्नस होकर समाधि-लाभ द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। इसलिए विरक्त को मोक्ष-सिद्धि होने से, उस म्रवस्था को प्राप्त करने के लिए पुन:-पुन: सर्गरचना की म्रावश्यकता बनी रहती है।।२।।

एक बार ही सर्गरचना से वैराग्य का उदय क्यों नहीं हो जाता? सूत्रकार बताता है—

न श्रवणमात्रात्तितिद्धरनादिवासनाया बलवत्त्वात् ।।३।।

[श्रवणमात्रात्]केवल सुन लेने से [तित्सिद्धिः]वैराग्य की सिद्धि[न]नहीं, [ग्रनादिवासनायाः] श्रनादि वासना के [बलवत्त्वात्] बलवान् होने के कारण ।

पहले तो भ्रात्मसम्बन्धी प्रवचन का सुनना ही अनेक जन्मों के पुण्यसंचय से प्राप्त होता है। फिर केवल ऐसे प्रवचन सुनने से अचानक वैराग्य का उद्रेक नहीं हो उठता। क्योंकि आत्मा अनादि काल से सांसारिक वासनाओं में लिप्त चला आ रहा है। वे वासना अत्यन्त चलवती रहती है, जो वैराग्य के उदय में बाधक बनती हैं। इसलिए आत्मसम्बन्धी कथा-वार्ता के श्रवणमात्र से वैराग्य की सिद्धि नहीं होती। उसमें निरन्तर अभ्यास और भावनाओं की पवित्रता के लिए सतत प्रयत्न करना पड़ता है। तब एक बार ही सर्गरचना से यह सब कैसे सम्पन्न होगा? अतएव यह सर्ग-प्रवाह अनादि अनन्त माना गया है। काल की दृष्टि से इसकी कोई सीमा संभव नहीं।।३।।

इस ग्रसीम सृष्टि-प्रवाह में सूत्रकार एक ग्रीर उपोद्वलक देता है— बहुभृत्यवद्वा प्रत्येकम् ।।४।।

[वा] ग्रौर [बहुभृत्यवत्] बहुत से भरणीय व्यक्तियों में जैसे [प्रत्ये-कम्] प्रत्येक के लिए (प्रवृत्ति होती है)।

किसी व्यक्ति के बहुत से भरणीय पोषणीय प्राणी होते हैं, जिनके भरण-पोपण का भार उस व्यक्ति पर रहता है। जितने स्रधिक भरणीय प्राणी होंगे, उनकी सन्तुष्टि स्रौर पालन के लिए उतने ही स्रधिक समय स्रौर साधनों की स्रपेक्षा होगी। प्रकृति ने जिनका भरण-पोषण करना है, वे जीवात्मा तो सनन्त हैं, इसलिये उनके भरण पोषण का काल भी सनन्त हो सकता है। स्रात्मास्रों का भरण-पोषण उनका भोग स्रौर सपवर्ग है। जैसे कोई व्यक्ति स्रपने भरणीय स्रात्मास्रों की सन्तु-ष्टि तक बराबर प्रयत्नशील बना रहता है, ऐसे ही स्रनन्त स्रात्मास्रों में से प्रत्येक स्रात्मा के भोग स्रौर सपवर्ग की सिद्धि तक प्रधान स्रविरतरूप में प्रवृत्त रहता है। इसप्रकार सृष्टि-प्रवाह को सीमित नहीं किया जासकता, वह स्रनादि स्रौर स्ननन्त होना चाहिए।।४।।

प्रकृति की समस्त प्रवृत्ति का ग्रधिष्ठाता व प्रेरियता ईश्वर है, यह प्रथम

निश्चय किया गया है। ईश्वर की प्रेरणा के विना प्रकृति सचनन होने से कुछ भी करने में स्रसमर्थ रहती है। ऐसी स्थिति में यही क्यो न मान लिया जाए, कि स्रात्मा के भोग स्रप्यर्ग की सिद्धि ईश्वर की प्रेरणा से हो जाती है। प्रकृति एक कल्पना-मात्र है। सूत्रकार बताता है—

प्रकृतिवास्तवे च पुरुषस्याध्याससिद्धिः ॥५॥

[प्रकृतिवास्तवे | प्रकृति के वास्तविक होने में |च | ही |पुरुषस्य | पुरुष के [ग्रध्यासिसिद्धः] ग्रध्यास की सिद्धि है।

सूत्र में 'च' पद अवधारण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। प्रकृति को वास्तिवक मानने पर ही पुरुष के अध्यास की सिद्धि होसकती है। चेतन अपरिणामी आत्मा अविवेक के कारण प्रकृति के सम्पर्क में आकर अध्यास की स्थिति का निश्चय कराता है। चेतन में अचेतन और अचेतन में चेतन प्रतीति का होना अध्यास है। यदि अचेतन प्रकृति कल्पना-मात्र है, उसकी वास्तिवक सत्ता कुछ नहीं तो पुरुष की उपर्युक्त अध्यास की स्थिति संभव नहीं होसकती, क्योंकि जब अचेतन का अस्तित्व ही न होगा, तो अचेतन में चेतन अथवा चेतन में अचेतन की भावना की कल्पना नहीं की जासकेगी। परन्तु पुरुष का अध्यास प्रत्यक्षसिद्ध है, इसलिए प्रकृति को वास्तिवक्ता को जगित्रमाण के विना सिद्ध नहीं कर सकती। जगत् का निर्माण केवल प्रेरणा संस्ति को जगित्रमाण के विना सिद्ध नहीं कर सकती। जगत् का निर्माण केवल प्रेरणा संस्ति व नहीं; इसका विवेचन प्रथमाध्याय के छयालीसवें सूत्र में कर दिया गया है। फलतः आत्मा के भोगापवर्ग की सिद्धि के लिए प्रकृति को वास्तिवक मानना आवश्यक है।।।।।

इसी म्रर्थ का निर्देश सूत्रकार प्रकारान्तर से करता है— कार्यतस्तिरसद्धेः ।।६।

[कार्यतः] कार्य से—प्रकृति के परिणामद्वारा [तित्सिद्धेः] भोग-ग्रपवर्ग की सिद्धि होने से ।

प्रकृति के कार्यरूप में परिएत होने पर ग्रात्मा के भोगापवर्ग की सिद्धि होने से प्रकृति की वास्तविकता और प्रयोजनवत्ता स्पष्ट होती है। प्रकृति यदि ग्रात्मा के भोगापवर्ग को सम्पन्न नहीं करती, तो उसके कार्यरूप पें परिएात होने का भीर कोई प्रयोजन नहीं है। जब वह कार्यरूप में परिएात हो रही है, ता यह निश्चित है कि वह ग्रात्मा के भोगापवर्ग को सम्पन्न करे। यह निर्धारण होने पर कि प्रकृति ग्रात्मा के भोगापवर्ग के लिए है, उसकी वास्तविकता से नकार नहीं किया जा सकता। इसप्रकार उसकी वस्टु-सत्ता और प्रयोजन दोनों का स्पष्टीकरण हो जाता है।।६।।

यदि प्रकृति आत्मा के भोगापवर्ग के लिए है तो वह प्रत्येक को भोग ग्रथवा

प्रत्येक को ग्रपवर्ग क्यों नहीं करती ? सूत्रकार बताता है--

चेतनोद्देशान्त्रियमः कण्टकमोक्षवत् ॥७॥

[चेतनोद्देशात्] चेतन के उद्देश से (प्रधानप्रवृत्ति के कारण) [नियमः] ब्यवस्था है, [कण्टकमोक्षवत्] कांटे से बचाव की तरह।

चेतन के उद्देश से प्रधान की प्रवृत्ति होने के कारए एक नियम—एक व्यव-स्था है कि प्रत्येक श्रात्मा को एक साथ भोग श्रथवा प्रत्येक श्रात्मा को एक साथ श्रपवगं नहीं हो पाता। चेतन की जैसी स्थिति है, उसको लक्ष्य करके श्रर्थात् उसके श्रमुसार प्रधान की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए प्रकृति किसी के लिए भोग श्रीर किसी के लिए श्रपवगं के साधन प्रस्तुत करती है। जैसे एक नेत्रहीन व्यक्ति मार्ग पर जा रहा हो, तो उसे क्ताया जाता है कि इधर से बचकर निकलो, यहां श्रागे कांटा है, या श्रन्य कोई बाधा है, इससे तुम्हें कष्ट होगा। वह बचकर निकल जाता है। पर जिसके चक्षुरिन्द्रिय निर्दोष हैं, उसके लिए यह बतलाने की श्रावश्यकता नहीं होती कि तुम इधर से बचकर निकलो। वह तो साधनसम्पन्न होने के कारण स्वतः उससे बच जाता है। इसी प्रकार जो श्रविवेकी हैं, उनके लिए भोग; श्रीर जो ज्ञानी हैं, उनके लिए श्रपवगं है। ज्ञानी संसार से स्वतः बचा है, उसके लिए भोग प्रस्तुत करना निष्प्रयोजन होगा। इसलिए चेतन की स्थिति के श्रनुसार भोग श्रीर श्रपवगं की व्यवस्था है।।७।।

प्रकृति के सर्गेरूप में परिणत होने का प्रयोजन आत्मा के भोग अपवर्ग की सिद्धि है, पर प्रकृति का सर्ग ईश्वर की प्रेरणा के विना संभव नहीं। तब आत्मा के भोगापवर्ग की सिद्धि साक्षात् ईश्वर से मान लेनी चाहिए। अन्तर्गेडु प्रकृति व्यर्थ है। सूत्रकार कहता है—

अन्ययोगेऽपि तत्सिद्धिर्नाञ्जस्येनायोदाहवत् ॥ ।। ।।

[ग्रन्ययोगे] ग्रन्य (परमात्मा) का सहयोग होने पर [ग्रपि] भी [ग्रा-ञ्जस्येन] सीधे-साक्षात् उससे [तित्सिद्धिः] भोग ग्रपवर्गं की सिद्धि [न] नहीं, [ग्रयोदाहवत्] लोहे से जले समान।

श्चन्ययोग होने पर भी श्रर्थात् सगरचना में प्रकृति के साथ प्रेरणारूप में ईश्वर का सहयोग होने पर भी उससे साक्षात् भोगापवगं की सिद्धि नहीं होती। क्योंकि ईश्वर श्रथवा प्रेरणा स्वयं परिणत होकर सगंरूप श्रर्थात् जगत्रूप हो जाते हों, ऐसा नहीं है। साक्षात् भोगापवगं की सिद्धि तो उसी से होती है, जो जगत् रूप में विद्यमान है। जैसे लोहा स्वयं जला नहीं सकता। श्रग्नितप्त लोहे में श्रिन के साथ लोहे का सहयोग है. लोहा श्रग्नि का श्राघार है, उसके सम्पर्क से दाह श्रिन द्वारा ही होता है। यद्यपि व्यवहार में हम ऐसा प्रयोग करते हैं कि यह भगवान का ही ऐश्वयं है, या भगवान की ही कुपा है, जो हमें ये सब सांसारिक भोग प्राप्त हैं। परन्तु यह केवल श्रीपचारिक प्रयोग है, क्योंकि भगवान् की कृपा स्वयं जगदूप में परिएात नहीं हुई। वस्तुत: वह इसका नियन्ता है। यदि प्रकृति को भगवान् की कृपा या दया कहा जाता है, तब इस प्रकार के प्रयोगों की श्रीपचारिकता स्पष्ट है। यह ऐसा ही प्रयोग है, जैसे लोक में श्रीपच द्वारा दाह होने पर कहा जाता है कि वह लोहे से जल गया, श्रयवा लकड़ी से जल गया। इसलिए प्रकृति के साथ सहयोग होने पर भी साक्षात् ईश्वर श्रयदा उसकी प्रेरगा से भोगापवर्ग की सिद्धि नहीं मानी जानी चाहिए। सांख्यशास्त्र में इसी स्थित को जगत् की उपादानता के प्रति प्रकृति की सुकुमारतरता के रूप में वर्णन किया गया है, श्रीर ईश्वर श्रादि को इस रूप में स्वीकार नहीं किया गया। वस्तुतः भोग-साधनों के समान श्रपवर्ग के साधन भी प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। स्थूल-सूक्ष्मदेंह तथा इन्द्रियादि द्वारा अपवर्ग प्राप्त के लिए प्रयत्न किए जाते हैं श्रीर वे प्रकृति के परिणाम हैं। देह इन्द्रियादि के श्रभाव में केवल श्रात्मा द्वारा मोक्ष के लिए प्रयत्न किया जाना संभव नहीं। इसलिए श्रात्मा के श्रपवर्ग प्राप्त करने में प्रकृति एक विशिष्ट साधन है।। ।।।

जगद्रचना का एकमात्र प्रयोजन ग्रात्मा के भोगापवर्ग है, ग्रीर उसमें सीधा ईश्वर का कुछ हाथ नहीं; फिर जगद्रचना में ही ईश्वर की ग्रावश्यकता क्यों मानी जाय? सूत्रकार बताता है—

#### रागविरागयोयोंगः सृष्टिः ।।६।।

[रागविरागयोः] म्रचेतन (प्रकृति) के साथ चेतन (परमात्मा) का [योगः] सम्बन्ध-(प्रेरणात्मक) सहयोग [सृष्टि] सर्ग रचना है।

जगद्रचना में ईरवर की ग्रावश्यकता निश्चित है। वह उपादान न होकर केवल निमित्त माना जाना चाहिए। वस्तुस्थित यह है कि राग भीर विराग का योग सृष्टि है। प्रकृति ग्रपनी कारण्रूप ग्रवस्था से परिण्त होकर जब कार्यू प्रवस्था में उपस्थित होती है, इसी को सर्ग ग्रथवा सृष्टि कहा जाता है। पर यह कब संभव है? जब राग के साथ विराग का योग होता है, तभी इसकी संभावना हो सकती है। सूत्र में 'राग' पद ग्रचतन प्रकृति का उपलक्षण है, वयोंकि राग का उद्भव सत्त्व ग्रादि में होता है। इसीलिए 'विराग' पद चेतन का उपलक्षण है, जो त्रिगुणातीत है। फलतः जब तक ग्रचतन प्रकृति के साथ चेतन का प्ररणात्मक सहयोग नहीं होता तब तक सृष्टि की संभावना नहीं। ग्रत्ति वत्त सर्गरचना में ईश्वर की नितान्त ग्रावश्यकता है। पर वयोंकि वह स्वयं जगत्सर्ग्रूप में परिणत नहीं होता, केवल प्रकृति का परिणाम इस रूप में होता है, इसलिए ग्रात्माग्रों के भोग ग्रादि का सम्पादन साक्षात् प्रकृति प्रस्तुत करती है यह स्पष्ट है। इसप्रकार ईश्वर जगत का उपादान न होकर केवल निमित्त ग्रथवा ग्रधिष्टाता है।।।।।

जगद्रचना के प्रयोजन का प्रतिपादन कर सूत्रकार श्रव सृष्टिप्रिक्रया का

निरूपण प्रारम्भ करता है। उसका प्रथम सूत्र है—
महदादिक्रमेण पद्मभूतानाम् ।।१०।।

[महदादिकमेरा] महत् भ्रादि कम से [पञ्चभूतानाम्] पांच भूतों की (उत्पत्ति है)।

लोक में स्थूल रूप से पांच भूतों की प्रतीति होती है। इनकी रचना मह-दादि कम से हुई है। जैसा कि प्रथम ग्रध्याय में वर्णन किया गया है। इसके लिए छब्बीस से ग्रड़तीस तक सूत्र देखने चाहिएं। प्रकृति का ग्राद्य कार्य महत् है। उसके ग्रनन्तर ग्रहंकार की उत्पत्ति होती है। फिर सात्त्विक ग्रहंकार से ग्यारह इन्द्रियां— जिनमें एक ग्रान्तर इन्द्रिय मन तथा पांच [श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, रसन, घाण] ज्ञाने-न्द्रिय ग्रीर पांच[वाक्, पािंग, पाद, पायु, उपस्थ] कर्मेन्ध्रिय मिलकर दस बाह्य— उत्पन्न होती हैं। तामस ग्रहंकार से पांच तन्मात्र ग्रय्यात् सूक्ष्मभूत, तदनन्तर पांच सूक्ष्म भतों से ग्राकाश ग्रादि पांच स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। इसप्रकार महत् ग्रादि कम से पांच भूतों की उत्पत्ति का वर्णन सांख्य में किया गया है।।१०।।

सुष्टि का प्रयोजन भोगापवर्ग है, इस पूर्वोक्त ग्रर्थ की दृढ़ता के लिए सूत्र-कार उसे पुनः स्मरण कराता है—

आत्मार्थत्वात् सृष्टेर्नेषामात्मार्थं आरम्भः ।।११।।

[सृष्टेः] सृष्टि के [ग्रात्मार्थत्वात्] ग्रात्मा के लिए होने से [एषाम्] इन (महत् ग्रादि) का [ग्रात्मार्थः] ग्रपने लिए [ग्रारम्भः] ग्रारम्भ-उत्पादन [न] नहीं।

समस्त सृष्टि आत्मा के लिये होती है, इसलिए इन महत् आदि का आरम्भ किसी अपने स्वार्थ के लिए नहीं होता। अचेतन की प्रवृत्ति अर्थात् महत् आदि रूप से अचेतन का परिणाम, किसी अन्य अचेतन के प्रयोजन को पूरा करने के लिए नहीं है। अचेतन के किसी प्रयोजन की संभावना भी नहीं। यह समस्त दृश्यादृश्य अचेतन, चेतन के प्रयोजन को पूरा करता है। इसलिए महदादिरूप में इनके परिगाम का कोई अपना प्रयोजन होगा, ऐसा नहीं समभना चाहिए।।११।।

महदादि कम से सर्ग की रचना में दिशा और काल का उल्लेख नहीं किया गया, पर लोकव्यवहार में इनका अस्तित्व प्रतीत होता है। तब क्या यह सर्गक्रम का निर्देश अपूर्ण है ? सूत्रकार कहता है—

दिक्कालावाकाशादिभ्यः ।।१२।।

[दिक्कालो] दिशा भीर काल [भ्राकाशादिम्यः] भ्राकाश भ्रादि से।

यहां पूर्वसूत्र से 'न' की ग्रनुवृत्ति ग्राती है, ग्रौर वाक्य को पूरा करने के लिए 'दिक्काली' के ग्रनुसार 'भिखेते' कियापद का ग्रध्याहार करना चाहिए। 'ग्रादि' पद स्वरूप का बोधक है। दिशा ग्रौर काल, ग्राकाश-स्वरूप से भिन्न नहीं हैं। इसी

कारण सर्ग-रचना में उनका पृथक् निर्देश नहीं किया गया। म्राकाश ही दिक् अथवा काल रूप में व्यवहार के लिए कल्पना कर लिया जाता है। केवल म्राकाश द्वारा यह लोकव्यवहार कैसे सम्पन्न होता है, यह विचारणीय विषय है।

समस्त दिग्वषय पदार्थ कुछ न कुछ 'जगह' घेरते है। यह संभव नहीं, कि बाह्य इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होने वाला कोई धर्मी किसी न किसी जगह को न घेरे। जगह ऐसी भी रहती है, जहां कोई धर्मी नहीं, जो रिक्त है, पर हमें यह पूर्ण विश्वास है कि वहां किसी भी धर्मी के रहने या स्राजाने की घटना घट सकती है। इसलिए यह निश्चित है, कि प्रत्येक जगह में धर्मी के रह जाने की घटना संभव है। इन 'जगहों' के निरवशेष समुच्चय का नाम ग्राकाश है, ग्रीर उसी को 'दिक्' कहा जाता है। किसी भी धर्मी का इधर या उधर म्राना या जाना-इस प्रकार की गति को भ्रवकाश देना--यह'दिक' का लक्षण है। इधर या उधर समीप या दूर, व्यवहार की यह स्थिति ग्रथवा यह ग्रनुभव निश्चित रूप से सापेक्ष है। जो दूर है वह किसी की भ्रपेक्षा से समीप भी है भ्रौर जो समीप है वह दूर है; भ्रपने ही लिए जो पूर्व है वह पश्चिम होजाता है भ्रौर पश्चिम पूर्व । इसलिए इस व्यवहार का भ्राधार कोई स्थिर वस्तुतत्त्व नहीं है, वह केवल कल्पनाप्रसूत है, भीर उस कल्पना का भ्राधारभूत तत्त्व है भ्राकाश । जहां हम दिग्विषयक व्यवहार या ग्रनुभव करते हैं वहां म्राकाश भौर उससे सम्बन्धित धर्मियों तथा धर्मिगत ऋियाग्रों के ग्रतिरिक्त ग्रन्य किसी वस्तुभत तत्त्व का ग्रस्तित्व संभव में नहीं ग्राता। फलतः उक्त व्यवहार की सम्पन्नता के लिए किंदत दिक का आकाश से अतिरिक्त कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। आकाश क्योंकि ग्रखण्ड एवं ग्रनन्त है, इसीलिए यह व्यवहार 'दिक्' में भी होता रहता है।

दिग्व्यवहार का क्षेत्र इन्द्रियग्राह्म विषयों तक सीमित रहता है, परन्तु काल के क्षेत्र की सीमा इससे ग्रधिक व्यापक है। धर्मियों में विभिन्न धर्मन्तर-परिणाम होते रहते हैं, कोई भी धर्मान्तर-परिणाम ऐसा नहीं, जो कालाविच्छन्न न हो, यद्यपि उनमें से ग्रनेक परिणाम दिग्व्यवहार के विषय नहीं होते। ग्रन्तः करण के परिणाम इच्छा द्वेष यत्न संकल्प स्मृति ग्रादि एक दूसरे के ग्रनन्तर क्षय ग्रीर उदय ग्रवस्था का लाभ करते रहते हैं। एक का क्षय ग्रीर दूसरे का उदय, यह परिणाम के पूर्वापर भाव का निर्देश करता है। इस पूर्व ग्रीर ग्रपर व्यवहार में दिशा का प्रवेश नहीं है, इच्छा से सकल्प पूर्व है या पित्वम, दूर है या समीप, इधर है या उधर — ऐसा प्रनुभव कभी नहीं होता; इससे निश्चित है कि दिशा की सत्ता की ग्रनुभूति चित्त परिणामों को ग्रपना विषय नहीं बनाती, परन्तु काल की सत्ता की ग्रनुभूति चित्त के परिणामों में भी बराबर होती है। जहां भी धर्मी का धर्मान्तर में परिणाम ग्रथवा कार्यकारणभाव का ग्रनुभव होता है, वहां सर्वत्र काल का प्रवेश है, चाहे वह धर्म-धर्मी ग्रथवा कार्य-कारण इन्द्रियाहा हों या इन्द्रियातीत। हम कह सकते हैं,

इच्छा के ग्रनन्तर संकल्प का उदय हुन्ना। यह ग्रानन्तर्यंकम ग्रथवा पूर्वापरभाव काल का विषय है। दिशा ग्रीर काल के स्वरूप में इतना भेद है।

धर्मी के धर्मान्तर-परिएाम को नापने की यह एक ग्रन्य रीति है, जिसको 'काल' नाम दिया गया है, वह परिएाम चाहे वस्तुरूप हो या क्रियारूप । पृथिवी गित करती हुई जब ग्रपनी एक परिधि को पूरा करती है, उसको एक 'विन्दु' मान लिया गया । ऐसे ही ग्रनेक विन्दु भों का एक समुच्चय होगया । गित (क्रिया) के नापने की इस रीति का नाम हमने 'काल' रक्खा है । भ्रपने व्यवहार को संपन्न करने के लिए इसे छोटे-बड़े ग्रनन्त भागों में बांट लिया जाता है । जिनका प्रयोग क्षिए लव निमेष काष्ठा कला महूर्त्त याम ग्रहो-रात्र सप्ताह पक्ष मास ऋतु ग्रयन संव-रसर युग ग्रादि रूप में बराबर होता है । इस रीति से जहां पूर्व-ग्रपर भाव की ग्रनु-भूति होती है, वहां ग्राकाश ग्रीर उससे सम्बन्धित धर्मी तथा धर्मिगत परिणाम या क्रियाग्रों के ग्रतिरिक्त किसी ग्रन्य वस्तुभूत तत्त्व का संभव होना प्रतीत नहीं होता, फलतः उक्त व्यवहार की सम्पन्नता के लिए कल्पित काल का ग्राकाश से ग्रतिरिक्त कोई स्वतन्त्र ग्रस्तित्व नहीं है । काल के समान काल के भेद भी कल्पना-मूलक हैं । पर क्योंकि ग्राकाश ग्रखण्ड ग्रीर व्यापक है, इसलिये यह व्यवहार काल में भी होता रहता है ।

दिक्कृत अनुभव के समान कालकृत अनुभव भी सापेक्ष होता है। काल के आधार पर जो किसी की अपेक्षा छोटा है, वह अन्य की अपेक्षा वड़ा भी है, यह छोटाई-बड़ाई पृथिवी आदि की कियाओं के किएत 'बिन्दुओं' के आधार पर ही नापी जाती है। इसका यही तात्पर्य है कि कौन धर्मी कितने बिन्दुओं के साथ—न्यून या अधिक—संबन्ध स्थापित कर चुका है। क्योंकि परिणाम या गित निरन्तर चालू है, इसलिए यह भाव [छोटा या बड़ा होना] स्थिर होना संभव नहीं, जो छोटा [किनिष्ठ] है, वह सदा छोटा ही है, किसी अवस्था में बड़ा [ज्येष्ठ] नहीं हो सकता, यह स्थित संभव नहीं। वर्त्तमान भूत, और भविष्यत् वर्त्तमान होता रहता है। यद्यपि वे किया जो एकवार हो चुकी है, लौटकर नहीं आसकतीं, समान किया हो सकती है पर वे ही दुबारा नहीं आतीं। इसलिए जो हमारे लिए अतीत है वह हमारे लिए दुबारा वर्त्तमान नहीं होगा, पर हमारे लिए भी वह वर्त्तमान रहा है; यदि हमारे लिए नहीं रहा, तो अन्य के लिए रहा है। इसलिए अतीत वर्त्तमान भविष्यत् स्थिर भाव नहीं है। जो मेरे लिए वर्त्तमान है वह दूसरे के लिए भूत और भविष्यत् भी है। फलतः काल की सापेक्षता एक निश्चित विचार है, चोह वह वास्तविक मूलभूत काल हो, या कृत्रिम अथव। व्यावहारिक काल।

पृथिव्यादि दृग्तिषयों के समान चन्तः करण के परिणामों का जो ऋमिक ज्ञान होता है, वह भी काल का विषय है। एक ज्ञान का क्षय होता है दूसरे का उदय, ज्ञान के इस तिरोभाव श्रीर प्रादुर्भाव के क्रम से ही काल के अतीत वर्तमान ग्रनागत श्रादि विभाग बनते हैं। बुद्धि श्रादि श्रन्तः करण का क्रमिक परिएाम किया के समान ही पलटा नहीं जासकता, जो परिणाम या विकार एक वार होजाता है वह फिर लौट नहीं सकता, उसकी स्मृति होसकती है। उसके सदृश ग्रन्य परिएाम होसकते है, पर वही परिणाम फिर दुबारा होना संभव नहीं। इसलिए काल के प्रवाह को पलटा नहीं जासकता। ग्रपने अतीत को श्रपने ही लिए फिर वर्त्तमान नहीं बनाया जासकता। यद्यपि श्रसम्प्रजात समाधि की ग्रवस्था में सम्पूर्ण विश्व का जान होता है, पर उस ग्रवस्था में परिणामों का कम श्रोभल हो जाता है श्रीर समाहित व्यवित—कम का ग्रभाव हो जाने से—काल का ग्रतिक्रमए। कर जाता है।

इससे यह स्पष्ट होजाता है कि अन्तः करण के परिणामों के ज्ञान का नाम काल है। ये ज्ञान आदि परिणाम बाह्यवस्तुओं के धर्मान्तर परिणामों का अनुगमन करते हैं। जैसे ही इन्द्रियग्राह्य विषयों में कोई परिणाम होता है, उसके अनुसार अन्तः-करण में भी परिणाम होता है, अन्तः करण के इन क्रमिक परिणामों का ज्ञान ही वास्तविक काल है। इसलिये प्रत्येक परिणाम या घटना की प्रतीति काल में होती है, यह निश्चित है। यह कहा जा चुका है कि वस्तु की गति को काल का प्रतीक मान लिया गया है। अपनी मुविधा के अनुसार हम किसी भी गति से काम चला लेते हैं, चाहे वह गति पृथ्वी की हो, किसी यह उपग्रह या तारा की हो, घड़ी की मुई या सूर्य-छाया की हों, गति के समान लम्बाई या दूरी आदि को काल का प्रतीक मान लिया गया है। इन सब को अपने अस्तित्व का अवकाश केवल आकाश के आधार पर उपलब्ध है, इसलिए यह दैशिक या कालिक सार्वजनीन व्यवहार आकाश में ही दिशा और काल की प्रति-च्छाया या प्रतिक्षेप का परिणाम है। वस्तुतः हम दिशा या काल के नाम पर आकाश से ही काम लेते हैं। ऐसे ही आधारों पर कपिल ने तत्त्वों में इनकी गणना नहीं की।

सूत्र में पठित 'म्रादि' पद का म्रथं हमने प्रारम्भ में 'स्वरूप' किया है। दैशिक भीर कालिक व्यवहार में निमित्तरूप से इन्द्रियग्राह्य भीर इन्द्रियातीत तत्त्व अपेक्षित होते हैं। इसलिए व्यावहारिक दृष्टि का म्रादर करते हुए 'म्रादि' पद उन सब पदार्थों का संग्रह करने के लिए प्रयुक्त किया गया है, ऐसा मान लेने में कोई बाधा नहीं। सूत्रार्थ इसप्रकार होगा—दिक्कृत भीर कालकृत व्यवहार, म्राकाश भीर उससे सम्बन्धित धर्मी भयवा धर्मिगत किया म्रादि निमित्तों से सम्पन्न होता है। उस व्यवहार के लिथे स्वतन्त्र दिक् या काल तत्त्व मानने की कोई म्रावश्यकता नहीं।

जिन दार्शनिकों [गौतम, कर्णाद भ्रादि] ने काल और दिशा के स्वतन्त्र भ्रस्तित्व को स्वीकार किया है, वे भी इनके अस्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए धर्मी [वस्तु], धर्मान्तरपरिणाम [ग्रुण] ग्रथवा धर्मिगत कियाग्रों [कर्म] के ग्राधार माने जाने की उपेक्षा नहीं कर सके। इसके लिए न्यायदर्शन के द्वितीयाध्याय-प्रथम ग्राह्मिक के ३७ से ४१ तक सूत्र द्रष्टव्य है। वहां वर्त्तमान काल के ग्रस्तित्व को किया ग्रादि के ग्राधार पर ग्रभिव्यक्त माना गया है। वर्त्तमान की ग्रपेक्षा से ग्रतीत ग्रना-गत का व्यवहार होता है। इन्हीं सुत्रों की व्याख्या में वातस्यायन ने लिखा है—

'नाघ्वव्यङ्गचः कालः, किन्तिह ?िक्रयाव्यङ्गचः—पततीति । यदा पतनिक्रया व्युपरता भवति स कालः पतितकालः, यदोत्पत्स्यते स पतितव्यकालः, यदा द्रव्ये वर्त्तमाने िक्रया गृह्यते स वर्त्तमानः कालः । ......ग्रथंसद्भावव्यङ्गच- इचायं वर्त्तमानः कालः—विद्यते द्रव्यं विद्यते गुगाः विद्यते कर्म—इति ।''

इससे स्पष्ट है, काल की ग्रभिव्यक्ति इन दार्शनिकों को भी धर्मी, परिगाम अथवा किया के ग्राधार पर होना ग्रभिमत है। काल, दिशा की नित्यता ग्रादि का व्यवहार ग्रीपचारिक ही समक्षना चाहिए, जैसा कि पूर्व इसी सूत्र की व्याख्या में स्पष्ट कर दिया गया है।।१२।।

अब यथाकम महत् आदि के स्वरूप और कार्य का निर्देश सूत्रकार करता है—

## अध्यवसायो बुद्धिः ।।१३।।

[ मध्यवसायः ] मध्यवसाय (निश्चयवृत्ति वाली) [बुद्धिः | बुद्धि है ।

सांख्य में महत्तत्व का अपर नाम बुद्धि है। यह अध्यवसायस्वरूप है। अध्यवसाय निश्चय को कहते हैं। यद्यपि निश्चय बुद्धि नहीं, प्रत्युत निश्चय कराने वाली बुद्धि होती है। इसलिए जिसकी निश्चय।त्मिका वृत्ति है, अथवा जो निश्चय-वृत्तिक है वह बुद्धि है, ऐसा कहना चाहिए। निश्चय करना बुद्धि का व्यापार अर्थात् कार्य है। निश्चय, वृत्ति अर्थात् धर्म है और बुद्धि धर्मी है। सूत्र की रचना ऐसी है, जिसमे यह प्रतीत होता है कि यहां धर्म को ही धर्मी कह दिया है। यह दोनों की अभेदभावना से कह दिया गया है। अव्यक्त प्रवृत्ति के अनन्तर यह सर्वप्रथम व्यवत पदार्थ है, इसीलिए इसका नाम 'महत्' है। निश्चयान्मिका वृत्ति का करग्ण होने से यह बुद्धि है॥ १३॥

म्रध्यवसाय के म्रतिरिक्त बुद्धि के म्रन्य कार्यों का भी सूत्रकार निर्देश करता है—

#### तत्कार्यं धर्मादि ॥१४॥

[तत्कार्य] उस (बुद्धि) के कार्य [धर्मादि] धर्म स्रादि है।

धर्म स्रादि भी वृद्धि के कार्य है। स्रादि पद से ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य का सम्रह हो जाता है। निश्चय श्रथवा अध्यवसाय वृद्धि का स्रसाधारण कार्य-व्यापार है। उसका प्रथम मुत्र से निर्देश किया है, स्रन्य धर्म स्रादि का प्रस्तुत सूत्र में निर्देश है। ये सब कार्य बुद्धि में उसी समय होते हैं, जब वह सत्त्वग्रुग्पप्रधान रहती है।।१४।। जब बुद्धि रजस् ग्रीर तमस् से प्रभावित रहती है, उस समय—

महदुपरागाद् विपरीतम् ॥१५॥

[उपरागात्] (रजस्तमस्के) प्रभाव से [महत्] बुद्धि [विपरीतम्] विपरीत (ग्रधर्मं ग्रादि रूप) है।

रजस् श्रीर तमस् के उपराग से महस् विपरीत हो जाता है। तब उसमें श्रधमं श्रजान श्रवेराग्य श्रनेश्वयं का उदय हो श्राता है। रजस्-तमस् से प्रभावित होने पर बुद्धि में श्रधमं श्रादि का उद्देक होने लगता है। श्रभिप्राय यह है कि बुद्धि में इस प्रकार की वृत्ति का उदय, उसमें रजस्तमस् के प्रभाव को प्रकट करता है। श्रध्यवसाय वृत्ति उस समय भी बराबर हुआ करती है, यही उसकी श्रसाधारएता है।।१५।।

ग्रब कमप्राप्त ग्रहंकार के स्वरूप का सूत्रकार निर्देश करता है— अभिमानोऽहंकारः ।।१६।।

[ग्रभिमान:] ग्रभिमान वृत्ति वाला [ग्रहंकार:] ग्रहंकार है।

ग्रिभमान ग्रहंकार है। ग्रहंकार का स्वरूप है ग्रिभमान। तेरहवें सूत्र में जैसे धर्म-धर्मी की ग्रभेद भावना से ग्रध्यवसाय को बुद्धि कहा है, वैसे ही यहां ग्रिभमान को ग्रहंकार कहा है। वस्तुतः ग्रिभमानवृत्तिक ग्रहंकार है, ऐसा कहना चाहिए। ग्रिभमान जिसकी वृत्ति है, व्यापार है। 'ग्रहं' भावना का नाम ग्रिभमान है। ग्रहं [मै] की भावना का जो साधन है, ग्रहं जिसकी वृत्ति है, वह ग्रहंकार कहा जाता है। ग्रहंवृत्तिक होने के कारण ही इसका नाम ग्रहंकार है।।१६।।

म्रहंकार के कार्य का निर्देश सूत्रकार करता है---

एकादशपञ्चतन्मात्रं तत्कार्यम् ।।१७॥

[एकादशपञ्चतन्मात्रं] ग्यारह (इन्द्रिय) भीर पांच तन्मात्र [तत्कार्यम्] उस (ग्रहंकार) का कार्य हैं।

एकादश इन्द्रिय और पांच तन्मात्र, ग्रहंकार के कार्य है। ग्यारह इन्द्रियां दो भागों में विभवत हैं। ग्रान्तर अथवा ग्राम्यन्तर ग्रीर बाह्य। ग्रान्तर इन्द्रिय केवल एक है—मन। वाह्य इन्द्रिय दस हैं, जो दो भागों में विभवत हैं—पांच ज्ञाने-न्द्रिय तथा पांच कर्मेन्द्रिय। पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं—थोत्र, त्वक्, चक्षु, रसन, घ्राण। पांच कर्मेन्द्रिय हैं—वाक्, पािण, पाद, पायु, उपस्थ। पांच तन्मात्र, पांच सूक्ष्मभूत कहे जाते हैं। इनके नाम इनके कार्यों के ग्राधार पर हैं—शब्दतन्मात्र, स्पर्श-सन्मात्र, रसतन्मात्र, गन्धतन्मात्र।।१७।।

कौनसा कार्थ किस प्रकार के भ्रहंकार से उत्पन्न होता है, सूत्रकार ने इसका विवेचन किया— सात्त्विकमेकादशकं प्रवर्त्तते वैकृतादहंकारात् ।।१८।। [वैकृतात्] वैकृत (सात्त्विक) [ग्रहंकारात्] ग्रहंकार से [सात्त्विकं] सत्त्वप्रधान [एकादशकं] ग्यारह (इन्द्रियों) का समूह [प्रवर्त्तते] प्रवृत्त है।

सत्त्वगुएपप्रधान ग्रहंकार का नाम वैकृत है। वैकृत ग्रहंकार से ग्यारह इन्द्रियां प्रवृत्त होती है। ग्यारह इन्द्रियों का कारण सात्त्विक ग्रहंकार होने से ये भी सात्त्विक है। इनका सात्त्विकरूप ज्ञान-ग्राहकता तथा क्रिया-निर्वर्तकता में प्रकट होता है। ज्ञान ग्रौर किया के प्रकाशक होने से ये सात्त्विक है। बैकृत ग्रहंकार से ग्याग्ह इन्द्रियों की उत्पत्ति का कथन यह स्पष्ट करता है कि तन्मात्रों की उत्पत्ति तामस ग्रहकार से होती है। जैसे सात्त्विक ग्रहकार का नाम वैकृत है, इसी प्रकार तामस ग्रहंकार का नाम भूतादि है। कदाचित् इसका भूतादि नाम इसीलिए रवख। गया हो कि यह भूतों के ग्रादि ग्रथीत् कारणभूत तन्मात्रों का उत्पादक है। राजस भ्रहंकार का ग्रपर नाम तैजस है। वैसे तो प्रत्येक वस्तु त्रिगुणात्मक है, पर कार्यमात्र में गुणों की विषमता के कारण जहां जिस गुण का प्राधान्य होता है, उसीके ग्राधार पर उसका व्यवहार होने लगता है। इसी प्रकार त्रिगुर्गात्मक एक ग्रहंकार गुणभेद से विभिन्न कार्यों का उत्पादक हो जाता है। ग्रहंकार के दोनों प्रकार के कार्यों में रजोग्रण का पूरा सहयोग रहता है। सत्त्व प्रीत्यात्मक होने से चुम्बकीय ग्राकर्षण का प्रभाव तो रखता है, पर स्वयं श्रकिय होता है। तमस् विषादात्मक होने से स्वतः श्रिक्रिय एवं मृद है, क्रियाशील रजस् प्रत्येक कार्य में इनका वहन करता है, तथा का-र्योत्पादन में सहयोग देता है।

विज्ञानिभक्षु ने लिखा है कि सात्त्विक ग्रहंकार, इन्द्रियों में ग्यारहवें स्थान पर बैठ केवल मन का उत्पादन करता है। शेष दस इन्द्रियां राजस ग्रथवा तैजस ग्रहंकार से उत्पन्न होती हैं। सूत्र तथा कारिकाग्रों के उपलब्ध समस्त व्याख्याकारों में केवल विज्ञानिभक्षु ने ऐसा ग्रथं किया है। इन्द्रियों में ज्ञान व किया के प्रवाशन की क्षमता देखी जाती है जो सत्वग्रण की विशेषता है। यदि इन्द्रियों की उत्पत्ति राजस ग्रहंकार से है, तो इन्द्रियों के इस स्वरूप का सामञ्जस्य कैसे बैठाया जा-ए।। इन्द्रियों का मुख्य स्वरूप ज्ञान-किया ग्रथवा ग्रथं-किया का प्रकाशन है, ग्रतः वे सात्त्विक बताई गई हैं। रजस् का सहयोग तो वहां रहता ही है, क्योंकि प्रत्येक परिणाम सांख्यमतानुसार त्रिग्रणात्मक होता है।। १८।।

ग्यारह इन्द्रियों का निर्देश सूत्रकार स्वयं करता है— कर्मेन्द्रियबुद्धीन्द्रियैरान्तरमेकादशकम् ।।१६।।

[कर्मेन्द्रियबुढीन्द्रियैः] कर्मेन्द्रिय श्रीर ज्ञानेन्द्रियों के साथ [एकादशक] ग्यारहवां (इन्द्रिय) [ग्रान्तरं] भ्रान्तर-भन है।

पांच कर्मेद्रिय ग्रीर पांच बुद्धीन्द्रियों के साथ ग्यारहवां म्रान्तर इन्द्रिय मन

है। बुढीन्द्रियों से अभिप्राय ज्ञानेन्द्रियों से है। पांच कर्मेन्द्रिय—वाक्, पािश, पाद, पायु, उपस्य है। पांच ज्ञानेन्द्रिय—घाण, रसन, चक्षु, त्वक्, श्रोत्र है। इन्द्र अर्थात् आत्मा के ज्ञान एवं भोग का साधन होने के कारण इनका नाम इन्द्रिय है।।१९।।

इन्द्रियों की एक भीर विशेषता का सूत्रकार उल्लेख करता है— आहंकारिकत्वश्रुतेर्न भौतिकानि ॥२०॥

[भ्राहंकारिकत्वश्रुतेः] ग्रहंकार से उत्पन्न होने की श्रुति से (इन्द्रियां) [भौतिकानि] भूतों से उत्पन्न हुईं [न] नहीं।

श्रहंकार से उत्पन्न होने के कारण इन्द्रियां श्राहंकारिक हैं, भौतिक नहीं । इस अर्थ की पुष्टि का संकेत शब्द प्रमाण से भी मिल जाता है। प्रश्नोपिनषद् के चतुर्थ प्रश्न की श्राठवीं कण्डिका में स्थूल कार्य की श्रोर से सूक्ष्म कारण की श्रोर निर्देश करते हुए जो क्रम प्रस्तुत किया गया है, वहां स्थूलभूत, तन्मात्र, इन्द्रिय, मन, श्रहंकार यह क्रम स्वीकार किया है। इससे यह ध्वनित होता है कि इन्द्रियों का कारण श्रहंकार होना चाहिए, स्थूल या सूक्ष्म भूत नहीं। इन्द्रियों की रचना के विचार में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन्द्रियों शर्थ-प्रकाशक होने के कारण सस्वग्रणप्रधान हैं, परन्तु भूतों के निर्माण में तमोग्रण की प्रधानता रहती है। इसलिए भूतों को इन्द्रियों का कारण नहीं माना जा सकता। इसके श्रतिरिक्त सर्ग की सांख्यप्रक्रिया के अनुसार इन्द्रियों का प्रादुर्भाव हो जाने के अनन्तर भूतों का निर्माण होता है। जब इन्द्रियों प्रकट में श्राई; तब तक भूतों का श्रस्तत्व ही न था, उनकी सत्ता केवल कारणरूप में थी; पर इन्द्रियों का निर्माण श्रपने रूप में सम्पन्न हो चुका था। तब इन्द्रियों को भौतिक श्रर्थात् भूतों का विकार माना जाना संभव नहीं।।२०।।

वैदिक साहित्य में ऐसे निर्देश उपलब्ध होते हैं, जहां ग्रग्नि में बाक् इन्द्रिय के, ग्रादित्य में चक्षु इन्द्रिय के लय का उल्लेख (बृ॰ ३।२।१३) किया गया है। प्रायः कारण में कार्य के लय का निर्देश किया जाता है। वाक् ग्रीर चक्षु के समान ग्रन्य इन्द्रियों का भी कारण ग्रहंकार न होना चाहिए, ग्रन्यथा शब्द प्रमाण से इसका विरोध होगा। सूत्रकार समाधान करता है—

देवतालयश्रुतिनरिम्भकस्य ॥२१॥

[देवतालयश्रुतिः] देवता में लय (बताने वाली) श्रुति [ब्रारम्भवस्य] उत्पादक का (निर्देश) [न] नहीं।

देवता पद से व्यवहिष्यमाण श्रम्नि श्रथवा श्रादित्य ग्रादि में जो इन्द्रिय का लय, शब्द द्वारा प्रदिश्तित किया गया है, वह शब्द श्रम्नि श्रथवा ग्रादित्य को इन्द्रिय का ग्रारम्भक [कारण] सिद्ध नहीं करता, क्योंकि कभी किसी वस्तु का ग्रकारण में भी लय देखा जाता है। जैसे पृथ्वी पर जल गिरकर वहीं लीन होजाता है। वस्तुतः यह श्रीपचारिक लय का निर्देश है, वास्तविक कार्य का कारण में लय नहीं। शब्दप्रमाण के उन्हीं स्थलों में श्रात्मा का श्राकाश में तथा श्रोत्र का दिशा में लय बताया गया है, जो कार्यकारणभाव के श्राधारपर संगत नहीं कहा जासकता। वह केवल श्रदृश्यता की भावना से किया गया उल्लेख है। इसलिए ऐसे कथनों के श्राधार पर उनके श्रनुसार इन्द्रियों की कारणता का निर्णय नहीं किया जा-सकता। २१।।

इसके विपरीत इन्द्रियों की ग्रहंकार से उत्पत्ति में शब्द प्रमाण है, तथा उन-का विनाश भी ग्रहंकार में लय होना जाना जाता है। इसी ग्रथं को सूत्रकार ने बताया—

# तदुत्पत्तिश्रुतेर्विनाशदर्शनाञ्च ।।२२।।

[तदुत्पत्तिश्रुतेः] ग्रहंकार से (इन्द्रियों की) उत्पत्ति की श्रुति से [च] श्रीर (इन्द्रियों का ग्रहंकार में) [विनाशदर्शनात्] लय देखे जाने से।

महंकार से इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है, इस म्रथं के शब्दप्रमाण द्वारा पुष्ट होने से तथा महंकार में इन्द्रियों का लय देखे जाने से यह निश्चित होता है कि इन्द्रियां माहङ्कारिक हैं, भौतिक नहीं। महंकार से इन्द्रियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में शब्द प्रमाण का संकेत बीसवें सूत्र पर कर दिया गया है।।२२।।

इन्द्रियसम्बन्धी ग्रन्य विशेषता का उल्लेख सूत्रकार करता है— अतीन्द्रियमिन्द्रियं भ्रान्तानामधिष्ठाने ॥२३॥

[इन्द्रियं] इन्द्रिय [अतीन्द्रियं] अतीन्द्रिय है [अधिष्ठाने] गोलक में (इन्द्रिय प्रतीत) [भ्रान्तानां] भ्रान्तों की है।

इन्द्रिय स्रतीन्द्रिय है, किसी भी इन्द्रिय का स्वयं स्रथवा सन्य किसी इन्द्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं होता। इसलिए प्रत्येक इन्द्रिय स्रतीन्द्रिय है। इन्द्रियों के स्रधि-ष्ठान गोलकों में इन्द्रियप्रतीति, भ्रान्त व्यक्तियों को होती है। स्रभिप्राय यह है कि गोलकों को इन्द्रिय समभकर यह कहना कि इन्द्रियों का इन्द्रियान्तर से ग्रहण होजाता है, सर्वथा भ्रान्ति है। गोलक तो इन्द्रियों के रहने का स्थानमात्र है, स्वयं इन्द्रिय नहीं। इसलिए इन्द्रियों का स्रतीन्द्रिय होना सिद्ध होता है।।२३।।

सांख्य में ग्यारह इन्द्रियां स्वीकार की गई है। शिष्य ग्राशंका करता है — एक ही इन्द्रिय मानने पर शक्तिभेद से उसी इन्द्रिय द्वारा समस्त विषयों का ग्रहण होसकेगा, फिर इतनी इन्द्रियां मानना व्यर्थ है। सूत्रकार समाधान करता है—

शक्तिभेदेऽपि भेदसिद्धी नैकत्वम् ॥२४॥

[शक्तिभेदे] शक्तिभेद होने पर [श्रिप] भी [भेदसिद्धी] भेद सिद्ध हो-जाने पर [एकत्वं] एक होना (इन्द्रिय का) [न] नहीं।

इन्द्रिय एक मानकर यदि उसकी भिन्न शक्तियों के द्वारा विभिन्न विषयों

का ग्रहण स्वीकार किया जाता है, तो जितने विषय है, उनके अनुसार उस इन्द्रिय के शक्तिभेद मानने होंगे, फिर इसी रूप में इन्द्रियों का भेद खिद्ध होगया, उनका इन्द्रिय नाम न रखकर शक्तिभेद कह दिया गया। इसप्रकार विषयग्रहण के लिए शक्तिभेद मानने पर भी साधन की अनेकता सिद्ध होजाती है, तब इन्द्रिय का एक कहना संभव नहीं होसकता। समस्त विषयों का इन्हीं इन्द्रियों से ग्रहण होजाने के कारण अधिक की कल्पना भी अप्रामाणिक है। इसलिए यह निश्चित होता है, कि इन्द्रिय ग्यारह है।।२४॥

इसी अर्थ को सूत्रकार प्रकारान्तर से दृढ़ करता है— न कल्पनाविरोध: प्रमाणदृष्टस्य ॥२५॥

[प्रमाणदृष्टस्य] प्रमाण से सिद्ध का [कल्पनाविरोधः] कल्पना द्वारा विरोध [न] नहीं।

जो वस्तु प्रमाण द्वारा निष्टिचत है, केवल कल्पना के झाधार पर उसका विरोध नहीं किया जासकता। ग्राह्म विषय का वर्गीकरण, शरीररचना तथा किया झों के झाधार पर ग्यारह इन्द्रियां निश्चित की गई हैं। केवल कल्पना के झाधार पर इनको न्यून या झिथक बताना सर्वेषा अप्रामाणिक है।।२४।।

बाह्य इन्द्रियों का प्रतिपादन कर सूत्रकार आन्तर इन्द्रिय के सम्बन्ध में कहुता है—

#### चभयात्मकं मनः ॥२६॥

[मनः] मन [उभयात्मकं] उभयात्मक है।

समस्त इिंद्रयों के बीच में मन उभयात्मक है, ज्ञानेन्द्रिय भीर कर्मेन्द्रिय दोनों के साथ इसका सम्पर्क रहता है, क्यों कि कोई भी इिन्द्रिय मन के सहयोग के विना अपने विषय में प्रवृत्त नहीं होती। प्रत्येक इिन्द्रिय से आलोचित वस्तु—यह ऐसी है अथवा ऐसी नहीं है—इस रूप में मन द्वारा संकित्यत होती है। इसप्रकार मन का प्रत्येक इिन्द्रिय के साथ सम्पर्क रहने से वह उभयात्मक कहा जाता है। विषय के साथ सीधा सम्बन्ध होना ही इिन्द्रिय की विशेषता है। बाह्य विषय के साथ सीधा सम्बन्ध होना ही इन्द्रिय की विशेषता है। बाह्य विषय के साथ सीधा सम्बन्ध चक्षु आदि का होता है, इसिलए ये बाह्य इन्द्रियां है। साधारण रूप में ज्ञाना-दि के लिए बाह्य साधन की दृष्टि से इनको 'वाह्यकरएग' भी कहा जाता है। परन्तु मन, अहंकार तथा वृद्धि का साधारण अर्थ-ग्रहण में कभी भी बाह्य विषयके साथ सीधा सम्पर्क नहीं रहता, इसिलए इन तीनों को अन्तः करण कहा जाता है। स्मृति आदि स्थलों में मन का ग्रान्तर विषय के साथ सीधा सम्पर्क रहने से मन को आन्तर इन्द्रिय माना गया है। करण श्रीर इन्द्रिय दोनों अवस्थाओं में मन कार्य करता है, इस रूप में भी इसे उभयात्मक कहा जासकता है।।२६।।

एक ही अहंक।र से उपर्यु कत रूप में विविध इन्द्रियों का उत्पादन कैसे हो-

जाता है ? सूत्रकार इसका समाधान करता ह---

गुणपरिणामभेदान्नानात्वमवस्थावत् ।।२७।।

[ग्रुणपरिणामभेदात्] ग्रुणों के परिणाम-विशेष से [नानात्वं] ग्रनेकता-विभिन्नता है (इन्द्रियों की) [ग्रवस्थावत्] ग्रवस्था के समान ।

सत्त्व-रजस्-तमस् ग्रुणों के परिणामविशेष के कारण नाना इन्द्रियों की उत्पत्ति होजाती है। ग्रुणपरिणाम इतना विचित्र एवं चमत्कारपुणें है, कि ग्रुणों की विषमता प्रयात् न्यूनाधिकता की विशेषता से इनके विचित्र परिणाम होते रहते हैं। इसप्रकार एक ही ग्रहंकार, सत्त्व ग्रादि ग्रुणों के परिणामविशेष के कारण विविध इन्द्रियों को उत्पन्न करदेता है। जिनमें रूपादि विभिन्न विषयों के ग्रहण का सीमित सामर्थ्यं निहित रहता है। चक्षु रूप को ही ग्रहण करसकती है, श्रोत्र केवल शब्द को। ग्रन्य विषय का ग्रहण इनके द्वारा नहीं किया जासकता। जैसे एक ही देह का बाल्य, कौमार, यौवन, वार्द्वक्य ग्रादि श्रवस्थाओं के रूप में विविध परिणाम होता है, ऐसे ही एक ग्रहंकार ग्रनेक-रूप सृष्टि कर देता है। यह केवल इन्द्रिय-सगं में नहीं, भूतादि नामक तामस ग्रहंकार से पञ्च तन्मात्ररूप विविध सृष्टि होती है। यह सब ग्रुणपरिणाम की विशेषता का ही चमत्कार है।।२७॥

ज्ञानेन्द्रिय भीर कर्मेन्द्रिय के विषय का निरूपण करता है— रूपादिरसमलान्त उभयोः ॥२८॥

[उभयो:] दोनों प्रकार (की इंन्द्रियों) के (विषय) [रूपादिरसमलान्तः] कप से लगाकर रसमल (पुरीष) पर्यन्त हैं।

श्रानेन्द्रिय भीर कर्मेन्द्रिय दोनों का विषय रूप से लगाकर रसमल भयांत् पुरीष पर्यन्त समभाना चाहिए। चक्षु,त्वक्,श्रोत्र, रसन, झार्गा—इन पांच श्रानेन्द्रियों का विषय यथाक्रम रूप,स्पर्श, शब्द, रस,गन्ध है। वाक्, हाथ,पर, उपस्य, गुदा— इन पांच कर्मेन्द्रियों का विषय कमानुसार बोलना, लेना देना पकड़ना, चलना, भ्रानन्द भीर मलोत्सर्जन है।।२८।।

इन्द्रियां करण है ग्रीर जिसके करण है, सूत्रकार निर्देश करता है—
द्रष्ट्रत्वादिरात्मनः करणत्वमिन्द्रियाणाम् ॥२६॥

[द्रप्टुत्वादिः] द्रष्ट्रत्व ग्रादि धर्म [ग्रात्मनः] ग्रात्मा के हैं [करणत्वं] करण-साधन होना [इन्द्रियाणां] इन्द्रियों का (धर्म) है।

समस्त इन्द्रियां करण है, किसी के साधन है। कहा जासकता है कि सब इन्द्रियों की यह एकसमान स्थित है कि वे किसी के साधनमात्ररूप में उपस्थित होती हैं। चक्षु साधन बनकर रूप को जिसके लिए प्रस्तुत करता है, वह इसका इच्टा है। द्रष्ट्रत्व प्रथात् द्रष्टा होना, प्रात्मा का स्वरूप है। प्रादि शब्द से श्रोता स्पर्शियता, रसियता, श्राता ग्रादि रूप में सब इन्द्रियों के विषयों को ग्रहण करने वाला अथवा भोगने वाला आत्मा है, यह समक्ता चाहिए। जैसे करण-साधन होना इन्द्रियों का स्वरूप है, ऐसे ही द्रष्टा, श्रोता, भोक्ता, कर्ता आदि होना आत्मा का स्वरूप है।।२६॥

> तीनों अन्तःकरणों के असाधारण व्यापार का निर्देश करता है— त्रयाणां स्वालक्षण्यम् ॥३०॥

[त्रयाणां] तीन (अन्तःकरणों) का [स्वालक्षण्यम्] स्वलक्षण होना (धर्म अथवा व्यापार है)।

महत् श्रहंकार ग्रीर मन इन तीनों अन्त:करणों का ग्रपना-ग्रपना जो वि-शेष लक्षण है, वहो इनका ग्रसाधारण व्यापार है। श्रध्यवसायवृत्तिक महत्तत्व है। उसकी ग्रसाधारण वृत्ति ग्रध्यवसाय है। इसीप्रकार ग्रमिमान श्रहंकार का तथा संकल्प मन का ग्रसाधारण व्यापार है।।३०।।

समस्त करणों की ग्रसाधारण वृत्ति का उल्लेख कर सूत्रकार उनकी साधा-रण वृत्ति का निर्देश करता है---

सामान्या करणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥३१॥

[प्राणाद्याः] प्राण म्रादि [पञ्च] पांच [वायवः] वायु [सामान्या]

१. सांख्यदर्शन की मुद्रित पुस्तकों में इस सूत्र के प्रथम दो पदों का समास किया हुमा पाठ उपलब्ध होता है। इस सूत्र का प्राचीन वास्तविक पाठ यही है, जो हमने दिया है। ईश्वरकृष्ण ने कारिकाझों की रचना के समय, जो सांस्यसुत्रों के ब्राधार पर बनाई गई है इस सूत्र के प्रथम दो पदों को समस्त करके ब्रार्था [२६]का उत्तराद्धं बना दिया। ग्रनन्तर काल में कारिकाओं का प्रचलन पठन-पाठन में ग्रविक रहा। उसी संस्कार के प्राधार पर सांख्यसूत्रों के प्रघ्येता व्यक्तियों ने सूत्र का पाठ भी कारिकानुसार बना डाला। यह सूत्र 'न वायुक्तिये पृवगुपदेशात्' [२।४।६] इस वेदान्तसूत्र के शांकरभाष्य में उद्धृत किया गया है। वहां यही पाठ है, भीर समस्त भारत तथा विदेशों में मुद्रित शांकरभाष्य के प्रामाणिक संस्करणों में इसी पाठ को स्वीकार किया है। परन्तु श्राघुनिक भाषा के संस्करणों में शांकरभाष्य के इस पाठ को भी कारिका के प्रनुसार बनाकर प्रशुद्ध कर दिया गया है। इस सम्बन्ध मे---भ्रज्युत प्रन्थभाला कार्यालय,बनारस तथा ब्रह्मचारी विष्युकृत हिन्दी ब्रनुवाद,वेदान्त केसरी कार्यालय, प्रागरा के संस्करणों का नाम लिया जा सकता है। यह निश्चित बात है, कि इस प्रन्य के सम्पादक तथा संशोधक महानुभावों ने बास्यकाल से कारि-का के पाठ का प्रभ्यास होने के कारण इस पाठ को कारिकानुसारी बना दिया है। उन्होंने शांकरभाष्य के पाठ के महत्त्व को नहीं समक्षा । सांस्यदर्शन के मुद्रित पुस्तकों में जो बाब इस सूत्र का कारिकानुसारी पाठ मिसता है, वह भी इसी प्रकार भव्द किया गया है।

साधारए [करएवृत्तिः] करणवृत्ति-करएों का व्यापार है।

प्राण, प्रपान, व्यान, समान, उदान ये पांचों प्राण, जो वायुरूप हैं. सब करणों की साधारण वृत्ति हैं। पांचों प्राण समस्त करणों का साधारण व्यापार हैं। करण तेरह हैं, ग्यारह इन्द्रियां, ग्रहंकार श्रीर बुद्धि। ग्रड़तीसवें सूत्र में इनका प्रति-पादन किया गया है। इन सबका श्रस्तित्व, प्राणों का प्रयोजक होने से प्राण इन सब का व्यापार माना गया है। यदि दो-एक करणा का श्रथवा श्रधिक का भी प्रस्तित्व न रहे, तो कुछ करणों के श्रस्तित्व में भी प्राण-व्यापार बराबर चलता रहता है।

सांख्यसप्तित की उनत्तीसवीं भार्या में, जहां इस अर्थ का प्रतिपादन किया गया है, वाचस्पति मिश्र ने उसकी व्याख्या करते हुए, पांचों प्राणों को तीन भ्रन्त:करण का ही सामान्य व्यापार बताया है, बाह्य इन्द्रियों का नहीं। उसी का ग्रनुकरण करते हुए इस सूत्र के भाष्य में विज्ञानिभक्ष ने भी प्राण ग्रादि को तीन ग्रन्त:करणों की सामान्यवृत्ति माना है। उक्त ग्रार्या की लांख्यतत्त्वकी मुदी पर टिप्पणी करते हुए बालराम उदासीन ने लिखा है, कि सुपुष्ति में चक्षु म्रादि बाह्य इन्द्रियों का उपसंहार होने पर भी प्राण-व्यापार बराबर देखा जाता है, इसलिए प्राण ग्रादि को बाह्य इन्द्रियों का व्यापार न मानकर ग्रन्त:करण का ही व्यापार मानना ठीक है। पर सुषुष्ति में तो बाह्य इन्द्रियों के समान अन्त:कर्ण का भी उप-संहार रहता है। तथा उन्मत्त एवं मूढ प्रवस्था में ग्रन्त:करण भी विकृत होजाता है, परं उस ग्रवस्था में भी प्राण-व्यापार बराबर बना रहता है। वस्तुतः सुषुप्ति भादि में प्रत्येक करए का मस्तित्व बना रहता है, केवल उसके मसाधारण व्यापार का ग्रवरोष होता है। जीवनानुकूल प्राणवृत्ति तो, जो समस्त करणों की साधारण-वित्त है, बराबर बनी रहती है। अन्ध बिधर आदि अवस्था में भी चक्षु श्रोत्र आदि इन्द्रियां बराबर बनी रहती हैं, केवल उनके बाह्य गोलक नष्ट हो जाते हैं, फलस्व-रूप उनका ग्रसाघारण बाह्य व्यापार नहीं रहता। इसलिए उस ग्रवस्था में भी प्रारग-व्यापार के बराबर बने रहने में कोई ग्रापत्ति नहीं। इस ग्राघार पर वेदान्त सुत्र [२।४।६] की भामती में वाचस्पति मिश्र ने प्राण ग्रादि को सांख्य-सिद्धान्त से समस्त करणों का साधारण व्यापार मानकर उसके प्रत्याख्यान का यत्न किया है, तथा योगसूत्र [३।३९] की तत्त्ववैशारदी में, 'समस्तेन्द्रियवृत्तिः प्राणादिलक्षणा जीवनं इस व्यासभाष्य की व्याख्या करते हुए, प्राण म्नादि को समस्त करणों का व्यापार लिखा है। फलतः सांस्यसप्तित की उनत्तीसवीं मार्या पर वाचस्पति मिश्र का लेख चिन्त्य है। वस्तुतः उनत्तीसवीं म्रार्या के सैवा भवत्य-सामान्या' पदों का सम्बन्ध मिश्र ने उसी आर्या के प्रथम चरण के साथ समका, जबिक उसका सम्बन्ध ब्रहाईसवीं बार्या के साथ भी है। इसप्रकार समस्त करणों के ब्रसाघारण व्यापार को बताकर, उनत्तीसवीं ब्रार्या के उत्तराद्ध से उन्हीं

सूत्र ३२]

समस्त करणों के साधारण व्यापार का निर्देश किया गया है। इसप्रकार पांच प्राण समस्त करणों के व्यापार हैं, कैवल श्रन्तःकरण के नहीं ।।३१।।

श्रव इन्द्रियवृत्तियों की कुछ विशेषताश्रों का निरूपण किया जाता है। क्या इन्द्रियवृत्ति सदा ऋमशः होती हैं, श्रथवा कभी युगपत् भी हो जाती हैं? सूत्रकार बताता है—

क्रमशोऽक्रमशश्चेन्द्रियवृत्तिः ॥३२॥

[इन्द्रियवृत्तिः] इन्द्रियों का व्यापार [क्रमशः] क्रमवार [च] ग्रौर [ग्रक्रमशः] विना क्रम-युगपत् (होता है)।

इन्द्रियवृत्ति कमशः होती है। किसी वस्तु के सन्मुख होनेपर चक्षु से उसका आलोचनमात्र होता है। तदनन्तर मन उसके विषय में संकल्प करता है, यह क्या वस्तु है। पुनः अहंकार अपने साथ उसके सम्बन्ध की भावना करता है, यन में बुद्धि उसका निश्चय करती है। जैसे 'फुटपुटे में कोई वस्तु दीखी, यह चक्षु का ब्या-पार है। उसके अनन्तर यह संकल्प हुआ, कि यह चोर है, या और कुछ? यह संकल्प मन का व्यापार है। पुनः अपने साथ उसके सम्बन्ध की भावना होती है, कि यह मेरी ओर आरहा है, अथवा यह मेरी किसी वस्तु को उठा रहा है, यह ऋहं-कार का व्यापार है। अन्त में यह निर्णय होता है, कि यहां से हटजाना चाहिए, अथवा यह चोर है, इसे पकड़ लेना चाहिये, यह बुद्धि का व्यापार है। इसप्रकार किसी भी विषय में इन्द्रियों का व्यापार कमर्शः होता है। यद्यपि इस कम के निर्देश में अहंकार और बुद्धि इन्द्रिय नहीं हैं, और सूत्र में इन्द्रियों के बृहत् समुदाय के साथ अहंकार और बुद्धि का भी समावेश कर लिया है।

कभी-कभी इन्द्रियवृत्ति युगपत् भी होजाती है। जंगल तथा अन्धेरे में जाते हुए अचानक बिजली चमकने अथवा अन्य आकस्मिक आलोक से अपने सन्मुख बघेरे या सांप या अन्य किसी अति भयावह वस्तु को देखते ही व्यक्ति भाग खड़ा होता है। ऐसे अवसर पर आलोचन चक्षु से, संकल्प मन से, अभिमान अहंकार से तथा नि-रुचय बुद्धि से सहसा होजाता है। ऐसे इन्द्रियव्यापार को अक्रमिक अथवा युगपत् कहा जाता है। वस्तुस्थिति यह है, कि इन्द्रियव्यापार यहां भी युगपत् नहीं होता, वह कमपूर्वक ही होता है, पर इतनी शीझता के साथ होजाता है, कि भयादि के कारण उस कम को पकड़ा नहीं जाता। जैसे कमल की बहुत सी पंखुड़ियों में सुई छेदने से सब पंखुड़ियां एक साथ ही बिधी हुई प्रतीत होती है, पर वस्तुतः ऊपर की एक पंखड़ी को बींधने के बाद ही सुई दूसरी पंखड़ी में जाती है। इस भावना को ध्वनित करने के लिए सूत्रकार ने सूत्र में 'क्रमशः' पद को ही मुख्य रूप में प्रथम रनख। है। आपाततः प्रतीयमान अक्रमिकता को गौगारूप में दिखलाने के लिए अनन्तर 'म्रकमशः' पद का निर्देश है। म्रागे च' पद समुच्चय के म्रर्थ में है, जो इन्द्रियवृत्ति के म्रकम को केवल व्यावहारिक म्राघार पर होने से उसकी भ्रौपचारिकता को म्रधिक दृढ़ करता है।

इस प्रसंग में विज्ञानिभक्षु का कहना है, कि एक समय में एक इन्द्रियवृत्ति ंहोती है, उसके ग्रनन्तर दूसरी । चक्षुवृत्ति के ग्रनन्तर श्रोत्रादिवृत्ति होगी । यह ंइन्द्रियवृत्ति की क्रमिकता के उदाहरणस्थल हैं। जब साधन-सामग्री उपस्थित होने पर एक ही समय में अनेक इन्द्रियवृत्ति होजाती हैं, चक्षु श्रोत्र रसन त्वक एक साथ ही शष्कुलीभक्षण ग्रादि स्थल में व्यापृत होती है, यह इन्द्रियवृत्ति की श्रक्रमिकता का उदाहरण है। वह वृत्ति की क्रिमिकता अक्रिमिकता के इस प्रसंग में ग्रहंकार भौर बुद्धि का समावेश नहीं करना चाहता, वह केवल इन्द्रियवृत्ति के सम्बन्ध में इस निर्देश को मानता है, इसलिए कि सूत्रकार प्रक्रमिकता का प्रतिपादन कर मन की अग्रुता का प्रतिषेध करना चाहता है, ग्रौर मध्यम परिमागाता का प्रतिपादन । पर वस्तुतः विज्ञानिभक्षु का यह विचार युक्त प्रतीत नहीं होता । इसमें दो भ्रापत्ति बहुत प्रबल हैं। प्रथम यह है, कि यदि मन को मध्यम परिमाण मानने का प्रभाव यह होता है, कि वह एक समय में अनेक इन्द्रियों के साथ सम्पर्क स्थापित करता है, अग् मानने पर ऐसा नहीं होसकता, तो सरा ही युगपत् वृत्ति होनी चाहिए, ऋमिक वृत्ति का म्रवकाश ही नहीं रहता। क्योंकि मध्यमपरिमाण मन का प्रतिक्षण प्रत्येक इन्द्रिय के साथ सम्पर्क बराबर बना रहेगा। यह स्थिति सनुभव के सर्वथा विरुद्ध है। दसरी ब्रापत्ति यह है, सांख्यसूत्र [३।१४] में मन को साक्षात् ब्राणुपरिमाण कहा है। यदि ग्रणु का ग्रभिप्राय परिच्छित्र है, ग्रीर उस ग्रवस्था में मन को मध्यम परिमाण मानने पर भी सूत्र का विरोध नहीं रहता, तो भी सांख्य में मन की ऐसी स्थिति कदापि प्रतिपादित नहीं की गई, जिससे यह स्पष्ट होसके, कि मन एक समय में लौकिक विषयग्रहण के लिए ग्रनेक इन्द्रियों के साथ सम्पर्क स्थापित करता है। सांख्य में जिस भावना से मन के मध्यम परिमाण होने की कल्पना की जाती , है, उस दृष्टि से इन्द्रियों की स्थिति भी वैसी ही है। यह निश्चित है, कि सांख्य लौ-ि किक प्रत्यक्ष में एक समय में एक ही इन्द्रिय के साथ मन का सम्पर्क स्वीकार करता है । पूरी या परांवठे को बत्तीसी बनाकर, हाथ में पकड़, काट-काटकर खाना 'श-्र... ष्कुलीमक्षण' है । कहा जाता है, इस में छ: इन्द्रियों का एक साथ व्यापार होरहा है। हाथ में पकड़ने से एक कर्मेन्द्रिय का व्यापार, स्पर्श रहने से त्वक् का व्यापार, काटते समय नासिका के भ्रागे गन्धग्रहण से घ्राण का व्यापार, चबाते समय उत्पन्न हुए घ्वनि का ग्रहण होने से श्रोत्र का ब्यापार, उसे देखते रहने से चक्षु का व्यापार ग्रीर चवाने में रसास्वादन से रसनेन्द्रिय का व्यापार होता है। भिक्षु के विचार से यहां एक ही समय में इन समस्त इन्द्रियों के साथ अनका सम्पर्क है, और ये इन्द्रियवृत्ति

युगपत् होरही हैं। पर यहां तक सम्बन्ध मानकर ही कार्य पूरा नहीं होजाता। मन के साथ ग्रहंकार ग्रीर तब बुद्धि का सम्बन्ध माने विना किसी भी ग्रर्थ का निश्चय होना ग्रशक्य है।

वस्तुतः सूत्र के 'ग्रक्रमशः' पद से प्रतिपादित विचार को सांख्य का मुख्य सिद्धान्त समक्त कर भिक्षु ने घोखा खाया है। शष्कुलीभक्षण स्थल में भी इन्द्रियवृत्तियां क्रमिक ही होती हैं। ग्रांख से देखना, त्वक् से छूना, हाथ से उठाना, मुख में देने के लिए नाक के ग्रागे लाना, काटकर चवाना ग्रौर रसास्वादन करना, यह सब इन्द्रियों का क्रम है, इसी के ग्रनुसार वृत्तिलाभ होता है। क्रमिकता की ग्रोर घ्यान न देने से युगपद्भावना की केवल भ्रान्ति है। क्रमिक ग्रौर ग्रक्रमिक के उदाहरण चाहे कोई हों, पर इन्द्रियवृत्ति की क्रमिकता सर्वत्र मुख्य सिद्धान्त है, ग्रक्षमिकता का केवल लौकिक व्यवहार के ग्राधार पर ग्रोपचारिक वर्णन है।।३२।।

वृत्तियों की अन्य विशेषता का सूत्रकार प्रतिपादन करता है-

वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाऽक्लिष्टाः ।।३३॥

[क्लिष्टाऽक्लिष्टा:]क्लेश देनेवाली और क्लेश न देनेवाली[पञ्चतय्य:] पांच प्रकार की [वृत्तय:] वृत्तियाँ हैं।

समस्त तेरह करणों की पृथक्-पृथक् विशेष वृत्तियों तथा सब की मिलित सामान्यवृत्ति का एवं उनकी कुछ विशेषता का यथावसर प्रतिपादन किया गया। उन्हीं वृत्तियों की एक अन्य विशेषता का इस सूत्र से प्रतिपादन किया जाता है। तेरह करएों की जो पृथक् विशेष वृत्ति हैं, उन में तीन ग्रन्तःकरणों की वृत्ति स्वतन्त्ररूप से सीधे किसी बाह्य ग्रर्थ को विषय नहीं करती। प्रत्युत बाह्य इन्द्रियों द्वारा जो विषय उपस्थित किया जाता है, ग्रन्तः करणों का व्यापार उसी पर ग्राश्रित रहता है। बाह्य इन्द्रियों में पांच ज्ञानेन्द्रिय तथा पांच कर्मेन्द्रिय हैं। कर्मेन्द्रियों का केवल क्रियारूप व्यापार होता है, जिसका सीधा प्रभाव ग्रात्मा तक नहीं पहुंचता, प्रत्युत ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा पहुंचता है। इसप्रकार मुख्यरूप से पांच ज्ञानेन्द्रियवृत्तियां हैं, जो क्लिष्ट म्रक्लिष्ट दोनों प्रकार की होती है। बाह्य ग्रर्थ के ग्रनुसार जो इन्द्रियवृत्तियां ग्रात्मा में अनुकूल अनुभूति की जनक है वे अनिलष्ट है-क्लेश न देनेवाली मुखद। इसके विपरीत जो प्रतिकूल ग्रनुभृति की जनक है, वे क्लिब्ट है-क्लेश देनेवाली-दु:खद । इसप्रकार भ्रात्मा का समस्त सांसारिक सुख-दु:ख भोग, इन्हीं पांच इन्द्रिय-वृत्तियों द्वारा सम्पन्न होता है। जब समस्त बाह्यायंविषयक इन्द्रियवृत्तियों को दु:खपक्ष में डाल दिया जाता है, तव ये सब क्लिष्ट है । केवल समाधिवृत्तियां ग्रक्लिष्ट रह जाती है।

इसीप्रकार की म्रानुपूर्वी का एक सूत्र यागदर्शन में भी है। पर म्रथ-दृष्टि से यहां उसका कोई संकेत नहीं। म्रभी तक उपलम्यमान व्याख्याम्रों में इस सूत्र का

न्यास्यान उसी सूत्र के सामञ्जस्य के अनुसार किया गया है। पर वस्तुतः यहां योग-दर्शन के सूत्र की कोई तुक बैठती नहीं। वहां जिन पांच वृत्तियों का उल्लेख है, प्रस्तुत प्रसंग में उसका कोई सामञ्जस्य नहीं है। यहां जिन इन्द्रियवृत्तियों का प्रकरण चल रहा है, उसी के अनुसार सूत्र का अर्थ किया जाना चाहिए। यह बात अलग है कि योगसूत्रोक्त वृत्तियां, प्रस्तुत इन्द्रियवृत्तियों से अतिरिक्त अपना कोई अस्तित्व न रखती हों।।३३।।

पूर्वोक्त इन्द्रियवृत्तियां विलष्ट श्रक्लिष्ट रूप में श्रात्मा के समस्त भोगों को प्रस्तुत करती हैं। पर इनके शान्त होजाने पर श्रात्मा की क्या स्थिति होतीहै ? सूत्र-कार बतातर है—

तन्निवृत्तावुपशान्तोपरागः स्वस्थः ।।३४॥

[तिन्नवृत्ती] इन्द्रियवृत्तियों के निवृत्त होजाने पर [उपशान्तोपरागः] विषयों का प्रभाव शान्त होने से [स्वस्थः] ग्रपने में श्रात्मा स्थित होता है।

इन्द्रियवृत्तियां जब क्लेशहेतु म्रथवा म्रक्लेशहेतु रूपमें म्रात्मा के लिए भाग प्रस्तुत करती रहती हैं, उस समय म्रात्मा वृत्तिसरूप रहता है। पर जब इन्द्रिय-वृत्तियां निवृत्त होजाती हैं, सांसारिक विषयों की म्रोर कोई भ्राक्षण नहीं रहता, तृष्णा के न रहने से म्रात्मा पर बाह्य विषयों का प्रभाव होना शान्त होजाता है, तब म्रात्मा स्वरूप में म्रवस्थित होता है। चेतन में म्रचेतन तथा म्रचेतन में चेतन की भावना जो म्रविवेक के कारण रहती है, वह न रहकर चेतन में चेतन की भावना होना ही म्रात्मा का स्वरूप में म्रवस्थित होना है। यह स्थित, समाधिलाभ के म्रान्तर म्रात्मसाक्षात्कार होने पर प्राप्त होती है, जब समस्त वैषयिक इन्द्रियवृत्तियां समाप्त हो जाती है।।३४।।

इसी श्रथं को सूत्रकार दृष्टान्त द्वारा समभाता है— कुसुमवच्च मणि: ।।३५।।

[मिणिः] स्वच्छ स्फटिक [च] जैसे [कुसुमवत्] फूल के समान (प्रतीत होता है)।

जैसे स्वच्छ स्फटिक मिए, फूल के सम्पर्क में फूल के समान लाल, नीली या पीली प्रतीत होती है। पर फूल के हट जाने पर वह अपने स्वच्छ प्रतीत होने लगती है। उसके वास्तविक स्वरूप में कभी कोई अन्तर नहीं आता। इसी-प्रकार चेतनस्वरूप आत्मा को इन्द्रियवृत्तियों से प्रभावित होकर चेतन में अचेतन तथा अचेतन में चेतन की प्रतीति हुआं करती है। पर समाधिलाभ द्वारा इन्द्रिय-वृत्तियों के हट जाने से वह अपने चेतनस्वरूप का साक्षात्कार करता है। उसके अपने इस वास्तविक स्वरूप में कभी कोई अन्तर नहीं आता। वृत्तिसरूपता में भी उसका चेतनस्वरूप तदवस्य रहता है। वृत्तियों का हट जाना ही उसका स्वरूप में

भवस्थित होना कहा जाता है। 'च'कार पूर्वसूत्र के साथ दृष्टान्त द्वारा अर्थ-सम्बन्ध को प्रकट करता है।।३४॥

यदि करएाव्यापार पुरुष के लिए क्लेश का हेतु है, तब करएों की प्रवृत्ति क्यों होती है ? सूत्रकार बताता है—

पुरुषार्थं करणोद्भवोऽप्यदृष्टोल्लासात् ॥३६॥

[स्रदृष्टोल्लासात्] स्रदृष्ट के प्रभाव से—प्रकट में स्राने से [स्रपि]ही [कर-णोद्भवः] करणों का व्यापार [पुरुषार्थं] पुरुष-चेतन स्रात्मा के लिए है।

श्रदृष्ट सर्थात् धर्माघर्मं की श्रभिव्यक्ति से, पुरुष के भोग तथा अपवर्गरूप प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए करणों की प्रवृत्ति होती है। श्रनादि काल से श्रात्मा इसी कम में चला ग्रारहा है। इसने जो कुछ श्रभ-अश्रभ कर्म किए होते हैं, उसी के श्रनुसार करणों की प्रवृत्ति होती रहती है, जो पुरुषार्थं के साधक हैं। यद्यपि इन्द्रियवृत्तियां क्लेशहेतुक कही गई हैं, फिर भी इस स्थिति में ग्राए विना ग्रात्मा के भोग तथा अपवर्ग की सिद्धि नहीं होती। करणव्यापार का यही प्रयोजन है। सूत्र में 'ग्रपि' पद ग्रवधारण ग्रथं में है।।३६॥

पुरुषार्थं के लिए करगारूप में प्रकृति की प्रवृत्ति को सूत्रकार दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करता है—

## धेनुवद्वत्साय ॥३७॥

[वत्साय] बच्छे के लिए [धेनुवत्] गाय के समान (म्रात्मा के लिए इन्द्रि-यादि रूप में प्रकृति की प्रवृत्ति होती है)।

बछड़े के लिए गो जैसे दूध प्रस्नवित करती है, ऐसे पुरुषार्थ के लिए समस्त करण प्रवृत्त होते हैं। पुत्रस्नेह की भावना से अनुप्राणित गो-चेतन पय:प्रवृत्ति का निमित्त है। गौ-म्रात्मा से प्रेरित पय वत्स के लिए प्रवृत्त होता है। इसीप्रकार सर्व-नियन्ता चेतन से प्रेरित म्रचेतन करण, पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्त रहते हैं।।३७॥

भ्रभी तक करणों के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन किया गया, पर शेकरण हैं कितने ? सूत्रकार बताता है—

करणं त्रयोदशविधमवान्तरभेदात्।।३८।।

[मवान्तरभेदात्] मवान्तर भेद से [त्रयोदशविषं] तेरह प्रकार का [करणं] करण है।

तेरह प्रकार के करण हैं, भ्रवान्तर भेद से। मुख्य करण एक बुद्धि है। उसीका परिणाम भ्रहंकार है। भ्रहंकार से ग्यारह इन्द्रियां परिणत होजाती है। इसप्रकार बुद्धि के ही भ्रवान्तर भेद ये कहे जासकते हैं। सूत्र में 'विभ' का प्रयोग करणों के समस्त भ्रवान्तर भेदों का प्रकार बताने के लिए है। वे प्रकार केवल तेरह हैं। वैसे तो भारमाओं के भ्रवन्त होने के कारण भीर प्रत्येक भ्रात्मा के साथ

करणों का पृथक् सम्बन्ध रहने के कारण व्यक्तिरूप से इनको भी अनन्त कहा जासकता है। ये तेरह प्रकार करण के स्पष्ट हैं—बुद्धि, अहंकार, मन ये तीनों अन्तःकरण; श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, रसन, घाण ये पांच ज्ञानेन्द्रिय तथा वाणी, हाथ, पैर, ग्रुदा, उपस्थ ये पांच कर्मेन्द्रिय मिलाकर दस बाह्यकरण हैं। अन्तःकरण और बाह्यकरण मिलाकर तेरह हैं।।३८।।

पुरुष के लिये सब विषयों को सीधा समर्पित करने में केवल बुद्धि को करण कहना चाहिए। इन्द्रियों को करएा क्यों कहा जाता है ? सूत्रकार बताता है—

इन्द्रियेषु साधकतमत्वयोगात् कुठारवत् ।।३६।।

[साधकतमत्वयोगात्] ग्रतिशय साधन होने के सम्बन्ध से [इन्द्रियेषु] इन्द्रियों में (करण व्यवहार हाता है) [कुठारवत्] कुल्हाड़े के समान।

यह ठीक है कि बुद्धि पुरुष के लिए विषय को सीघा समर्पित करती है, परन्तु प्रत्येक बाह्य विषय के बुद्धि तक पहुंचने में इन्द्रियों का अतिशय सहयोग है; इसी-लिए इन्द्रियों को करण माना गया है। बुद्धि का बाह्य विषय के साथ कभी सीघा सम्पर्क नहीं होता। इस कार्य को इन्द्रियां ही सम्पन्न करती हैं। जैसे लकड़ी काटने में कुल्हाड़े का उपयोग है; पर लकड़ी कटने का सीघा सम्बन्ध प्रहार से हैं। कुल्हा-ड़ा यदि पास में रक्खा रहे, वेगपूर्वंक लकड़ी पर उसका प्रहार न किया जाए, तो लकड़ी कट नहीं सकती। यद्यपि यहां 'कटना' किया से सीघा सम्बन्ध प्रहार का है, पर यदि कुल्हाड़ा न हो तो प्रहार की संभावना ही नहीं होसकती; इसलिए कुल्हाड़ा लकड़ी काटने का साधन माना जाता है। इसीप्रकार आत्मा के साथ विषय-समर्पण की दृष्टि से बुद्धि का सीघा सम्पर्क होने पर भी इन्द्रियों के विना कोई बाह्य विषय बुद्धि तक पहुंच नहीं सकता; इसलिए पुरुषायं के सम्पादन में उन-का ग्रावश्यक सहयोग होने के कारण उनको करण माना गया है।।३६।।

इन्द्रियां ग्यारह हैं। क्या उनमें सबकी स्थिति एक समान है, या कुछ गौण-प्रधान भाव भी है ? सूत्रकार बताता है—

द्वयोः प्रधानं मनो लोकवद् भृत्यवर्गेषु ॥४०॥

[द्वयोः] दोनों (म्रान्तर-बाह्य) प्रकार की इन्द्रियों में [मनः] मन (म्रा-म्तर इन्द्रिय) [प्रधानं] मुख्य है। [मृत्यवर्गेषु] भृत्य वर्गों में [लोकवत्] लोक में जैसे (होता है मथवा देखा जाता है)।

पान्तर और बाह्य भेद से इन्द्रियां दो प्रकार की हैं, यह प्रतिपादन किया जाचुका है [१।२-।।२।१६]। म्रान्तर इन्द्रिय एक मः है, भौर शेष दस इन्द्रियां बाह्य हैं। इन दोनों में मन प्रधान भ्रथात् मुख्य माना गया है। जैसे लोक में किसी राजा के भ्रनेक भृत्यवर्ग होते हैं। उनका कार्य पृथक् बंटा होता है। सब भ्रपना-भ्रपना कार्य सम्पन्न कर भ्रपने मुख्य राजभृत्य को सौंप देते हैं, वह उस कार्य को राजा तक

पहुँचाने का प्रबन्ध करता है। इसीप्रकार चक्षु ग्रादि बाह्य इन्द्रियों का ग्रपना-ग्रपना विषय नियत है। ये सब इन्द्रियां ग्रपना-ग्रपना कार्य मन को सोंपती रहती हैं। मन उभयात्मक है, ज्ञानेन्द्रिय ग्रीर इन्हेंन्द्रिय दोनों प्रकार की प्रत्येक इन्द्रिय के जाथ ग्रावश्यकतानुसार उसका सम्पर्क हुन्ना करता है। वह उस कार्य को ग्रागे पहुंचाता है। इसलिए दोनों प्रकार की इन्द्रियों में ग्रान्तर इन्द्रिय मन को प्रधान ग्राथात् मुख्य माना गया है। 'मन के हारे हार है, मन के जीते जीत'। 'मन एव मनुष्यागां कारणं बन्धमोक्षयोः'।

> इसी श्रर्थ की पुष्टि में सूत्रकार एक हेतु उपस्थित करता है— अव्यभिचारात् ।।४१।।

[ भ्रव्यभिचारात् ] इन्द्रिय के साथ नियत सम्बन्ध होने से ।

प्रत्येक बाह्य इन्द्रिय के साथ ग्रावश्यकतानुसार मन का सम्पर्क होता रहता है, श्रीर प्रत्येक इन्द्रिय बाह्य विषय को श्रपने श्रन्दर लेकर मन को सौंप दिया करती है, इस नियम का कभी उल्लंघन नहीं होसकता। दस बाह्य इन्द्रियों के ऊपर मन एक कोटपाल के समान है। समस्त बाह्य इन्द्रियां श्रपना-श्रपना विषय यथाक्रम मनको सौंपा करती है, इस नियम के श्रनुल्लंघनीय होने से इन्द्रियों में मन की प्रधा-नता स्पष्ट होती है।।४१।।

मन समस्त इन्द्रियों में जैसे प्रधान है, क्या समस्त करणों में भी कोई एक प्रधान है ? सूत्रकार इसका समाधान करता है—

तथाऽशेषसंस्काराधारत्वात् ।।४२।।

[ प्रशेषसंस्काराधारत्वात् ] समस्त संस्कारों का ग्राधार होने से (सब कर-णों में बुद्धि) [तथा] प्रधान है।

सूत्र में 'तथा' पद प्रधान प्रथं का परामर्शक होने से अपने उद्देश्य बुद्धि का ग्राध्याहार कर लेता है। ग्रशेष संस्कारों का ग्राधार होने से समस्त करणों में बुद्धि को प्रधान माना जाता है। समस्त इन्द्रियां ग्रपना-ग्रपना विषय मन को सौंपती है, मन ग्रहकार को ग्रौर ग्रहकार बुद्धि को। बुद्धि सर्वात्मना उस विषय का ग्रवधारण करती हुई, पुरुप के लिए उसे ग्रापित करती है। सब विषयों को पुरुप के लिए सा-धात् समर्पण करने के कारण तो बुद्धि की प्रधानता है ही, उसके ग्रातिरक्त सब संस्कार व धर्माधमं ग्रादि का ग्राधार होने से भी समस्त करणों में बुद्धि की प्रधानता निद्वित होती है। । ४२।।

इसी मर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार एक ग्रौर हेतु उपस्थित करता है— स्मृत्यानुमानाच्च ।।४३।।

[स्मृत्या] स्मृति से [च] श्रीर [श्रनुमानात्] श्रनुमान से (यह सिद्ध होता है)। स्मृति ग्रर्थात् चिन्तनरूप वृत्ति के द्वारा भी बुद्धि की प्रधानता का अनुमान होता है। पूर्वानुभूत ग्रथं के संस्कार ही स्मृति के जनक होते हैं, श्रोर सब संस्कारों का ग्राधार है बुद्धि। इसलिए प्रत्येक स्मृति का ग्रस्तित्व, बुद्धि का ग्रनुमान कराता है, जो स्थित ग्रन्य करणों के लिए नहीं है। ग्रतः समस्त करणों में बुद्धि प्रधान है। स्मृति पद का ग्रयं जब चिन्तन या घ्यान किया जाता है, उससे भी करणों में बुद्धि की मुख्य स्थिति का ग्रनुमान किया जाता है। कारण यह है कि घ्यानरूप वृत्ति, ग्रन्य समस्त वृत्तियों में श्रेष्ठ है। उस ग्रवस्था में बाह्य श्रोर ग्रान्तर इन्द्रियों की समस्त वृत्तियों तथा किसी भी प्रकार की ग्रहंवृत्ति सर्वथा घद्ध हो जाती है, केवल एक ज्ञान ग्रथवा चेतनावृत्ति निरन्तर बनी रहती है, जो बुद्धिवृत्ति है। इसलिए स्मृति ग्रर्थात् घ्यान के द्वारा भी सब करणों में बुद्धि की मुख्यता का ग्रनुमान किया जाता है।।४३।।

क्या ये समस्त करण पुरुषार्थं की सिद्धि के लिए स्वतः प्रवृत्त होते रहते हैं, या इनका भ्रन्य कोई निमित्त है ? सूत्रकार बताता है—

संभवेन्न स्वतः ॥४४॥

[स्वतः] स्वतन्त्र रूप से, विना किसी की प्रेरणा के [न] नहीं [संभवेत्] प्रवृत्ति संभव है।

समस्त करणों के गुणप्रधानभाव का निरूपण कर प्रस्तुत सूत्र से तत्स-म्बन्धी एक प्रासंगिक विशेषता का प्रतिपादन किया गया है। श्राशंका यह है, कि क्या ये समस्त ग्रान्तर प्रथवा बाह्यकरण, पुरुष के भोगापवगंरूप प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए स्वतः प्रवृत्त होते रहते हैं? सूत्रकार ने समाधान किया है, कि कर-णों की प्रवृत्ति स्वतः संभव नहीं। कारण यह है, कि समस्त करण, ग्रचेतन प्रकृति का परिणाम होने से ग्रचेतन हैं। उनमें किसी भी स्वतः प्रवृत्ति की संभावना नहीं। जिस पुरुष ग्रर्थात् चेतन ग्रात्मा के लिए इनकी प्रवृत्ति कही जाती है, उस चेतन ग्रात्मा का सान्निध्य इनकी प्रवृत्ति का निमित्त होता है। उससे प्रेरित करण, उसके भोगापवर्ग को सम्पन्न करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, स्वतः नहीं।।४४।।

करणों में जो ग्रुणप्रधानभाव दिखाया गया है, उसका हेतु क्या है ? सूत्र-कार बताता है—

आपेक्षिको गुणप्रधानभावः क्रियाविशेषात् ।।४५।।

[कियाविशेषात्] कार्यभेद से [ग्रापेक्षिकः] परस्पर अपेक्षामूलक [ग्रुण-प्रधानभावः] गौर्यास्व और प्राधान्य है (करणों का)।

करणों का परस्पर एक दूसरे की भ्रपेक्षा से जो ग्रुगप्रधानभाव बताया गया है, वह क्रियाविशेष के कारण होता है। करगों का जो भ्रपना-ग्रपना कार्य है, वह उनकी स्थिति का नियामक है। उसीके भ्राधार पर उनके ग्रुगप्रधानभाव का निर्धा- रण किया गया है। चक्षु म्रादि इन्द्रियां म्रपने नियत विषय का ग्रहण करती है, इनका इतना ही कार्य है। मन उन समस्त विषयों का संकल्प करता है। जहां चक्षु म्रादि इन्द्रियां एक ही विषय का ग्रहण करती है, मन ग्रनेक विषयों का। यह इनके कार्य की विशेषता है। मन जिस मर्थ के सम्बन्ध में संकल्प करता है, बुद्धि वहां म्रन्तिम निश्चय करती है, भौर ग्रात्मा के लिए उस विषय को समर्पित करती है, यह बुद्धि-वृत्ति की मन्य करणों के व्यापार से विशेषता है। इसप्रकार करणों के कियाविशेष भ्रार्थात् व्यापारभेद के कारण उनमें ग्रुणप्रधानभाव की कल्पना की गई है।।४५।।

समस्त करणों की प्रवृत्ति पुरुषार्थ के सम्पन्न करने के लिए होती है, इसमें क्या हेतु है ? सूत्रकार बताता है—-

तत्कर्माजितत्वात्तदर्थमभिचेष्टा लोकवत् ॥४६॥

[तत्कर्माणितत्वात्] आत्मकृत कर्मों द्वारा अणित होने से [तदथँ] उस आत्मा के लिए [अभिचेष्टा] करणों की प्रवृत्ति है [लोकवत्] जैसे लोक में (देखा जाता है)।

किसी भी आत्मा के कमों से अर्जित होने के कारण, उसी आत्मा के लिए वे समस्त करण प्रवृत्ति करते हैं। जैसे लोक में कोई पुरुष क्रय आदि करके साधन सामग्री का अर्जन कर लेता है। वह संग्रह की हुई साधन-सामग्री उसी पुरुष के उपयोग में आती है। इसीप्रकार सर्गादि काल में जब आत्मा देह में आता है, उसी समय वह अपने पूर्व कमों के अनुसार सूक्ष्म देह में आविष्ट होजाता है। यह देह तेरह करण और उनके आधारभूत पांच तन्मात्र से सम्पन्न होती है। यह आत्मा का आतिवाहिक शरीर होता है, जो आदि सर्ग से लगाकर तत्त्वज्ञान पर्यन्त बना रहता है, और आत्मा के भोगापवर्ग को सम्पन्न करने के लिए निरन्तर प्रवृत्तिशील रहता है। इसप्रकार पुरुष-कमों से अर्जित होने के कारण समस्त करण, पुरुषार्थ को सम्पन्न करने के लिए क्रियाशील होते हैं।।४६।।

यदि समस्त करगा समान रूप से पुरुषार्थ को सम्पन्न करने के लिए प्रवृत्ति-शील रहते हैं, तो बुद्धि को सब में प्रधान क्यों कहा गया है ? सूत्रकार बताता है—

समानकर्मयोगे बुद्धेः प्राधान्यं लोकवल्लोकवत् ॥४७॥

[समानकर्मयोगे] समान कर्मयोग (कार्य के प्रति उपयोग) होने पर [बुद्धे:] बुद्धि का [प्राधान्यं] प्राधान्य है [लोकवत्] जैसे लोक में (देखा जाता है)।

पुरुष के भोगापवर्ग रूप प्रयोजनको सम्पन्न करने के लिए समस्त करणों का समान उपयोग होने पर भी बुद्धि का प्राधान्य स्वीकार किया जाता है। यह ठीक है, कि जो जिसका व्यापार है, उसको पर्ण रूप से निभाने में सबकी समानता है फिर भी उनके विशेष व्यापार के ग्राधार पर उनकी स्थित में भी विशेषता है। जैसे लोक में एक राजा के कर्मचारी, जो जिस कार्य पर नियुक्त किए गए हैं उसके अनुसार सावधानतापूर्वक ग्रपने कार्य को पूरा करने का जहां तक प्रश्न है, सब समान हैं। पर उनके कार्य की विशेषता से उनकी स्थित में ग्रन्तर होता है। एक साधारण सैनिक ग्रथवा गांव के मुखिया ग्रीर प्रधानमन्त्री की स्थित में बहुत अन्तर है। उसके कार्यों के अनुसार निश्चित ही मन्त्री का प्राधान्य स्वीकार किया जाता है। क्योंकि समस्त कार्यों में राजा के साथ उसका सीधा सम्पर्क रहता है। इसी प्रकार समस्त करणों में बुद्धि की स्थिति है। इसिलए उसके प्राधान्य की कल्पना की गई है। सूत्र में 'लोकवत्' पद का दो वार प्रयोग, ग्रध्याय की समाप्ति का द्योतक है। उदाहरण की विशेषता के कारण पूर्वसूत्र से इस पद को अनुवृत्त नहीं किया गया।।४७।।

इति श्रीपूर्णसिहतनूजन तोफादेवीगर्भजेन, बिलयामण्डलान्तर्गत-'छाता'वासिश्रीकाशीनाथशास्त्रिपादा ब्जसेवाल ब्धविद्योदयेन बुलन्दशहरमण्डलान्तर्गत—'बनैल'—ग्रामवास्तव्येन, विद्यावाचस्पतिना—उदयवीर-शास्त्रिणा समुन्नीते कापिलसांस्यसूत्राणां 'विद्योदय'भाष्ये द्वितीयः करणनिरूपणाष्यायः ।

# अथ तृतीयोऽध्यायः

द्वितीय श्रष्ट्याय में सर्ग का प्रयोजन, तेरह करण ग्रौर तन्मात्रों की उत्पत्ति तथा उनका विस्तृत विवेचन किया गया। ग्रब पांच स्थूलभूतों की उत्पत्ति, दोनों प्रकार के देह, तथा वैराग्य के लिए ग्रात्मा की विविध योनियों में गति एवं ग्रन्य ज्ञानसाधनों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाएगा। इसके लिए तृतीयाध्याय का प्रारम्भ किया जाता है। इसका प्रथम सूत्र है—

#### अविशेषाद् विशेषारम्भः ॥१॥

[ग्रविशेषात् ] ग्रविशेषों (तन्मात्रों-सूक्ष्मभूतों) से [विशेषारम्भः]विशेषों (स्थूलभूतों) का ग्रारम्भ होता है।

सांख्य में 'म्रविशेष' पांच सूक्ष्मभूतों म्रथवा तन्मात्रों का नाम है । इन्हें 'तन्मात्र' इसलिए कहा जाता है, कि समस्त स्थूल जगत् के थे ऐसे कारणीभूत तत्त्व है, जिनमें म्रभी तक, जगत् की म्रनुभूयमान विशेषताम्रों का उदय नहीं हुम्रा होता । स्थूल जगत् में यह पृथ्वी है, जल है, भ्राग है, सोना है, लोहा है, पारा है; इसप्रकार की विशेषताम्रों का हम म्रनुभव करते हैं। इनके मूलकारण की खोज करते हुए, जब हम कारण की एक ऐसी म्रवस्था तक पहुंच जाते हैं, जहां सोना, पारा या पृथ्वी की विशेषता नहीं रहती; म्रर्थात् वे कारणतत्त्र्व जहां ऐसी म्रवस्था तक परिणत नहीं होपाते, जिसमें सोना, पारा म्रादि की विशेषता का मस्तित्व प्रकट होगया हो, कारण की वही म्रवस्था 'म्रविशेष' है। उतने ही रूप में म्रवस्थित रहने से इनका नाम 'तन्मात्र' रक्खा गया। इनकी पांच संख्या, तथा इनके नाम के साथ गन्म रस म्रादि पदों का निर्देश, इनके पांच प्रकार के विशेष कार्यों के म्राघार पर निर्घारित किए गए हैं। जो म्रविशेष म्रथवा तन्मात्र कार्योन्मुख होकर पृथिवी म्रणु-म्रों के रूप में परिणत होजाते हैं, व्यवहारार्थ उनको गन्धतन्मात्र कह दिया जाता है, इसीप्रकार रसतन्मात्र म्रादि। फलतः कारण की म्रविशेष म्रवस्था से विशेष म्रर्थात् स्थूलभूतों का म्रारम्भ-उत्पाद-परिणाम होता है।।१॥

भूतों से शरीर की उत्पत्ति का सूत्रकार निर्देश करता है-

#### तस्माच्छरीरस्य ॥२॥

[तस्मात्] उस स्थूलभूत समुदाय से—विशेष से [शरीरस्य] स्थूलशरीर का (ग्रारम्भ है)। ग्रथवा [तस्मात्] उस ग्रविशेष-सूक्ष्मभूत समुदाय से [शरी- रस्य] सूक्ष्मशरीर का (ग्रारम्भ होता है)।

इस सूत्र में दो पद हैं—'तस्मात्' श्रौर 'शरीरस्य'। इन पदों की आवृत्ति माननी चाहिए, श्रर्थात् इन पदों को दो वार पढ़ना चाहिए। इससे दोनों प्रकार के शरीरों की उत्पत्ति का निर्देश किया जासकेगा। दो वार पिटत 'तस्मात्' सर्वनाम पद, श्रविशेष श्रौर विशेष दोनों का परामशंक होगा। प्रथम सूत्र के 'ग्रारम्भः' पद का सम्बन्ध यहां भी समभना चाहिए। श्रब सूत्रार्थ होगा—श्रविशेष से सूक्ष्म-शरीर का श्रारम्भ होता है, तथा विशेष से स्थूलशरीर का श्रारम्भ होता है।

सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर की रचना के सम्बन्ध में सूत्रकार स्वयं श्रागे प्रति-पादन करेगा, पर सूक्ष्मशरीर की विवेचना के लिए यह जानना आवश्यक है, कि सूक्ष्मशरीर के घटक ग्रठारह ग्रवयवों में तेरह करण ग्रीर पांच तन्मात्र है। इनमें करण ग्राश्रित ग्रीर तन्मात्र ग्राश्रय रहते हैं। इन सब तत्त्वों का यथावसर निरूपण किया जाचुका है। यहां सूक्ष्मशरीर के केवल ग्राश्रयभाग का निर्देश है। यद्यपि सूक्ष्मशरीर के घटक तत्त्व म्रठारह हैं, पर कभी-कभी केवल इतने म्रंश के लिए .. भ्रर्थात् स्राश्रयभाग के लिए सूक्ष्मशरीर पद का प्रयोग किया जाता है। कतिपय स्थलों में इसीप्रकार केवल ग्राश्रितभाग ग्रर्थात् तेरह कररामात्र के लिए इस नाम का प्रयोग देखा जाता है। सांख्य में केवल दो शरीर माने गए हैं—एक स्थूल दूसरा सूक्ष्म। अन्य शास्त्रों में और दो शरीरों का नाम देखा जाता है—एक लिंगशरीर दूसरा कारणशरीर। पर वस्तुतः सूक्ष्मशरीर का ही ग्रपर नाम लिंगशरीर है। प्रायः ऐसा है, कि ग्रन्यत्र सूक्ष्मशरीर के उपर्युक्त ग्राश्रितभाग को 'लिंगशरीर' तथा म्राश्रयभाग को 'कारएाशरीर' नाम दे दिया गया है । वस्तुत: यह समस्त एक ही सुक्ष्मशरीर है, जिसके घटक ग्रठारह तत्त्व हैं। इसप्रकार यहां ग्रविशेष ग्रर्थात् पांच तन्मात्रों से सूक्ष्मशरीर की उत्पत्ति ग्रथवा रचना का जो निर्देश किया गया है, वह सूक्ष्मशरीर के केवल आश्रयभाग की दृष्टि से है।।२।।

स्थूलभूतों से स्थूलशरीर ग्रीर स्थूलभूतों के कारुणरूप सूक्ष्मभूतों से सूक्ष्म-शरीर की रचना होती है। इसी शरीर के ग्राधार पर जीवात्मा विविध योनियों में संसरण किया करता है, सूत्रकार ने इस ग्रथं को बताया—

# तद्वीजात् संसृतिः ॥३॥

[संसृति:] संसरण (ग्रात्माग्रों का देहान्तर ग्रादि में) [तद्बीजात्] स्थूलभूतों के बीज — उपादानभूत तन्मात्र घटित सूक्ष्मशरीर से (होता है)।

जीवात्मा का विविध योनियों में संसरए, स्थूलभूतों के बीज ग्रर्थात् उपा-दानकारणरूप सूक्ष्मभूतो से घटित सूक्ष्मशरीर से होता है। जब ग्रात्मा एक स्थूल-शरीर को छोड़कर दूसरे स्थूलशरीर में जाता है, उस समय छोड़ा हुग्रा स्थूलशरीर तो यहीं रह जाता है, पर सूक्ष्मशरीर ग्रात्मा को ग्राविष्टित किए बराबर उसके साथ बना रहता है। वस्तुस्थिति यह है, कि भ्रठारह तत्त्वों से घटित सूक्ष्मशरीर भ्रादि सर्गकाल में प्रत्येक भ्रात्मा के साथ सम्बद्ध होजाता है, भ्रोर उसका यह सम्बन्ध भ्रागे प्रलय भ्राने तक समस्त सर्गकाल में बना रहता है। यदि सर्गकाल के भ्रन्तराल में कभी किसी भ्रात्मा को तत्त्वज्ञान होजाता है, तब इस शरीर से छुटकारा उसी समय होजाएगा। इसप्रकार संसार की भ्रति प्रलम्ब महायात्रा पर चले हुए भ्रात्मा का सम्बन्ध सूक्ष्मशरीर से बराबर बना रहता है, जो कि भ्रात्मा का एक भावेष्टन-रूप माना गया है।।३।।

> जीवात्मा का यह संसरण कब तक चलता रहता है, सूत्रकार बताता है— आ विवेकाच्च प्रवर्त्तनमविशेषाणाम् ॥४॥

[च] ग्रौर [ग्रविशेषाणां] ग्रविशेष घटित सूक्ष्मशरीरों का [प्रवर्त्तं] प्रवर्त्तं न-संसरण [ग्राविवेकात्] विवेकज्ञान होने तक (रहता है)।

सूत्र में 'अविशेष' पद, अविशेषों अर्थात् सूक्ष्मभूतों से घटित सूक्ष्मशरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। आत्मा के आवेष्टनभूत सूक्ष्मशरीरों का प्रवर्त्त न अर्थात् संस-रण विवेक पर्यन्त रहता है। जब किसी आत्मा को आत्मसाक्षात्कार होजाने पर प्रकृति पुरुष के विवेक का ज्ञान होजाता है, नभी यह संसरण समाप्त होजाता है। सूत्र में 'आ' पद मर्यादा अर्थात् सीमा अर्थ में है। विवेक संसरण की सीमा है। विवेक होते ही आगे संसरण चल नहीं सकता, वहीं समाप्त होजाता है।।४।।

पर यह स्थिति तो उन्हीं ग्रात्माओं की कही जासकती है, जिनको सर्गकाल के ग्रन्तराल में विवेक होगया हो। ग्रविवेकी ग्रात्माओं के लिए संसरण कब तक चला करता है, सूत्रकार ने बताया—

#### उपभोगादितरस्य ।।५।।

[इतरस्य] दूसरे (भ्रविवेकी) का [उपभोगात्] उपभोग बने रहने तक ।

इस सूत्र में पहले सूत्र से 'ग्रा' इस पद की ग्रनुवृत्ति ग्राती है, तथा ग्रर्थपूर्ति के लिए 'प्रवर्त्त नमिवशेषाणाम्' इन पदों का भी सम्बन्ध है। इतर ग्रर्थात्
ग्रविवेकी ग्रात्मा के लिए सूक्ष्मशरीरों का प्रवर्त्त न—ग्रा उपभोगात्—जब तक
उपभोग बना रहेगा, बराबर चलता रहेगा। इसप्रकार ग्रादि सर्गकाल में ग्रात्माग्रों
के साथ सूक्ष्मशरीरों का जो सम्बन्ध होता है, वह चालू सर्गकालपर्यन्त ग्रर्थात् ग्रागे
प्रलयकाल ग्राने तक बराबर बना रहता है। प्रथम सूत्र में 'ग्रा' पद का ग्रर्थ मर्यादा
गताया गया। परन्तु इस सूत्र में वही 'ग्रा' पद ग्रपने ग्रिभिविधि ग्रथं को कहता
है। इसका ग्रिभिप्राय है कि जिसके साथ 'ग्रा' का सम्बन्ध प्रकट किया जाता है, उसको भी प्रतिपाद्य ग्रथं की सीमा में समेट लेता है। ग्रविवेकी ग्रात्मा के लिए उपभोगपर्यन्त सूक्ष्मशरीरों की प्रवृत्ति बतलाई गई है, यहां उपभोग को प्रवृत्ति ग्रपनी

सीमा में लेलेती है, उपभोग को प्रवृत्ति व्याप्त करके रहती है। जब तक उपभोग रहेगा, सूक्ष्मशरीरों की प्रवृत्ति बराबर बनी रहेगी। यह समस्त जपभोग सामग्री प्रलय काल प्रारम्भ होने से पहले तक रहती है, तब तक ही सूक्ष्मशरीरों का संसरण होता रहता है। महाप्रलय में उसका श्रपने कारणों में लय होजाता है। सर्गन्तर श्राने पर श्रन्य बुद्धिश्रादि का परिणाम होकर उसी कम से नया जगत् बन जाता है। यही कम सदा चलता रहता है।।।।।

सर्ग ग्रथवा संसरणकाल में दोनों प्रकार के शरीरों से सम्बन्ध रहता है। इस ग्रथं का प्रतिपादन सूत्रकार स्वयं करता है—

# सम्प्रति परिष्वक्तो द्वाभ्याम् ॥६॥

[सम्प्रति] ग्रब (सर्ग ग्रथवा संसरणकाल में ग्रात्मा) [द्वाम्यां] दोनो (सूक्ष्म-स्थूलकारीरों) से [परिष्वक्तः] ग्राबद्ध रहता है।

संसरणकाल में प्रथवा सर्गकाल में ग्रात्मा दोनों प्रकार के शरीरों से संबद्ध रहता है। यह बात ग्रभी कही गई है, कि ग्रादिसर्गकाल से प्रलय ग्राने तक ग्रात्मा के साथ सूक्ष्मशरीर का सम्बन्ध बराबर बना रहता है। स्थूलशरीर बीच-बीच में ग्रदलता-बदलत। रहता है, पर इसका यह क्रम भी चालू रहता है। एक स्थूलशरीर छूट जाने पर दूसरा प्राप्त होजाता है, श्रीर उसके समाप्त होजाने पर ग्रगला। ऐसे ही यह कम निरन्तर चला करता है। इसप्रकार यह स्पष्ट है, कि संसरणकाल में श्रात्मा दोनों प्रकार के शरीरों से संबद्ध रहता है। इसका श्रभि-प्राय यह निकलता है, कि प्रलयकाल में दोनों शरीर भ्रपने कारणों में लीन होजाते है, भीर उतने समय तक ग्रात्मा सुप्त के समान बने रहते हैं। ग्रगला सर्गकाल प्रारम्भ होने पर पून: उनके भोगादिसाधन प्रस्तुत होजाते हैं, ग्रीर फिर वही ऋम चल पड़ता है। इसप्रकार यह चक ग्रनिश ग्रावर्त्त मान रहता है। सूत्र के 'परिष्वक्तः' पद के स्थान पर किन्हीं पुस्तकों में 'परिमुक्तः' पाठ है, जो लेखकादि प्रमाद से विपर्यस्त होगया प्रतीत होता है। पर न्यास्याकारों ने उसका भी यही मर्थ किया है, जो 'परिष्वक्तः' पद का है। महादेव वेदान्ती ने लिखा है, कि जैसे भ्राङ् उपसर्ग-पूर्वंक 'मुच्' घातु का अर्थ 'बन्धन' है, इसीप्रकार 'परि' पूर्वंक 'मुच्' का भी यही ग्रर्थ है ॥६॥

अब सूत्रकार दोनों शरीरों की उत्पत्तिगत विशेषता का उल्लेख करता है—

मातापिक्जं स्थूलं प्रायशः, इतरन्न तथा ॥७॥

[प्रायश:] प्रायः करके [स्थूलं] स्थूलशरीर [मातापितृजं] माता-पिता के संयोग से होता है [इतरत्] सूक्ष्मशरीर [तथा] उसप्रकार [न] नहीं होता। स्थूलशरीर अधिकतर माता-पिता के संयोग से उत्पन्न होता है। यह समस्त सगंकाल की स्थित का वर्णन है। ग्रादि सगंकाल में प्रथम प्राणि-सृष्टि ग्रयोनिज होती है। चालू सगंकाल में भी स्वेदज यूका लिक्षा ग्रादि कृमि, तथा ग्रन्य ग्रनेक प्रकार के ऊष्मज कृमि कीट ग्रादि ग्रयोनिज होते हैं, उनके स्थूलशरीर भी मातृपितृ-जन्य नहीं होते। इसीलिए सूत्र में 'प्रायशः' पद का निर्देश किया गया है। जो दूसरा सूक्ष्मशरीर है, वह मातापितृज नहीं होता। सगं के ग्रादिकाल में इनकी नैसिंगिक रचना होती है। उसी समय प्रत्येक ग्रात्मा के साथ एक एक सूक्ष्मशरीर सम्बद्ध होजाता है, जो उसी रूप में समस्त सगंकाल पर्यन्त बराबर बना रहता है। जैसा कि छठे सूत्र में कहा है—समस्त सगंकाल में ग्रात्मा दोनों शरीरों के साथ सम्बद्ध रहता है। इनमें मातापितृज शरीर तो बदलता रहता है, एकका परित्याग ग्रीर दूसरे का ग्रादान होता रहता है, पर सूक्ष्मशरीर नियत है। इनका एक ही वार सगंदिकाल में ग्रादान होता है, ग्रीर एक ही वार प्रलय उपस्थित होने पर ग्रथवा उत्त्वज्ञान होजाने पर परित्याग किया जाता है।।।।।

समस्त सर्गकाल में म्रात्मा दोनों शरीरों के साथ सम्बद्ध रहता है। तब म्रात्मा को सुख-दुःख म्रादि का भोग, किसी एक शरीर के रहने पर माना जाना चाहिए या दोनों शरीरों के म्रस्तिस्व में ? सूत्रकार बताता है—

पूर्वोत्पत्तेस्तत्कार्यत्वं भोगादेकस्य नेतरस्य ।। ५।।

[पूर्वोत्पत्तेः] सूक्ष्मशरीर के [भोगात्] भोग से [एकस्य] एक (सूक्ष्म-शरीर) का (भोग है) [इतरस्य] दूसरे (स्थूलशरीर) का [न] नहीं (यह आक्षेप होगा, ग्रतः) [तत्कार्यत्वं] भोग उन दोनों (सूक्ष्म-स्थूलशरीरों) का कार्य है।

सूत्र में 'पूर्वोत्पत्ति' पद, बहुबीहि समास के ब्राघार पर 'सूक्ष्मधरीर' के लिए प्रयुक्त हुआ है, पूर्व है उत्पत्ति जिसकी, ऐसा सूक्ष्मधरीर है। क्योंकि सर्गादिकाल में सबसे पहले सूक्ष्मधरीर के घटक तत्त्वों की उत्पत्ति होती है। इसप्रकार सूक्ष्मधरीर के ब्रस्तित्व में ही भोग होने से—एक की विद्यमानता में भोग होता है दूसरे की विद्यमानता में नहीं होता—इस दोष की प्राप्त होगी। इस ग्रापत्ति का ग्राभ प्राय यह है, कि लोक में स्थूलशरीर के ग्रस्तित्व में ही ग्रात्मा को सुख-दु:खादि अनुभूति का होना देखा जाता है। यदि केवल पहले उत्पत्ति होने के कारण सूक्ष्मधरीर की विद्यमानता में ही सुखादि-ग्रनुभूति का होना माना जाए, तो इस मान्यता में प्रत्यक्ष के ग्रप्ताप का दोष ग्राएगा। इस भावना को सूत्रकार ने 'एकस्य नेतरस्य' इन पदों से प्रकट किया है। इन पदों के साथ 'विद्यमानता' ग्रथवा 'सत्ता' पद का ग्रध्माहार कर लेना चाहिए। एक—सूक्ष्मशरीर की विद्यमानता में भोग होता है, इतर—स्थूलशरीर की विद्यमानता में नहीं; यह स्वीकार करने में प्रत्यक्ष का विरोध होता है। इसलिए ग्रात्मा की सुखादि-ग्रनुभूति का होना [तत्कार्यत्वं—तयो: सूक्ष्मस्यूलपरीरणोई योरपि कार्यत्वं] उन दोनों शरीरों का कार्य माना जाना चाहिए।

वस्तुतः यदि धात्मा के समस्त मोग, केवल सूक्ष्मशरीर के श्रस्तित्व में सम्पन्न हो-सकते होते, तो फिर स्थूलशरीर की श्रावश्यकता ही न रहती। बाह्य विषयों का भोग स्थूलशरीर की विद्यमानता में संभव होसकता है, श्रीर सूक्ष्मशरीर श्रात्मा का साथ सगंकाल में कभी छोड़ता नहीं, इसप्रकार श्रात्मा के भोगकाल में दोनों शरीरों का विद्यमान रहना श्रावश्यक होजाता है। इससे यह भी परिखाम निकलता है, कि बब सूक्ष्मशरीर से श्रावेष्टित श्रात्मा एक स्थूल देह का परित्याग कर दूसरे के श्रादान के लिए जाता है, उस श्रन्तराल काल में उसे किसी प्रकार का—बाह्य विषयों से जनित —भोग प्राप्त नहीं होता।।।।।

भव सूक्ष्मशरीर के घटक तत्त्वों की सूत्रकार गराना करता है— सप्तदशैकं लिङ्गम् ।।१।।

[सप्तदर्शकं] सत्तरह भीर एक = ग्रठारह (घटक अवयवों वाला) [लिंगं] सूक्ष्मशरीर है।

संत्रह स्रौर एक मिलकर स्रठारह तत्त्वों का लिङ्गिशरीर स्रथीत् स्क्ष्मशरीर बनता है। ये स्रठारह तत्त्व, तेरह करण स्रौर पांच तन्मात्र है। तीन स्रन्त:करण-मन स्रहंकार स्रौर बुद्धि, तथा दस बाह्यकरण पांच ज्ञानेन्द्रिय स्रौर पांच कर्मेन्द्रिय, ये तेरह करण हैं। पांच तन्मात्र, पांच स्क्ष्मभूत हैं। स्क्ष्मशरीर में तेरह करण स्राक्षित तथा पांच तन्मात्र साक्ष्य होते हैं। इस स्रथं को स्रगले बारहवें सूत्र में स्पष्ट किया है। स्राक्ष्यभाग को 'कारणशरीर' नाम से भी स्रन्य शास्त्रों में वर्णन किया गया है। करण स्रनाश्रित नहीं रह सकते, स्रतः पांच तन्मात्र उनके स्राक्षयभूत माने जाते हैं। विविध योनियों में गति-स्रागित के समय भी स्रात्मा स्क्ष्मशरीर से स्रावेष्टित रहता है। किन्हीं व्याख्याकारों ने स्रहंकार स्रौर बुद्धि को एक मानकर स्कष्मशरीर में सत्रह तत्त्वों की गणना की है। पर उससे वस्तुस्थित में कोई सन्तर नहीं स्राता, क्योंकि सहंकार को स्वीकार करके भी वे केवल उसकी पृथक् गणना नहीं करते।।६॥

सब म्रात्माम्रों के साथ करण एक जैसे होने पर व्यक्तियों में भेद क्यों देखा जाता है ? सूत्रकार समाधान करता है—

व्यक्तिभेदः कर्मविशेषात् ।।१०।।

[कर्मविशेषात्] कर्मभेद से [व्यक्तिभेदः] व्यक्तिभेद है।

श्रात्माओं के साथ समस्त करणों के समान होने पर भी लोक में जो व्य-क्तिगत भेद देखा जाता है, वह कमंभेद के कारण है। यद्यपि बुद्धि श्रादि करणों की रचना सर्वत्र एक समान है, पर लोक में जो इसकी विशेषता का अनुभव होता है, उसमें प्रत्येक श्रात्मा के विविध शुभागुभ कमों की विभिन्नता कारण है। बुद्धि श्रादि के सर्वत्र सदृश होने पर भी उसके फलोन्मुख विकास में नानारूपता का दर्शन भ्रपने कर्मों का परिएणाम है। कर्मों की विविधता का भ्रावरण, सदृश बुद्धि भ्रादि को विसदृश दिखा देता है। व्यक्तिभेद की यही स्थित है।।१०॥

देह श्रथवा शरीर पद का प्रयोग केवल स्थूल में देखा जाता है, तब म्राश्रित तेरह करण तथा उनके ग्राश्रयभूत पांच तन्मात्र के समुदाय के लिए देह भ्रथवा शरीर पद का व्यवहार क्यों होता है ? जबकि वह सुक्ष्म है । सूत्रकार बताता है—

तदिधष्ठानाश्रये देहे तद्वादात् तद्वादः ।।११।।

[तदिषष्ठानाश्रये] म्रात्मा के भ्रषिष्ठान (—सूक्सशरीर—) के माश्रय [देहे] स्थूलशरीर में [तद्वादात्] देह पद का प्रयोग होने से (उसके सम्बन्ध द्वारा सूक्ष्मशरीर में) [तद्वादः] देह पद का व्यवहार होता है।

सूत्र में प्रथम 'तत्' सर्वनाम, आत्मा का परामर्शक है। आत्मा समस्त सर्ग-काल में तेरह करण तथा पांच तन्मात्र के समुदाय से भावेष्टित रहता है। इसप्रकार यह समुदाय ग्रात्मा के बैठने का एक प्रकार का ग्रधिष्ठान है। ग्रात्मा उसका ग्रिधिष्ठाता रहता है। परन्तु यह ग्रिधिष्ठान, स्यूल देह के ग्राश्रय ग्रयवा सहयोग के विना किसी प्रकार का भोग अपने अधिष्ठाता आत्मा के लिए प्रस्तुत नहीं कर-सकता। वह ग्रात्मा के समस्त भोगों का सम्पादन, स्यूल देह का ग्राश्रय लेकर कर पाता है। इसप्रकार बात्मा के ब्रिषंडान-करण-तन्मात्र समुदाय-के ब्राश्रय-भूत स्थूल देह में, देह अथवा शरीर पद का व्यवहार होने से उससे सम्बद्ध 'करण-तन्मात्र' समुदाय में भी देहपद का प्रयोग होता है, इसलिए उसेका नाम 'सुक्ष्म-देह' रक्खा गया है। सूक्ष्मदेह के वास्तविक उपयोग की सिद्धि के लिए स्थूल-देह एक साधनमात्र है, और वह ब्रात्मा के साथ सम्बद्ध होने से 'देह' कहलाता है। तब ग्रात्मा के साथ उसकी भ्रपेक्षा जो भ्रधिक सम्बद्ध है, उसे 'देह' पद से व्यवहृत क्यों न किया जाय ? सूक्ष्मदेह का वास्तविक उपयोग, ग्रात्मा के लिए सुस दु:स्वादि समस्त भोगों का प्रस्तुत करना, तथा समाधिलाभ द्वारा तत्त्वज्ञान का सम्पादन है। यह सब स्थूलदेह के साथ सम्बन्घ हुए विना सम्पन्न नहीं हो पाता । इस भ्राधार पर स्थूल के समान सूक्ष्म को भी देह कहा जाता है।।११॥

श्चात्मा के लिए भोगों को प्रस्तुत करने में वस्तुत: तेरह करणों का साक्षात् उपयोग है। बाह्य उपयोग स्थूलभूतों का है। तन्मात्र का कोई उपयोग प्रतीत नहीं होता, तब इनको सूक्ष्मशरीर में क्यों समाविष्ट किया गया ? सूत्रकार इसका समाधान करता है—

न स्वातन्त्र्यात् तद्दते छायाविच्चित्रवच्च ॥१२॥

[तदृते] तन्मात्र-भाश्रय के विना (करणों की) [स्वातन्त्र्यात्] स्वतन्त्रता से (स्थिति) [न] नहीं, [छायावत्] जैसे छाया की [च] भीर [चित्रवत्] जैसे चित्र की।

आश्रय के विना स्वतन्त्रता से करणों की स्थित संभव नहीं। जैसे छाय। विना आश्रय के नहीं रहसकती, श्रीर न श्राश्रय के विना चित्र की रचना होती हैं, इसी प्रकार करणा भी श्राश्रय के विना नहीं रहसकते। इसिल ए करणों के श्राश्रय-रूप में पांच तन्मात्रों का सूक्ष्मशरीर के श्रन्तगंत समावेश है। श्रात्मा के लिए समस्त भोगों को प्रस्तुत करने वाले करणों को श्राश्रय देने में पांच तन्मात्रों का उपयोग स्पष्ट है।। १२।।

समस्त भोगों को प्रस्तुत करने का सामर्थ्य जब करण में ही है, तब भोगों का भोक्ता भी उसे ही क्यों न मान लिया जाए, ग्रतिरिक्त ग्रात्मा को स्वीकार करना ग्रनावश्यक है। सूत्रकार समाधान करता है—

मूर्त्तत्वेऽपि न सङ्घातयोगात् तरणिवत् ।।१३।।

[मूर्त्तत्वे] मूर्त्त होने पर [संघातयोगात्] समूहरूप सम्बन्ध से [म्रिप] तथा (ग्रचेतन होने से) करण भोक्ता [न] नहीं, [तरणिवत्] सूर्य के समान।

करण सब मूर्त हैं। प्रत्येक कार्यद्रव्य मूर्त होता है। जो मूर्त्त है, वह अवश्य संघातरूप होगा। इसप्रकार करणों का संघात से योग है, अर्थात् समस्त करण संघातरूप हैं। जो संघात है, वह भोक्ता नहीं होसकता। क्योंकि प्रत्येक संघात परार्थ होता है। जिस 'पर' के लिए वह है, वही उसका भोक्ता होता है। इसलिए करण भोगों को प्रस्तुत करने का सामर्थ्य रखते हुए भी मूर्त्त एवं संघातरूप होने के कारण भोक्ता नहीं होसकते। सूत्र का 'अपि' पद करणों की अवेतनरूपता का संग्रह करता है। करणों को अवेतन होने के कारण भी भोक्ता नहीं कहा जासकता। तरिण के समान। 'तरिण' सूर्य का नाम है। जैसे— सूर्य प्रकाशस्वरूप तथा अन्य पदार्थों को प्रकाशित करने का सामर्थ्य रखते हुए भी मूर्त्त एवं अवेतन होने के कारण परार्थ होता है। ऐसे ही करण, अर्थप्रकाशन का सामर्थ्य रखते हुए भी पूर्त एवं अवेतन होने के कारण परार्थ होता है। ऐसे ही करण, अर्थप्रकाशन का सामर्थ्य रखते हुए भी परार्थ होते हैं, स्वयं भोक्ता नहीं।।१३।।

करणों के प्रसंग से अन्यतम अन्तः करण अथवा आन्तर इन्द्रिय मन की एक विशेषता का सूत्रकार निरूपण करता है। शिष्य ने आशंका की, मन एक ऐसा करण है, जिसका प्रत्येक बाह्य इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध होता है। ऐसी स्थिति में मन का परिमाण क्या होना चाहिए ? यह संभव है, कि दसों इन्द्रियों से सम्बन्ध होने के कारण वह महापरिमाण हो, अथवा देह परिमाण हो। यह आशंका केवल मन के विषय में इसलिए की गई, कि दसों बाह्य इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध की विशेषता उमी में है। सूत्रकार समाधान करता है—

अणुपरिमाणं तत् कृतिश्रुतेः ।।१४।।

[तत्] वह मन [म्रणुपरिमाणं] मरणुपरिमारण है [कृतिश्रुते:] उत्पत्ति शब्द प्रमाण होने से। मन श्ररापुरिमाण है, न महापरिमाण न देहपरिमाण। क्योंकि श्रन्तिम दोनों श्रवस्था श्रों में समस्त बाह्य इन्द्रियों के साथ मन का युगपत् सम्बन्ध होना रोका नहीं जासकता। तब श्रनेक ज्ञान एक साथ हो जाने चाहियें, श्रथवा एक साथ होते रहने चाहिएं, जो श्रनिष्ट एवं श्रसंगत हैं। इन्द्रियों की श्रपने विषय में प्रवृत्ति क्रमिक होती है श्रक्रमिक नहीं, इस विचार को [२।३२ में] पुष्ट किया गया है। इसलिए मन को श्ररापुरिमाण स्वीकार किया जाना चाहिए। इस प्रसंग में यह ध्यान रहना चाहिए, कि कोई कार्यतत्त्व परिमाण की दृष्टि से श्रपने मूल उपादान की समानता नहीं करता। जगत् के मूल उपादान सत्त्व-रजस्-तमस् श्रत्यन्त सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्व होते है। मन का परिमाण उनकी श्रपेक्षा श्रवश्य कुछ स्थूल है. क्योंकि वह कार्य-द्रव्य है। तन्मात्रों श्रथवा श्रन्य इन्द्रियों के समान ही मन को श्रणु समभना चाहिए। मन कार्यभूत तत्त्व है, इसकी पुष्टि शब्द प्रमाण से होती है। सांस्य में इसको श्रहंकार का परिणाम माना है। तथा श्रन्यत्र भी इसको उत्पन्न हुशा तत्त्व स्वीकार किया गया है। देखें —प्रश्न० उ० [२।२।।४।६।४।] मुण्ड० [१।१।६।४।३]।।१४।।

मन को ग्रन्नमय कहा गया है, सूत्रकार निर्देश करता है— तदन्नमयत्वश्रुतेश्च ।।१५।।

[च] ग्रीर [तदन्नमयत्वश्रुतेः] मन के ग्रन्नमय होने में शब्द प्रमाण से (मन उत्पन्न होने वाला ग्ररणुपरिमाण माना जाना चाहिए)।

मन की म्रन्नमयता शब्द द्वारा प्रमाणित की गई है 'म्रन्नमय हि सोम्य मनः' [छा० उ० ६।४।४] । म्रथवंवेद [१४।१४।१] में मन को 'म्रन्नाद' कहा है । इससे मन का मन्नमय होना घ्वनित होता है । वस्तुतः मनसम्बन्धी ये वर्णंन भौपचारिक समभने चाहिए । क्योंकि मन न तो म्रन्न खाता है, भौर न म्रन्न का विकार है । इसप्रकार के समस्त उल्लेख केवल इतना संकेत करते हैं, कि मन्न का उपयोग करने पर मन ग्रपनी सम म्रवस्था में बना रहता है, जो व्यवहार में उसकी कार्य-क्षमता को म्रक्षणण बनाए रखता है । इसी म्राधार पर मन को 'म्रन्नाद' व 'म्रन्नमय' कहा जाता है । वह म्रन्न का म्रथवा म्रन्य किसी भूत तत्व का विकार नहीं है । म्रीपचारिक होने पर भी ये वर्णन इतना म्रवस्थ स्पष्ट कर देते हैं, कि मन नित्य म्रथवा महापरिमाण नहीं होसकता । इससे उसके परिच्छिन्न परिमाण होने पर प्रकाश पहता है । म्रन्य इन्द्रियों की भी यही म्रवस्था रहती है । १४॥

एक देह से दूसरे देह में भ्रचेतन करणों का संसरण क्यों होता रहता है ? सूत्रकार इसका समाधान करता है—

> पुरुषार्थं संस्रुतिर्लिङ्गानां सूपकारवद्राज्ञः ।।१६।। [लिङ्गानां] लिंग-सूक्ष्मशरीररूप करणों का [संसृतिः] संसरण

[पुरुषार्थं] चेतन स्रात्मा के लिए है, [राज्ञः] राजा के [सूपकारवत्] पाचक के समान ।

समस्त करणों का संसरण पुरुषों के लिए होता है। देह से देहान्तर में करणों की जो सतत गित होती रहती है, और अनादि काल से बराबर यही कम चल रहा है, यह सब चेतन आदमा के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए है। आस्मा के प्रयोजन हैं भोग और अपवर्ग, उन्हों को सम्पन्न करने के लिए करणों की सब दौड़-धूप है। यह सब ऐसे ही है, जैसे—एक सूपकार राजा के लिए करणों की सब है। राजा का अभिप्राय भूमिपति अथवा शासक से नहीं है, प्रत्युत कोई भी ऐसा ब्यक्ति, जिसके लिए अन्य व्यक्ति भोगसामग्री जुटाता हो। इसलिए जैसे प्रत्येक पाचक अपने अभिभावक के लिए इधर उधर दौड़धूप करता है, और उसके भोग साधनों को उसके लिए प्रस्तुत करता है, ऐसे ही चेतन आत्मा के लिए करणों की दौड़धूप है।।१६।।

करणों के सम्बन्ध में विचार करने के श्रनन्तर श्रव स्थूलदेहविषयक वि-चार प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि श्रात्मा के समस्त भोग स्थूलदेह के सहारे होपाते है। प्रथम सूत्रकार स्थूलदेह की रचना के सम्बन्ध में श्रपना सिद्धान्त बताता है—

पाञ्चभौतिको देहः ॥१७॥

[देह:] शरीर (स्थूल) [पाञ्चभौतिक:] पांच भूतों से बना है।

स्थूलदेह पांचों भूतों से बना हुग्रा है। समस्त भीतरी बाहरी मुख्य भाग पृथिवी तत्त्वों का बना है। समस्त रक्त तथा ग्रन्य धातुग्रों एवं श्रवयवों का संश्ले-षण जलीय तत्त्वों से। इसीप्रकार पाचन संस्थान तथा जीवनानुकूल ऊष्मा भिन्न तत्त्वों से, समस्त प्राग्ग एवं रक्त तथा ग्रन्य धातुग्रों व मलों का देह में सर्वत्र संचर्गा वायुतत्त्वों से, भौर बाहर-भीतर समस्त श्रवकाश प्रदान श्राकाशतत्त्वों से बने हैं। इसप्रकार प्रत्येक स्थूलदेह पांच भूतों का परिणाम है।।१७।।

इस सम्बन्ध में सूत्रकार कुछ ग्रन्य विचार-धाराग्रों का उल्लेख करता है— चातुर्भौतिकमित्येके ।।१८।।

[चातुर्भौतिकं] चार भूतों से बना है [इति] ऐसा [एके] कोई (ग्राचार्य मानते हैं)।

कोई विचारक देह को चार भूतों से उत्पन्न हुम्रा मानते हैं। उनके विचार में भ्राकाश किसी वस्तु का भारम्भक नहीं होता। इसलिए प्रत्येक स्थूलदेह, शेप चार भूतों से बनता है। देह की रचरा में श्राकाश श्रनुपयुक्त है।।१८।।

इसी सम्बन्ध में दूसरा एक विचार है-

ऐकभौतिकमित्यपरे ।।१६।।

[ऐकभौतिक] एक भूत से बना है [इति] ऐसा [ग्रपरे] ग्रन्य (ग्राचार्य

१२४

कहते हैं)।

दूसरे विचारकों का कहना है, कि स्थूलदेह केवल एक पृथिवी तत्त्व से बना है। देह के उपादान तत्त्व केवल पार्थिव हैं, अन्य तत्त्व सहायकमात्र हैं। इन विचारधार में में यह स्पष्ट है, कि किसी भूत तत्व को स्थूलदेह की रचना में से निकाला नहीं जासकता। तब केवल उसे उपादान न मानने में कोई विशेषता नहीं है। यह संभव है, कि शरीर के ऐकभौतिक होने का विचार, उसमें केवल एक भूत की प्रधानता पर आश्रित हो। जैसे पृथ्वीलोक में समस्त देहों की रचना में पार्थिव तत्त्वों की प्रधानता है, ऐसे ही सूर्य प्रादि लोकों में तजस शरीरों की कल्पना की जासकती है। वहां जो शरीर होंगे, उनमें तजस तत्त्व की प्रधानता संभव है। तथा अन्य लोकों में दूसरे तत्त्वों की प्रधानतावाले देह होसकते हैं। इसप्रकार हमारे पृथ्वीलोक पर देह को पार्थिव ही माना जाना चाहिए। वस्तुतः प्रस्तुत प्रसंग में विचारगीय यही है, कि स्थूलदेह की रचना में किन तत्त्वों का उपयोग आवश्यक है, और इस स्थित से हम किसी भूततत्त्व को बाहर नहीं कर सकते। जब सबका उपयोग आवश्यक है, तो उनमें किसी एक को गौण या मुख्य कहने का अवकाश नहीं रहता। इसलिए देहरचना में पांचों भूततत्त्व उपादान हैं, यह एक निश्चित एवं प्रमाणित तथ्य है।।१६॥

पहले कहा गया है, कि समस्त भोग स्थूलदेह का सम्बन्ध होने पर सम्पन्न हो सकते हैं, तब स्थूलदेह को ही भोक्ता चेतन मान लेना चाहिए, ग्रतिरिक्त चेतन का मानना निरथंक है। सूत्रकार ग्रगले तीन सूत्रों में भूत-चैतन्यविषयक विचार प्रस्तुत करता है—

न सांसिद्धिकं चैतन्यं प्रत्येकाहष्टेः ॥२०॥

[प्रत्येकादृष्टेः] प्रत्येक भूतकगा में न देखे जाने से (भौतिक तत्त्व में) [सांसिद्धिकं] स्वभावतः [चैतन्यं] चैतन्य [न] नहीं है।

भूतों का विश्लेपगा करने पर प्रत्येक मूलभूततत्त्व में चैतन्य का ग्रदर्शन होने से, जगत् के मूलतत्त्व, स्वतः चेतन नहीं मान जासकते। जड़ जगत् के मूलतत्त्व सत्त्व-रजस् तमस् हैं। इनकी स्थिति ग्रथवा स्वरूप का वर्णन पहले [१।३२ | किया जाचुका है। उससे स्पष्ट है, कि चेतना इनसे सर्वथा पृथक् तत्त्व है। जब मूलका-रण जड़स्वरूप है, तब कार्य-देह चेतन कैसे होमकता है? सांस्यसिद्धान्त के ग्रनुसार जड़ चेतन के रूप में ग्रथवा चेतन जड़ के रूप में परिवर्त्तित नहीं होसकता। परन्तु ग्राधुनिक भौतिकविज्ञान-विशारदों ने इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया। परी-सणों के ग्राधार पर उन्होंने इस तथाकथित तथ्य को प्रकट किया है, कि जड़ चेतन दोनों एक दूसरे के रूप में परिवर्त्तित होसकते हैं। इसप्रकार एक ही मूलतत्त्व की ये शिक्ष ग्रवस्था है।

वस्त्रस्थित यह है कि ब्राधुनिक विज्ञान जिन ब्राधारों पर श्रथवा जिस रीति से इन तत्त्वों का परीक्षण करता है, चेतना का उस सीमा में स्राजाना या लेस्राना अशक्य है। चेतना के प्रतीयमान लक्षणों से कुछ अनुमान लगाए जाते है, जो प्रायः उत्पथ होजाने के कारण तथ्य के म्रतिरिक्त मिथ्या को म्रधिक सरलता से माश्रय दे सकते हैं। सर्वप्रथम चेतना के लक्षण जहां प्रतीत होने लगते हैं, ऐसा एक प्रकोष्ठ [cell] का प्राणी वताया जाता है। इसका नाम ग्रमीबा (Amoeba) है। इसमें जो सत्त्वमूल (ग्रथवा जीवनमूल=प्रोटोप्लाज्म (Protoplasm) है, उसकी रचना का पूर्ण विश्लेपण श्राधुनिक विज्ञान ने किया है। विश्लेषित भौतिक तत्त्वों में किसी ग्रंश में चेतना का ग्रस्तित्व प्रतीत नहीं होता, पर उसके मिश्रण में यह प्रतीति होने लगती है। यह एक ग्राइचर्य की बात है, कि ग्राज तक कोई प्रयोगशाला जीवित सत्त्वमल का निर्माण नहीं कर सकी है। जब सत्त्वमूल-प्रोटोप्लाज्म के तत्त्वों का विश्लेषण कर उनका पूर्ण और यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया गया है, तब उतने ही अंश में उनको मिलाकर जीवित सत्त्वमूल का निर्माण क्यों नहीं किया जासकता? परिगाम स्पष्ट है, संसार में जो चेतना श्रनन्तरूप में बिखरी पड़ी हैं, मानव का उनपर कोई नियंत्रए। नहीं है। सत्त्वमूल के भौतिक शरीर का निर्माण करके भी मानव उसमें चेतना को लाकर नहीं बिठा सकता। इससे निश्चित है, कि मुलतत्त्व जड़ हैं, उनका कोई परिगाम चेतन नहीं होसकता। फलत: देह चेतन न होने से भोक्ता नहीं माना जाना चाहिए। तब प्रत्येक देह में एक म्रतिरिक्त चेतन भोक्ता का ग्रस्तित्व स्वीकार करना ग्रनिवार्य होजाता है। इस प्रसंग का विवेचन 'सांख्यसिद्धान्त' के 'पुरुष' तथा 'प्रकृति' नामक प्रकरणों के प्रारम्भ में विस्तार-पूर्वक किया गया है।।२०।।

देह को चेतन मानने में सूत्रकार एक भ्रौर बाधक उपस्थित करता है—
प्रपञ्चमरणाद्यभावश्चा।।२१।।

[च] ग्रौर [प्रपञ्च-मरणाद्यभावः] समस्त जड़ जगत् का ग्रौर मरख ग्रादि का ग्रभाव होजाना चाहिए (यदि भूत भौतिक को चेतन माना जाए)

देह चेतन तभी संभव होसकता है, जब समस्त भूत भौतिक तत्त्व चेतन माना जाए। तब उस अवस्था में इस प्रतीयमान अखिल जड़ जगत् का अभाव होजाना चाहिए। जड़रूप में समस्त प्रपञ्च की प्रतीति अशक्य होगी। इसके अतिरिक्त मरण आदि अवस्थाओं का भी अभाव होजाना चाहिए। देह में चेतना का न रहना अथवा चेतना द्वारा देह को छोड़ जाना ही मरण है। जब समस्त देह स्वतः चेतन है, तब छोड़ जाने का प्रश्न ही नहीं रहता। सूत्र में 'आदि' पद से सुषुष्ति और मूच्छा आदि अवस्थाओं का ग्रहण किया जासकता है। देहचैतन्य में इन अवस्थाओं का ग्रहण किया जासकता है। देहचैतन्य में इन अवस्थाओं का ग्रहण किया जासकता है। देहचैतन्य में इन अवस्थाओं का ग्रहण है,

तब सदा एक ही अवस्था बनी रहनी चाहिए। पर यह सब प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के विरुद्ध है। इसलिए देह का चैतन्य स्वीकार नहीं किया जासकता। सूत्र का पाठ कितपय पुस्तकों में 'प्रपञ्चत्वाद्यभावश्च' है। वहां 'आदि' पद से मरण आदि समस्त अवस्थाओं का ग्रहण करलेना चाहिए। अर्थ में कोई अन्तर नहीं ॥२१॥

चैतन्य यद्यपि प्रत्येक मूलतत्त्व में नहीं देखा जाता, पर उनके मिश्रण में चैतन्य का उद्भव होजाएगा। तब देह को चेतन मानने ों कोई मौलिक ग्रापित्त नहीं रहती। सूत्रकार ग्राशंकापूर्वक इसका समाधान करता है—

मदशक्तिवचे त् प्रत्येकपरिदृष्टे सौक्ष्म्यात् सांहत्ये तदुद्भवः ॥२२॥

[चेत्] यदि [मदशक्तिवत्] मद शक्ति के समान (भूतों में चैतन्य माना जाए, तो यह कथन युक्त न होगा, क्योंकि) [सौक्ष्म्यात्] सूक्ष्मरूप से [प्रत्येकपरि-दृष्टे] प्रत्येक (मादक द्रव्य में) परीक्षण द्वारा मादकता के देखे जाने पर [सांहत्ये] उनके घोल में [तदुद्भवः] मादकता का उद्भव-प्रतीति संभव है।

श्रनेक द्रव्यों को मिलाकर एक घोल तयार किया जाता है, जिसमें मादकता का उद्भव होजाता है। पर उस घोल के प्रत्येक द्रव्य में पृथक्रूप से मादकता की प्रतीति नहीं होती। इसीप्रकार यदि प्रत्येक मूलतत्त्व में चैतन्य का श्रस्तित्व नहीं है, तो भी तत्त्वों. का मिश्रग्ण होने पर चैतन्य का उद्भव होजाना चाहिए, इसमें कोई बाधा नहीं। इसप्रकार जड़ मूलतत्त्वों का कार्य देह, चेतन माना जासकता है। इस श्राशंका का समाधान सूत्रकार करता है, कि मादक घोल के प्रत्येक द्रव्य में सूक्ष्मरूप से मादकता का अंश देखा जाता है। इसी कारग्ण उनके साहत्य में—श्रनेक द्रव्यों के मिश्रित घोल में—मादकता का उद्भव होना संभव है। परन्तु देह ग्रादि भूत भौतिक द्रव्यों में ऐसा नहीं है। समस्त जगत् के मूल तत्त्वों में किसी भी रूप में चेतना का ग्रंश पाया नहीं जाता। इसलिए ऐसे तत्त्वों का कोई भी कार्य, चेतन नहीं माना जासकता। फलतः प्रत्येक देह में एक श्रतिरिक्त चेतन मोक्ता का स्वीकार किया जाना ग्रावश्यक है।।२२॥

एक देह से देहान्तर में करणों का संसरण, पुरुष के भोगापवर्गरूप प्रयो-जन को सिद्ध करने के लिए बताया गया। इस क्रम में भ्रपवर्ग की स्थिति कब भाती है, सूत्रकार बताता है—

### ज्ञानान्मुक्तिः ॥२३॥

[ज्ञानात्] चेतन-अचेतन के भेदसाक्षात्कार से [मुक्ति:] मोक्ष-अपवर्ग होता है।

श्रात्मा का साक्षात्कार होजाने से मोक्ष की स्थित प्राप्त होती है। संसार में प्राकृत करणों से भ्रावेष्टित रहता हुम्रा भात्मा, सांसारिक भोगों में बराबर भ्रा-सक्त बना रहता है। पर जब कभी किन्हीं कारणों से उसकी भ्रष्यात्मभावना जागृत होती है, उसकी प्रवृत्ति बाह्य विषयों की घोर से हटकर—जो केवल भोगों को सम्पन्न करते हैं—ग्रन्तर की घोर भुक जाती है। तब ग्रात्मा ग्रपने शुद्ध स्वरूप को जानने के लिए बेचैन हो उठता है। इन्द्रियसंयमपूर्वक समाधिलाभ के लिए प्रयत्नशील होता है। तब दृढ़ एवं निरन्तर ग्रम्यास से समाधिलाभ के ग्रनन्तर प्रपने शुद्ध चेतन स्वरूप को साक्षात् ग्रनुभव करता है। वह देखता है, ग्रात्मा—ग्रचेतन घशुद्ध परिणामिनी प्रकृति से—सर्वथा भिन्न है। तब करणों का समस्त व्यापार उसके लिए समाप्त होजाता है। यही ग्रात्मा के ग्रपवर्ग की स्थित है।।२३।।

जब तक यह भ्रवस्था नहीं भ्राती, सूत्रकार कहता है-

बन्धो विपर्ययात् ॥२४॥

[विपर्ययात्] विपर्यय से [बन्धः] बन्ध होता है।

विषयंय से अर्थात् आत्मज्ञान न होने से बन्ध की अवस्था बनी रहती है। इस अवस्था में आत्मा के साथ बुद्धि आदि करणों का आवेष्टन तथा आत्मा के भो-गादि सम्पादन के लिए उनका संसरण बराबर चालू रहता है, और ऐसी अवस्था को लाने का अवकाश बना रहता है, जब समस्त प्रवृत्तियों का भुकाव अध्यात्म की श्रीर होजाए। इसी अवस्था में आत्मा वर्णाश्रम धर्मों तथा सामाजिक परिस्थि-तियों का पालन करता, अम्युदय के मार्ग पर अग्रसर रहता है।।२४।।

श्चात्मज्ञान के साथ वर्णाश्चम धर्मों का श्चनुष्ठान मोक्ष का साधन क्यों नही ? श्चथवा कभी धर्मानुष्ठान से मोक्ष हो, श्रौर कभी श्चात्मज्ञान से हो जाया करे, ऐसा क्यों न माना जाए ? इस सम्बन्ध में सूत्रकार कहता है—

नियतकारणत्वान्न समुच्चयविकल्पौ।।२५।।

[नियतकारणत्वात्] निश्चित कारण होने से [समुच्चयविकल्पौ] समु-च्चय अथवा विकल्प [न] नहीं ।

मोक्ष अवस्था की प्राप्ति का कारण नियत है, एक ही निश्चित कारण है। इसिलए समुच्चय—किसी अन्य कारण का उसमें आकर मिलजाना, अथवा विकल्प—कभी किसी एक कारण से मुक्ति होजाना और कभी किसी दूसरे से—ऐसा उसमें संभव नहीं। मोक्ष अवस्था को प्रकट करने वाला नियत कारण आत्मसाक्षा-त्कार है। वेद में लिखा है—'तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय, [यजु० ३१११८] जो प्रकृति से परे चेतनस्वरूप पुरुष है, उसीको जानकर प्राकृत बन्धनों से खुटकारा होता है, अपवर्ग के लिए अन्य मार्ग नहीं है। अतएव इस विषय में कारणों के समुच्चय अथवा विकल्प की संभावना नहीं की जासकती।।२४।।

अपवर्ग के विषय में कारणों का समुच्चय श्रथवा विकल्प संभव नहीं, इसी अर्थ को सुत्रकार दुष्टान्त द्वारा स्पष्ट करता है— स्वप्नजागराभ्यामिव मायिकामायिकाभ्यां नोभयोर्मुक्तिः पुरुषस्य ॥२६॥

[मायिकामायिकाम्यां] मायिक (मिथ्या) ग्रीर ग्रमायिक (सत्य) [स्व-प्नजागराभ्यां] स्वप्न ग्रीर जागर के लिए (विकल्प, समुच्चय का प्रश्न नहीं) [इव] जैसे,(इसीप्रकार) [पुरुषस्य] पुरुष का [मुक्तिः] मोक्ष[उभयोः]दोनों के (विकल्प, समुच्चय से) [न] नहीं।

स्वप्न ग्रीर जाग्रत दो ग्रवस्थाएं है, जो पृथक्-पृथक् हैं। इन दोनों का समु-च्चय संभव नहीं। एक ही काल में इन दोनों का ग्रस्तित्व नहीं रहपाता। स्वप्न की प्रतीति ग्रस्थिर भ्रवास्तविक एवं छलनामात्र है। इसीलिए सुत्रकार ने इस स्थिति को मायिक पद के द्वारा स्पष्ट किया है। जाग्रत ग्रवस्था की प्रतीति वास्त-विक है, तथा वस्तुतत्त्व का बोध कराती है। सूत्रकार ने इस ग्रवस्था की सत्यता को भ्रमायिक पद के द्वारा प्रकट किया है। इसप्रकार जैसे स्वप्न भ्रीर जाग्रत भ्रव-स्थाग्रों का ग्रपने मिथ्या तथा सत्यस्वरूप के कारएा समुच्चय ग्रथीत् एक ही काल में दोनों का सहसद्भाव संभव नहीं, ग्रौर जैसे स्वप्न ग्रौर जागर ग्रवस्थाग्रों के साथ मायिक एवं ग्रमायिक का विकल्प संभव नहीं, ग्रयीत् स्वप्न कभी मायिक होजाए श्रीर कभी स्रमायिक; तथा जागर कभी ग्रमायिक होजाए श्रीर कभी मायिक; श्रथवा दोनों ग्रवस्थात्रों का ही परस्पर विकल्प माना जाए,ग्रर्थात् स्वप्न कभी जागर होजाए कभी स्वप्न, श्रीर जागर कभी स्वप्न होजाए श्रीर कभी जागर' ऐसा विकल्प संभव नहीं ; ऐसे ही पुरुष के मोक्षलाभ में ज्ञान श्रीर कर्म दोनों का समुच्चय श्रथवा वि-कल्प संभव नहीं। केवल ज्ञान ग्रौर कर्म के स्थितिभेद को प्रकट करने के लिए उक्त दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया है । सकाम कर्मानुष्ठान सांसारिक भोग साधनों का एक ग्रंग है। निष्काम कर्म भोग सम्पन्न करने के ग्रतिरिक्त श्रन्तः करणा की शुद्धि में प्रयोजक होते हैं। ग्रन्त:करण की शुद्धि का ग्रिभिप्राय यही है, कि उस ग्रवस्था में करणों की प्रवृत्ति ग्रध्यात्म की ग्रोर भुक पड़ती है। कर्मों का कीड़ाक्षेत्र इतना ही है। ग्रागे उपासना तथा घ्यान ग्रादि के द्वारा समाधि ग्रवस्था प्राप्त होने पर भात्मसाक्षात्कार होजाता है। यही ग्रान्मज्ञान मोक्ष का साधन है। भ्रात्मा की इस स्थिति में कर्मानुष्ठान की कल्पना ही नहीं, तब इनके समुच्चय की संभावना कहां ? ॥२६॥

मोक्षलाभ में कर्मानुष्ठान किसी रूप से साधन नहीं, फिर कर्मों का अनु-ब्ठान क्यों किया जाता है ? क्या इनका कोई फल नहीं ? सूत्रकार कहता है— इतरस्यापि नात्यन्तिकम् ॥२७॥

[इतरस्य] भ्रन्य (कर्म) का (फल) [म्रिप] भी [म्रात्यन्तिकं] म्रात्य-न्तिक [न] नहीं।

कर्मानुष्ठान दो रूप में किया जाता है, एक सकाम दूसरा निष्काम। सकाम

कर्मानुष्ठान जिस फल की कामना से किया जाता है, वही उसका फल होता है। पर अपवर्गसाधन में ऐसे कर्मों का कोई उपयोग नहीं है। ऐसे समस्त कर्म सांसा-रिक भोगों के साधन होते हैं। इसिलए ऐसे कर्मों का फल आत्यन्तिक नहीं होता। निष्काम कर्मों में यद्यपि फल की कामना नहीं रहती, पर उनके सांसारिक भोग फल होने पर भी यह विशेषता है, कि वे अन्तःकरण की पवित्रता के प्रयोजक होते हैं। कामना, ईर्ष्या द्वेष आदि को अधिक मात्रा में बढ़ाकर अन्तःकरण को दूषित कर देती हैं। निष्काम कर्मानुष्ठान में यह स्थिति यद्यपि नहीं रहती, तथापि ऐसे कर्मों के फल भी आत्यन्तिक नहीं होते। कर्म और ज्ञान के फलों में यही अन्तर है, कि कर्मों के फल अल्पकाल रहते हैं, पर ज्ञान का फल आत्यन्तिक होता है। आत्यन्तिक का अभिपाय अत्यधिक काल भी है। इसिलए कर्म ऐहिक भोगों की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, और आत्मज्ञान अथवा विवेकज्ञान अपवर्ग के लिए। इसी कारण इनका समुच्चय संभव नहीं, जैसा कि प्रथम निश्चय किया गया है।।२७।।

जहां तक कर्मों का प्रश्न है, निष्काम कर्म ग्रन्तःकरण की शुद्धि द्वारा जिज्ञासु को ग्रध्यात्म मार्ग पर ग्रग्नसर कर देते हैं। पर जहां कोई पूर्ण योगी ग्रपनी संकल्प शक्ति से किसी जिज्ञासु के ग्रज्ञान को हटाकर ज्ञानस्थिति में ला देता है, वहां योगी के संकल्पको भी मोक्ष का साधन माना जाना चाहिए। सूत्रकार समाधान करता है—

संकल्पितेऽप्येवम् ।।२८।। [संकल्पिते] संकल्प की स्थिति में [ग्रपि] भी [एवम्] ऐसा (ही सम-

भना चाहिए भ्रयात वह भ्रात्यन्तिक नहीं )।

योगी के संकल्प द्वारा प्रस्तुत स्थल में भी पूर्वोक्त स्थिति ही सममनी चा-हिए। योगी जहां श्रपने प्रबल संकल्प के द्वारा किसी जिज्ञासु पर शक्ति का संचार

<sup>&#</sup>x27;इसप्रकार से शक्ति का संचार कोई ग्रशक्य घटना नहीं है। इस वर्त्त-मान काल में भी में ऐसे दो व्यक्तियों को जानता हूं, जिनको कुछ योगजशक्ति प्राप्त है। उनको में केवल साधारणरूप से जानता हूं, ऐसा नहीं है। प्रत्युत उन महानुभाव योगियों के साथ मेरा पर्याप्त घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। ये योगी शक्ति-संचार द्वारा किसी भी जिज्ञासु की कुण्डलिनी (सुषुम्ना चक्र) को जागृत कर बेते हैं, जो ग्रतिशय उल्लास का जनक है। पर यह स्थिति ग्रस्थायी होती है। इसकी विधि का निरन्तर ग्रभ्यास इसको स्थायी बना देता है। इससे सहज ही यह ग्रनु-मान किया जासकता है, कि पूर्णयोगी संकल्पशक्ति द्वारा किसी के लिए ग्रस्थायी ग्रात्मज्ञान की स्थिति ला सकता है। इन योगियों में एक ब्रह्मचारी योगानन्द जी (गुजराती) ऋषिकेश में रहते हैं। दूसरे मेरे बाल्यकाल के साहित्य-गुरु श्री पं० विलीपदत्त जी उपाध्याय, जि० बुलन्दशहर में उत्तर रेलवे के दनकौर स्टेशन

करता है, श्रीर जिज्ञासु उस समय एक ज्ञानी जैसी श्रवस्था का श्रनुभव करता है, वह श्रात्यन्तिक नहीं, प्रत्युत सर्वथा श्रस्थायी है। संचारित शिवत का प्रभाव रहने तक वह जिज्ञासु, ज्ञानी जैसी स्थिति का श्रनुभव कर सकता है। यह श्रवश्य है, कि उसकी यह स्थिति उसको श्रध्यात्ममार्ग पर श्रग्रसर कर देने के लिए श्रन्यधिक सहायक होती है। जैसे निष्काम कर्म श्रध्यात्ममार्ग के लिए उपयोगी हैं, वैसे ही कुछ श्रधिक-मात्रा में योगी का संकल्प जिज्ञासु को श्रध्यात्ममार्ग के लिए सहायक होता है। तदनन्तर निरन्तर श्रम्यास दृढ़ वैराग्य श्रादि के द्वारा समाधिलाभ करके जिज्ञासु जब श्रात्मसाक्षात्कार करलेता है, तब श्रात्मज्ञान से मोक्षस्थिति को प्राप्त करता है। इसप्रकार योगी वा संकल्प भी किसी के लिए श्रपवर्ग का साधन नहीं होता।।२८।।

क्या कोई योगी विना किसी श्रन्य साधन के एक ग्रज्ञानी को श्रात्मज्ञानी की श्रवस्था में ग्रचानक लासके, ऐसा संभव है ? सूत्रकार बताता है—

भावनोपचयाच्छुद्धस्य सर्वं प्रकृतिवत् ॥२६॥

[शुद्धस्य] शुद्धान्तःकरण योगी के [भावनोपचयात्] समाधिभावना की श्रत्युत्कृष्ट स्थिति से [सर्व] सब (शक्य है) [प्रकृतिवत्] प्रकृति के समान ।

शुद्धान्त:करण पूर्णयोगी, भावना के उपचय से ग्रर्थात् योगज शक्ति के अत्युन्नत होने के कारण वह सब कुछ कर सकता है, जो प्रकृतिनियमों के अनुकूल हो। ग्रथना प्रकृति जिसप्रकार ग्रपने परिणामों-कार्यों के लिए ग्रन्य उपादान की अपेक्षा नहीं रखती। इसीप्रकार पूर्ण योगी स्वशक्य कार्यों के लिए ग्रन्य किसी बाह्य साधन की ग्रपेक्षा किए विना समर्थ होता है। इसप्रकार योगी किसी भी ग्रज्ञानी जिज्ञासु को संकल्प शक्ति द्वारा ग्रात्मज्ञानी की ग्रवस्था का ग्रनुभव करा सकता है। यह कोई ग्रश्चय घटना नहीं है।।२६।।

स्रात्मज्ञान स्रथवा विवेकज्ञान मोक्षसाधन है, यह निञ्चय कर दिया गया । स्रब स्रात्मज्ञान के साधनों का निरूपण किया जाता है । सूत्रकार कहता है—

# रागोपहतिध्यानम् ॥३०॥

[रागोपहतिः] राग का उपघात ≕हनन [ध्यानम्] ध्यान है। विषयों में बुद्धि की स्रासक्ति, राग कहा जाता है। यह स्रात्मज्ञान का महान प्रतिबन्धक है। इसका उपघात जिसके कारण होसके, वह ध्यान है। बुद्धि की एक

के समीप खेलड़ी ग्राम में रहते हैं। खेद के साथ लिखना पड़ता है—विकमी संवत् २०१० में इनका स्वगंवास होगया। यह ग्रन्थ मुद्रित होते की श्रवस्था में श्राने से पूर्व संवत् २०१५ में ब्र० योगानन्द जी का भा स्वगंवास होगया, पर शक्ति संचार के विशेषज्ञ श्रनेक व्यक्ति ब्रह्मचारी जी के शिष्यों में श्रव भी हैं।

ऐसी अवस्था का नाम घ्यान है, जहां बुद्धिवृत्ति विषयों की श्रोर प्रवृत्त न रहकर केवल आत्मा की ग्रोर लगी हो। इसीलिए ग्रागे [६।२५ में] निर्विषय मन को घ्यान की अवस्था बताया है। जहां कोई बाह्य विषय ग्रन्त:करण में भासित नहीं होता, केवल ग्रात्मविषयक वृत्ति निरन्तर चालू रहती है, ऐसी ग्रवस्था घ्यान बताई गई है। ऐसे घ्यान में जब वृत्ति ग्रंश का भी लोप होजाता है, केवल घ्येय ग्रात्मस्वरूप स्वत: भासित होता है, तब समाधि ग्रवस्था प्राप्त होकर ग्रात्मसाक्षात्कार होता है। ३०।।

घ्यान की स्थिति प्राप्त करने के लिए सूत्रकार ने उपाय बताया— वृत्तिनिरोधात् तिसिद्धिः ।।३१।।

[तित्सिद्धि:] ष्यान की सिद्धि [वृत्तिनिरोधात्] वृत्तियों के निरोध से होती है।

घ्येय आत्मा के अतिरिक्त अन्य समस्त विषयों में बुद्धिवृत्ति का निरोध कर देने से घ्यान अवस्था की सिद्धि होती है। सब विषयों से बुद्धिवृत्ति को हटाकर केवल आत्मा की ओर लगाने से घ्यान की स्थिति प्राप्त होने लगती है। वृत्तियों को बाह्य विषयों से हटाना ही कठिन कार्य है। इसके लिए दृढ़ धैर्य और निरन्तर अभ्यास अपेक्षित है। तब कालान्तर में घ्यान अवस्था प्राप्त होपाती है।।३१।।

वृत्तिनिरोध के लिए किन उपायों का श्रवलम्बन किया जाना चाहिए? सूत्रकार स्वयं इसका निर्देश करता है—

धारणासनस्वकर्मणा तत्सिद्धः ॥३२॥

[तित्सिद्धिः] वृत्तिनिरोध की सिद्धिः [धारणासनस्वकर्मणा] धारणा भासन ग्रीर स्वकर्म द्वारा होती है ।

धारणा, ग्रासन ग्रीर स्वकर्मी के ग्रनुष्ठान से वृत्तिनिरोध की सिद्धि होती है। विषयों की ग्रोर से वृत्तियों का रोकना ग्रित कठिन कार्य है। क्योंकि स्वभावतः करणों की प्रवृत्ति विषयों की ग्रोर रहती है। सूत्रकार ने जिन उपायों का निर्देश किया है, उनके निरन्तर ग्रभ्यास की ग्रपेक्षा होती है। प्रायः प्रारम्भ या मध्य में ही जिज्ञासुग्रों का धर्य टूट जाता है, ग्रीर इन्द्रियवृत्तियां उनको पुनः विषयों में लापटकती है। विरले ही ऐसे धीर होते हैं, जो इस संघर्ष में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। सांस्य पृणा की भावना से विषयों को हेय नहीं कहता। प्रत्युत उचित विषयभोग को उसने जीवन का लक्ष्य माना है। पर परमलक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसका साधकरूप में उपयोग होना चाहिए, बाधकरूप में नहीं, इतना ही उसका तात्पर्य है। इसलिये वृत्तिनिरोध की भावना ग्रव्यावहारिक नहीं कही जासकती। इसके लिए जिन उपायों का सूत्र में निर्देश है, उनकी व्याख्या स्वयं सूत्रकार ने ग्रगले सूत्रों में कर दी है।।३२॥

सूत्रकार घारणा का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए भ्रगले सूत्र में प्राणायाम का संकलन करता है। प्राणायाम के द्वारा प्राणगित सूक्ष्म होजाने पर घारणा भ्र-वस्था की संभावना होसकती है। सूत्रकार ने बताया—

निरोधश्छर्दिविधारणाभ्याम् ॥ ३३ ॥

[छर्दिविधारणाभ्यां] छर्दि भ्रौर विधारण द्वारा (प्राणों का) [निरोधः] निरोध-सम होना (प्राणायाम है) ।

इस सूत्र में 'प्राण' का ग्रघ्याहार करना चाहिए। छर्दि ग्रौर विधारण के द्वारा प्राण का निरोध भ्रथीत् वश में किया जाना प्राणायाम कहाता है। स्वभावतः चलते हुए श्वास को ग्रौर श्रधिक खींचकर भीतर यथाशक्य रोके रखना 'विधारण' कहाता है। इसी को योग की परिभाषा में 'कुम्भक' कहते हैं। जब प्राण का विधारण श्रशक्य होजाए, तब उसे धीरे-धीरे बाहर छोड़ना 'छर्दि' है, इसीको 'रेचक' कहा जाता है। जो श्वास विधारक से पहले भीतर को श्रधिक खींचा जाता है, वह 'पूरक' होता है। पूरक के विना विधारण संभव नही, ग्रतः वह पूरक का भी उपलक्षण है। इसप्रकार प्राणायाम का श्रनेक वार श्रम्यास करने पर प्राण की गति सूक्ष्म हो जाती है, प्राणायाम से श्रायासित होकर मन श्रनायास किसी एक देश में निरुद्ध किये जासकने की स्थिति में रहता है। इसप्रकार प्राणायाम के श्रनन्तर देशविशेष में मन को रोकने का श्रम्यास ही 'धारणा' है। वृत्तियों का निरोध करने के लिए प्रथम धारणा का श्रम्यास श्रावश्यक है।।३३।।

कमप्राप्त ग्रासन का स्वरूप सूत्रकार बताता है— स्थिरसुखमासनम् ।। ३४ ।।

[स्थिरसुखं] स्थिर होजाने पर सुखजनक [ग्रासनं] ग्रासन है।

जो स्थिर होजाने पर सुखजनक हो, वह 'म्रासन' कहाता है। योगाम्यास के लिए वैठने की कोई भी मुद्रा म्रासन है। पर म्रम्यासकाल के म्रन्तराल में विचलित होना न पड़े, तथा अपने बैठने की स्थित को वार-वार म्रदला बदला न जाए, इस दृष्टि से दो-चार घन्टे तक बराबर एक ग्रासन से बैठे रहने का म्रम्यास पहले से ग्रवश्य होना चाहिये, जिससे म्रम्यासकाल के बीच कहीं कोई शारीरिक कब्ट का म्रनुभव न हो। यदि उस म्रवस्था में शरीर का कोई म्रंग दुःखने लगेगा, तो वह वृत्तिनिरोध में बाधक होजाएगा। तथा वार वार म्रासन म्रदलने बदलने में भी वृत्तिनिरोध में बाधा पहुंचती हैं, इसलिए योगाम्यास में बैठने से पूर्व कुछ दिनों तक किसी एक ग्रासन से बैठने का म्रम्यास कर लेना चाहिए। इस-प्रकार जो मुद्रा स्थिर होजाने पर सुखजनक हो, वही ठीक ग्रासन है। इसके स्व-स्तिकासन, पद्मासन, वीरासन ग्रादि मनेक भेद हैं। जो ग्रासन ग्रपने शरीर म्रादि की स्थित के मनुकूल हो, उसी को स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए।।३४।।

बत्तीसर्वे सूत्र में पठित 'स्वकर्म' की व्याख्या सूत्रकार करता है— स्वकर्म स्वाश्रमविहितकर्मानुष्ठानम् ।।३५।।

[स्वाश्रमविहितकर्मानुष्ठानं] ग्रपने ग्राश्रम के लिए विहित कर्मों का श्र-नुष्ठान [स्वकर्म] स्वकर्म हैं।

अपने आश्रम के लिए विहित कमों का अनुष्ठान यहां 'स्वकमें' पद से अ-पेक्षित है। इससे सूत्रकार का यह अभिप्राय ब्विनत होता है, कि किसी भी आश्रम में रहता हुआ व्यक्ति योगाम्यास कर सकता है। आश्रम चार होते हैं—ब्रह्मच्यं गृहस्य, वानप्रस्य, संन्यास। यह ठीक है, कि प्रत्येक आश्रम में रहते हुए योग का अम्यास किया जासकता है। पर यदि कोई अम्यासी अपनी स्थित को उसके अ-नुकूल अनुभव नहीं करता, अथवा अम्यास में उसे बाधक समभता है, तो नियमा-नुसार उस स्थिति में परिवर्त्तन कर सकता है। आश्रम के लिए विहित कर्मों में साधारण कर्मों का ही यहां ग्रहण करना चाहिए। तथा यह और अच्छा है, यदि योगाम्यास के लिये अनुकूल कर्मों की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। जैंसे प्रत्येक अम्यासी को यम नियमों का पालन करते रहना आवश्यक है। इनके पालन में प्रायः उन समस्त आश्रम विहित कर्मों का समावेश होजाता है, जो योगाम्यास के लिए आवश्यक होते हैं, उस अवस्था में जीविका आदि के निर्वाह के लिए कोई भी अनुकूल कार्यं करता हुआ व्यक्ति बराबर योगाम्यास कर सकता है।

सूत्रकार ने इन सूत्रों में वृत्तिनिरोध के जो उपाय बताए हैं, उनमें यम नियम आसन प्राणायाम तथा धारणा का विशेष उल्लेख है। योग के आठ अंगों में पांच बाह्य तथा तीन आन्तर अंग समके जाते हैं। प्राणायाम के आगे प्रत्याहार और जोड़कर पांच योग के बाह्य अंग हैं। तीन आन्तर अंगों में धारणा पहला है। बाह्य अंग योग के लिए केवल भूमि तयार करते हैं। धारणा में मन को किसी एक देश अथवा विषय में निग्रह करके वृत्तिनिरोध के लिए प्रथम प्रयास है। इससे अगली अवस्था ध्यान है, जहां समस्त बाह्य वृत्तियों का निरोध होकर एकमात्र ध्येय आत्मा भासता है। अनन्तर समाधि अवस्था में आन्तर वृत्तिग्रंश भी लुप्त होजाता है, और आत्मा स्वतः स्वरूप में भासित रहता है। यह अवस्था आत्मज्ञान अथवा आत्मसाक्षात्कार की होती है।।३४।।

उत्तम प्रधिकारी के लिए यम नियम ग्रादि पांच बाह्य ग्रंगों की ग्रावश्यकता नहीं रहती। ऐसे ग्रधिकारियों के लिए प्रकारान्तर से ग्रात्मज्ञान के उपायों का सूत्रकार निर्देश करता है—

## वैराग्यादभ्यासाच्च ॥३६॥

[वैराग्यात्] वैराग्य से [च] ग्रीर [ग्रम्यासात्] ग्रम्यास से (समाधि-ताभ होता है)। वैराग्य ग्रथांत् विषयों में वितृष्णा तथा ध्यान मादि मवस्थाग्रों का निर-न्तर श्रम्यास करने से समाधिलाभ होकर ग्रात्मसाक्षात्कार हो जाता है। यद्यपि वैराग्य ग्रीर श्रम्यास प्रत्येक श्रध्यात्ममार्गी के लिये साधारण हैं, तथापि जिन उत्तम श्रधिकारियों को यम नियम श्रादि के अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं रहती, उनकी दृष्टि से इनका पृथक् उपायरूप में उल्लेख कर दिया गया है। तेईसवें सूत्र में ज्ञान से मुक्ति का होना बताया है, यहां तक ग्रात्मज्ञान के उपायों का वर्णन किया गया।।३६॥

ज्ञान के विपयंय अर्थात् अज्ञान या अविवेक से बन्ध का होना बताया है। वृद्धिवृत्तियां जिन भूमियों में विचरण करती हुई, अज्ञान को बनाए रखती हैं, अब उनका निरूपण किया जायगा। अध्यात्ममार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों के सम्मुख जो भावना बाधारूप में प्रस्तुत होती हैं, उनको पचास स्थानों में संग्रहीत किया गया है, जो विपयंय, अश्वित, तुष्टि और सिद्धि, इन चार वर्गों में विभक्त है। ये पचास अवस्था केवल बुद्धिवृत्ति पर अवलम्बित होती हैं, इसलिए इनको बुद्धिसर्ग अथवा प्रत्ययसर्ग कहा जाता है। वर्ग के अनुसार सूत्रकार इनका क्रमशः निरूपण करता है—

# विपर्ययभेदाः पद्ध ।।३७।।

[पञ्च] पांच [विपर्ययभेदाः] विपर्यय के भेद हैं।

पांच भेद विपयंय के हैं— अविद्या, अस्मिता, राग, देष, अभिनिवेशो। इनके दूसरे शास्त्रीय नाम कमशः ये हैं— तमस्, मोह, महामोह, तामिस्न, अन्धतामिस्न । अनित्य, अश्चित्र, दुःख तथा अनात्मरूप तत्त्वों में नित्य, श्चित्र, सुख तथा आत्मरूप की भावना होना अविद्या है। इसीको 'तम' कहते हैं। देह अथवा बुद्धि आदि जो आत्मा के भोगसाधन हैं, उनको आत्मा मानना 'अस्मिता' है। इसीका अपर नाम 'मोह' है। अनुकूल प्रतीत होने वाले तत्त्वों में रागभावना, तथा प्रतिकूल में देषभावना होजाती है, इसप्रकार की वृत्ति सदा अध्यात्ममार्ग में बाधक रहती है, इन्हींका नाम 'महामोह' और 'तामिस्न' है। मैं कभी न मरू, सदा जीवित रहूं, यह भावना 'अभिनिवेश' कहाती है। इस भावना में यह ध्विन रहती है, कि आत्मा मर जाता है, अथवा विनष्ट होने वाला तत्त्व है, तथा शरीर जो नश्वर है, उसको उसी अवस्था में बने रहने की प्रार्थना रहती है। प्रत्येक प्राणी को अपने सन्मुख मरता हुआ देखकर भी अपने सम्बन्ध में उसी रूप से अमरणधर्मा बने रहने का विचार घोर अन्धकार की अवस्था है। इसीको 'अन्धतामिस्न' कहा गया है। यद्यपि इसप्रकार की बुद्धिगत भावना पृथक्-पृथक् हुआ करती है, परन्तु इन सब का मुख्य आधार अविद्या ही रहती है।।३७।।

विपर्यय के अनन्तर क्रमप्राप्त अशक्ति का स्वकार निर्देश करता है-

# अशक्तिरष्टाविंशतिधातु ।।३८।।

[ग्रशक्तः] ग्रशक्ति[तु] तो [ग्रष्टार्विशतिधा] ग्रट्टाईस प्रकार की है। सूत्र में 'तु' पद इनकी विशेष प्रसिद्धि को प्रकट करता है। ये ग्रट्टाईस प्रकार की अशक्ति अति प्रसिद्ध हैं। आत्मा के भोग आदि के साधन ग्यारह इन्द्रियों का प्रथम उल्लेख किया गया है। यह देखा जाता है, कि कहीं किसी इन्द्रिय का ग्रीर कहीं किसी का विघात होजाता है। यह इन्द्रियविघात ही ग्रशक्ति है। क्योंकि वहां साधनरूप इन्द्रियशनित का ग्रभाव होजाता है। ग्यारह इन्द्रियां है, इसप्रकार उनके ग्राघार पर ये ग्यारह ग्रशक्ति हुईं। आगे नौ तुष्टि ग्रौर ग्राठ सिद्धियों का वर्णन किया गया है। ये सत्रह प्रकार की भावना है, जो बुद्धिवृत्तिरूप हैं, इनका विघात हो जाना, बुद्धि का विघात है। ये सत्रह प्रकार के बुद्धिविघात के आधार पर सत्रह श्रशक्ति श्रीर है। इसप्रकार ग्यारह इद्रियों तथा तुष्टि सिद्धि के श्राधार पर सत्रह प्रकार की बुद्धिवृत्तियों का विघात ग्रथवा वध होने से उत्पन्न ग्रट्ठाईस प्रकार की ग्रशक्ति बताई गई है। ग्रध्यात्ममार्ग के प्रत्येक यात्री के लिए साधनहीनतारूप से ये ग्रात्मज्ञान में बाधक है। ग्राच्यात्म का मार्ग ग्रापाहिजों ग्रीर ग्रापंगों का नहीं है। इसके लिए पूर्ण स्वस्थ तथा शक्तिसम्पन्न व्यक्ति ही स्रधिकारी समभने चाहिएं। इतिहास में यदि कुछ ऐसे व्यक्तियों के उल्लेख मिलते हैं, जो ग्रंएग होते हुए भी म्रात्मज्ञानी थे, उनकी जन्मान्तर सम्पत्ति का ही यह परिएाम बताया गया है ।।३८॥

म्रब क्रमप्राप्त तुष्टि का निरूपण सूत्रकार करता है-

तुष्टिर्नवधा ॥३६॥

[तुष्टः] तुष्टि [नवधा] नौ प्रकार की है।

तुष्टि का स्वरूप परितोष ग्रथवा सन्तोष है। परितोष की ऐसी भावना का उद्रेक होना, कि ग्रमुक ग्रध्यात्मसम्बन्धी कार्य हो ही गया है, ग्रथवा ग्रमुक साधन या रीति से स्वतः हो जाएगा, मुक्ते उसमें क्या करना है? ग्रात्मज्ञान का बाधक होता है। ग्रद्धंमार्ग में ही सन्तुष्ट होकर व्यक्ति ग्रागे परिश्रम करने में उपेक्षा करता है, तथा ग्रात्मज्ञान की पूर्ण स्थिति को नहीं पहुंच पाता। तुष्टि नौ प्रकार की है। तेतालीसर्वे सूत्र में सूत्रकार ने स्वयं इसका निरूपण किया है।।३६।।

कमप्राप्त सिद्धि का निरूपण सूत्रकार करता है— सिद्धिरष्टधा ।।४०।।

[सिद्धिः] सिद्धि [ग्रष्टधा] ग्राठ प्रकार की है।

आत्म-जिज्ञासु आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जब यत्नशील रहता है, तथा योग और उपासना आदि का निरन्तर अभ्यास करता है, तब कभी-कभी वह एक विचित्र स्थिति का अनुभव करता है। अचानक वह कभी उपासना में उद्दीप्त प्रकाश देखता है। कभी अपने आपको महान आत्माओं के सम्पर्क में पाता है, जो उसका मार्ग प्रदर्शन करती दीखती हैं। कभी श्रचानक इतने हृदयोल्लास का श्रनुभव करता है, कि वह उसके वेग को रोक नहीं सकता। कभी गम्भीर समस्याश्रों का समाधान श्रनायास कर लेता है। कभी श्रनेक प्रकार की सुमधुर ध्वनियों को सुनता है। इन श्रवस्थाश्रों को सिद्धि समभकर इन्हीं में ग्रटक रहता है। श्रातम्ज्ञान का लक्ष्य दूर पड़ा रह जाता है। इसप्रकार ये सिद्धि श्रात्मज्ञान में बाधक कही गई है। पर श्रधिकतर इनसे प्रोत्साहित होकर जिज्ञासु तीव प्रयत्न करके श्रपने श्रन्तिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसप्रकार ये सिद्धियां योगमार्ग में साधक भी है। इनको ग्राठ प्रकारों में बांटा गया है। चवालीसवें सूत्र में सूत्रकार ने इनका स्वयं निर्देश किया है।।४०।।

विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि—इनका साधारएारूप में निरूपए किया गया। इनके सम्बन्ध में विशेष जिज्ञासा होने पर सूत्रकार ने अग्निम चार सूत्रों से क्रमशः उनका स्पष्टीकरएा किया है। यद्यपि मुख्यरूप से विपर्यय पांच हैं, पर उनके अतान्तर भेद अनेक होसकते हैं। सूत्रकार ने इसका संकेत इस रूप में किया है—

अवान्तरभेदाः पूर्ववत् ।।४१।।

[ग्रवान्तरभेदा:] ग्रवान्तर भेद [पूर्ववत्] पहले के समान है।

विपर्यय के सामान्य भ्रवान्तर भेद वे ही हैं, जो पहले कह दिए हैं। ग्रर्थातु सैंतीसवें सुत्र में कहे गए पांच भेद। यदि उनके ग्रीर विशेष भेद किए जाएं, तो बासठ भेद कहे जासकते हैं। पांच विपर्ययों में पहला ग्रविद्या है। उसका स्वरूप है-ग्रनात्मा में ग्रात्मवृद्धि होना । ग्रनात्मवर्ग में प्रकृतिरूप ग्राठ तत्त्व है-एक अव्यक्त मूल प्रकृति, तथा बुद्धि, अहंकार और पांच तन्मात्र, ये सात प्रकृति-विकृति । इन ग्राठ ग्रनात्मतत्त्वों में ग्रात्मबुद्धि होना, ग्राठ प्रकार की अविद्या है। ये ही आठ जब अस्मिता के विषय होते हैं, तब आठ प्रकार की ही श्रस्मिता कही जाती है। प्रकृति धादि में 'मैं हूं' यह श्रात्मबुद्धि होना श्रस्मिता है। शब्द, स्पर्श, रूप,रस, गन्ध, थे पांच विषय है। दिव्य ग्रीर ग्रदिव्य भेद से ये ही दस होजाते हैं। जो शब्द म्रादि, देवों को गृहीत होते हैं वे दिव्य तथा जो मानव को गृहीत होते हैं वे ग्रदिव्य है। ग्रभिलाषापूर्वक इनको प्राप्त करने की प्रनुकूल भावना का होना राग है। उसके श्राधारभूत इन दस विषयों के कारण राग दस प्रकार का होगा। ग्रविद्या भीर ग्रस्मिता के ग्राधार ग्राठ हैं, तथा राग के दस। इन श्रठारह में अनुकूल भावना का जब किसी श्रन्य की श्रोर से विरोध होता है, तब जसके प्रति द्वेष-भावना उत्पन्न होजाती है। इस द्वेषवृत्ति की उद्भावना के ग्राधार श्रठारह होने से द्वेप श्रठारह प्रकार का होगा। ये ही श्रठारह श्राधार श्रभिनिवेश के हैं। जब हमारी अनुकूल भावनाओं के साधन अन्य के विरोध से नष्ट होते हैं, तब उनके नाश में अपने नाश होजाने की भावना जागृत हो उठती है। 'में मरा जा

रहा हूं, न मरूं तो अच्छा है', यही वृत्ति अभिनिवेश है। इसके अठारह आधार होने से यह भी अठारह प्रकार की है। इसप्रकार सामान्य रूप से पांच विपर्ययों के और विशेष विभाग करके बासठ भेद होजाते हैं। फिर विकारों के अनन्तरूप होने से उनमें आत्म-भावना होने पर अविद्या आदि के अनन्त भेद कहे जा सकते है। पर इस प्रकार का विवेचन अशास्त्रीय एवं अनावश्यक भी है। इन सबका समावेश पांच में होजाता है, जैसा कि प्रथम वर्णन कर दिया गया है।।४१।।

इसीप्रकार स्रशक्ति के भेद का भी विवेचन समभना चाहिए। सूत्रकार इसी स्रथं का स्रतिदेश द्वारा कथन करता है—

#### एवमितरस्याः ॥४२॥

[एवं] इसीप्रकार [इतरस्याः] क्रमप्राप्त ग्रगली ग्रशक्ति के (भेदों को पहले के समान समक्ष लेना चाहिए)।

इतर ग्रर्थात् विपर्यय से ग्रगली ग्रशक्ति के मैदों का भी इसीप्रकार से विवेचन कर लेना चाहिए। जैसे विपर्यय में ग्राधारों की विशेषता से भेदों का विवेचन किया है, ऐसे ही ग्रशक्ति में किया जासकता है। ग्यारह इन्द्रियविधात तथा सत्रह बुद्धिविधात के ग्राधार पर ग्रष्टाईस प्रकार की ग्रशक्ति का निरूपण ग्रडतीसवें सूत्र में कर दिया गया है।।४२।।

ग्रब कमप्राप्त तुष्टि के भेदों का निरूपण सूत्रकार स्वयं करता है— आध्यात्मिकादिभेदान्नवधा तुष्टि: ।।४३।।

[तुष्टिः] तुष्टि [ग्राध्यात्मिकादिभेदात्] ग्राध्यात्मिक ग्रादि भेद से [नवधा] नौ प्रकार की है

ग्राध्यात्मिक भेद से तथा 'ग्रादि' पद-संगृहीत बाह्यविषयक भेद से तुष्टि नी प्रकार की बताई गई है। ग्राध्यात्मिक के चार भेद हैं, ग्रीर बाह्यविषयक के पांच, ये मिलाकर नी होजाते हैं। ग्राध्यात्मिक चार प्रकार की तुष्टि हैं—प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य। यह सब कुछ प्रकृति का परिणाम है, वही सब करती रहती है, में तो ग्रपरिणामी कूटस्थ चेतन हूं, मुक्ते क्या करना? इसप्रकार सन्तुष्ट होकर बैठ जाना 'प्रकृति' नामक तुष्टि है। इसका दूसरा नाम 'ग्रम्भ' कहा जाता है। दण्डकमण्डल, ग्रक्षमाला, कृष्णमृगचर्म ग्रादि के धारण कर लेंने ग्रथवा जटा-जूट होकर संन्यास का ग्रहण कर लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति होजाएगी, इस रूप में सन्तुष्ट हो जाना 'उपादान' नामक तुष्टि है। इसका दूसरा नाम 'सलिल' है। संन्यास लेकर थोड़ा-बहुत जप-तप करने पर कष्ट से बचने के लिए यह भावना कर लेना, कि जब समय ग्राएगा, ग्राप ही सिद्धि हो जाएगी, प्रत्येक कार्य ग्रपने समय पर ही होता है, व्यर्थ ग्रात्मज्ञान के लिए कष्ट क्यों उठाना 'काल' नामक तुष्टि कही जाती है। इसका दूसरा नाम 'ग्रोघ' है। इसीप्रकार जब भाग्य में होगा, ग्राप

ही घीरे-घीरे श्रात्मज्ञान होता रहेगा, उसके लिए यम नियम का पालन, घारणा घ्यान का श्रम्यास श्रनावश्यक है। विना भाग्य के कुछ होता नहीं, इस रूप में परितुष्ट होकर बैठ रहना 'भाग्य' नामक तुष्टि है। इसका दूसरा नाम 'वृष्टि' है। ये चार तुष्टि श्राघ्यात्मिक इसीलिए कही जाती हैं, कि ये भावना स्थयं श्रन्तरात्मा में जागृत होती हैं, इन पर बाह्य उपनिपातों का कोई प्रभाव नहीं होता।

जो पांच बाह्यविषयक तुष्टि है, वहां बाह्य उपनिपात ही भावनाम्रों के विषय रहते हैं। शब्द म्रादि पांच विषयों में मर्जन, रक्षण, क्षय, भोग भीर हिंसा इन दोषों के कारण जो उनमें उपरम की भावना जागृत होजाती है, उतने में ही सन्तुष्ट होकर जिज्ञास बैठ रहता है, आगे आत्मज्ञान के लिए यत्नशील नहीं रहता । विषयों के भर्जन के लिए खेती, पशु-पालन, व्यवसाय, उद्योग-धन्धे म्रादि बहत कष्टकर कार्य करने पडते हैं, यह विचार कर जो विषयों से उपरत होने में ही भ्रपने भ्रापको कृतकृत्य मान लेना है, यह पांचवीं तृष्टि है। विषयों का भ्रजन करके, राजा, बन्धु-बान्धव तथा चीर म्रादि से उनकी रक्षा करने में म्रत्यन्त कष्ट है, इस भावना से विषयों के परित्यागमात्र में सन्तुष्ट होजाना छठी तृष्टि है। रक्षा करने पर भी उपभोग के कारण फिर ये क्षीण होजाते हैं, इनके अर्जन, रक्षण में कष्ट ही कष्ट है: इस भावना से विषयों में उपरित होना, ग्रीर उतने ही में सन्तुष्ट रहजाना सातवीं तुष्टि है। श्रर्जन, रक्षण तथा क्षय ग्रादि का प्रतीकार होने पर भी विषयों के भोग में इन्द्रियों की तृष्ति नहीं होती, तृष्णा बराबर बनी ही रह नी है, श्रीर भोगों में क्लेश ही क्लेश हैं, इस भावना से विषयों की उपरित-मात्र में सन्तुष्ट होजाना घाठवीं तुष्टि है। घर्जन, रक्षण, क्षय का प्रतीकार ग्रीर भोग म्रादि के रहने पर जब यह भावना होती है, कि ये समस्त भोग मन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचाये विना नहीं हो सकते । इसलिए विषयों को भोगना दूसरे प्राणियों की हिंसा करना है। इस भावना से विषयों में उपराम होजाना ग्रीर इतने ही से सन्तुष्ट हो रहना ग्रन्तिम नवीं तुष्टि है। ग्रन्तिम पांच बाह्यविषयक तुष्टियों के दुसरे नाम यथाक्रम पार, सुपार, पारावार, अनुत्तमाम्भ ग्रीर उत्तमाम्भ है । केवल .. विषयों के ग्रर्जन ग्रादि की उपरित में सन्तृष्ट होकर वैठ जाने, उसी को उन्नत स्थित समभ लेंने भीर आगे आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न न करने के कारएा ही इनको मोक्षमार्ग में बाधक बताया गया है ॥४३॥

> भ्रन्त में क्रमप्राप्त सिद्धि के भेदों का निरूपण सूत्रकार करता है— ऊहादिभि: सिद्धिरष्टभा ।।४४।।

[सिद्धिः] सिद्धि [ऊहादिभिः] ऊह ग्रादि भेदों के द्वारा [ग्रष्टिधा] ग्राठ प्रकार की है।

ऊह ग्रादि भेदों के द्वारा ग्राठ प्रकार की सिद्धि बताई गई है। ऊह, शब्द,

म्रध्ययन, म्रात्मिकदुःखविघात, भौतिकदुःखविघात, दैविकदुःखविघात, सुहुत्प्राध्त भौर दान ये म्राठ सिद्धि है। इनमें तीनों प्रकार के दुःखों का विघात मुख्य
सिद्धि हैं। क्योंकि इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए सब प्रयत्न किया जाता है।
शास्त्रारम्भ का तथा मानव-जीवन का भी यही परम लक्ष्य है। शेष पांच प्रकार
की सिद्धि, इन मुख्य सिद्धियों को प्राप्त करने के साधनमात्र हैं। जब साधनभूत
सिद्धि जिज्ञासु को अपने में उलभा लेती है, भौर उतने में ही वह अपने आपको
कृतकृत्य समभने लगता है, तब ये सिद्धि आत्मज्ञान में बाधक होजाती हैं। पर
वस्तुतः यह स्थिति उस समय सिद्धि की न रहकर तुष्टि की सीमा में चली जाती
है, जो स्वरूप से म्रात्मज्ञान में बाधक बताई गई हैं। इसलिए प्रायः प्रारम्भिक
सिद्धि, जिज्ञासु को म्रध्यात्ममागं की म्रोर म्रीप म्रधिक प्रोत्साहित कर परम लक्ष्य
तक पहुंचाने में साधक ही समभी गई हैं।

जब कोई व्यक्ति यह सोचने लगता है, कि ब्रात्मा क्या है, मोक्ष स्या है, किस तरह उसकी प्राप्ति की जासकती है, इसप्रकार की भावनाओं से प्रेरित होकर प्रयत्न करता हुम्रा वह जिज्ञासु स्वयं या शास्त्र के स्वाध्याय तथा किसी ग्रुरु की सहायता से ग्रात्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, यह 'ऊह' नामक सिद्धि कही जाती है। ऐसे ही अध्ययन करते हुए किसी अन्य व्यक्ति के शब्द को सुनकर जब यह ज्ञान हो जाए, कि मैं ब्रात्मा चेतनस्वरूप हूं, यह प्रकृति जड़ तथा मुऋसे सर्वथा पृथक है, इस यथार्थता को जानकर भ्रात्मसाक्षात्कार के लिए प्रयत्न करता हुन्ना म्रात्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, यह दूसरी 'शब्द' नामक सिद्धि है। जब विधिपूर्वक गुरु के समीप रहकर उसकी सेवा शुश्रुषा करते हुए ग्रध्यात्मशास्त्र का ग्रध्ययन करके ग्रात्मा की वास्तविकता को जान उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करता हुग्रा द्यारमसाक्षात्कार कर लेता है, तब यह तीसरी 'ब्रघ्ययन' नामक सिद्धि कही जाती है। प्रारम्भ में कहे हुए त्रिविध दु:खों से छुटकारा पाने के लिए जब कोई व्यक्ति कहिसदि मादि उपायों का माश्रय लेकर प्रयत्नशील होता है, भीर कालान्तर में सतत अभ्यास द्वारा समाधि अवस्था को प्राप्त करता है, तब आत्मज्ञानी होकर म्राघ्यात्मिक म्राधिभौतिक म्राधिदैविक दु:खों से छूट जाता है, उनका विघात कर लेता है। यही तीन प्रकार की मुख्य सिद्धि है, जिनको भ्रात्मिकदु:खिवघात, भौतिकदु:खविघात तथा दैविकदु:खविघात के नाम से कहा गया है। जब किसी प्रकार के प्रत्युपकार की भ्रपेक्षा न रखले हुए, केवल भ्रपने मित्र को त्रिविध ताप से छुटकारा दिलाने की भावना से प्रेरित कोई ऐसा सुहृद् मिल जाए, जो प्रध्यात्म-मार्ग में सहायता देता हुआ विवेकज्ञान तक पहुंचा दे, इसप्रकार से सम्पन्न सिद्धि का नाम 'सुहृत्प्राप्ति' कहा गया है । यह सातवीं सिद्धि है । भ्राठवीं सिद्धि 'दान' है, जहां द्वव्य ग्रथवा ग्रन्य उपयोगी सामग्री देकर ग्रुरु की ग्राराधना करते हुए

म्रात्मज्ञान प्राप्त किया जाए।

८--दान

विपर्यय ग्रशिवत तुष्टि ग्रीर सिद्धि के रूप में पचास प्रत्ययसग् श्रयवा बुद्धिसर्ग नाम से शास्त्र में प्रसिद्ध, ग्रध्यात्ममार्ग की ग्रवस्थाग्रों का निरूपण किया गया। इनमें से प्रथम तीन ग्रात्मज्ञान का ग्रवरोध करने वाले बाधक तत्त्व हैं, ग्रीर ग्रन्तिम सिद्धि जिज्ञासु को प्रोत्साहित कर ग्रध्यात्ममार्ग पर ग्रग्नसर करने की श्रवस्था में ग्रात्मज्ञान के सहायक व साधक बताए गए हैं। इन पचास प्रत्ययसर्गों को स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए निम्नलिखित तालिका में इसप्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

| विपर्यय—                   |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| १ <del>—त</del> म          | भ्रविद्या             |
| २—मोह                      | भ्रस्मिता             |
| ३महामोह                    | राग                   |
| ४—तामिस्र                  | द्वेष                 |
| ५—-भ्रन्धतामिस्र           | ग्रभिनिवेश            |
| तुष्टि—                    |                       |
| १—प्रकृति                  | ग्रम्भ                |
| २उपादान                    | सलिल                  |
| ३काल                       | म्रोघ                 |
| ४भाग्य                     | वृष्टि                |
| ५—-ध्रजंनोपरम              | पार                   |
| ६—रक्षणोपरम                | सुपार                 |
| ७—क्षयोपरम                 | पारपार भ्रथवा पारावार |
| द—श्रतृप्त्युपरम [भोगोपरम] | श्रनुत्तमाम्भ         |
| ६—हिंसोपरम                 | उत्तमाम्भ             |
| सिद्धि—                    |                       |
| १—ऊह                       | तार                   |
| २शब्द                      | सुतार                 |
| ३भ्रष्टययन                 | तारतार                |
| ४—-भ्र।त्मिकदुःखविघात      | प्रमोद                |
| ५—भौतिकदु:खविघात           | प्रमुदित ग्रथवा मुदित |
| ६—दैविकदु:खविघात           | मोदमान                |
| <b>७—-सुह्</b> रप्राप्ति   | रम्यक                 |

सदाप्रमुदित ग्रथवा सदामुदित



ये पचास प्रत्ययसर्गं अथवा बुद्धिसर्गं ऐसी श्रवस्था हैं, जो श्रव्यात्ममार्ग में प्रतिकूल अथवा अनुकूल रूप से उपस्थित होती हैं। श्राधिभौतिक दृष्टि से प्रथम कहे गए पच्चीस तत्त्वों का अध्यात्म की दृष्टि से दस अवस्थाओं में समावेश करके इस रूप में साठ तत्त्वों का विवेचन सांख्यशास्त्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उन दस अवस्थाओं को मौलिक अथवा मूलिक अर्थ कहा जाता है। आचार्यों ने उनका निरूपण निम्नरूप में किया है—

|                                 | Q .                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| १एकत्त्व                        | }                                                         |
| २ ग्रर्थवत्त्व                  | ने केवल प्रधान की अपेक्षा से।                             |
| ३—पारार्थ्य                     | j                                                         |
| ४—ग्रन्यत्व                     | }                                                         |
| ५—-ग्रकत्तृृत्व<br>६ — बहुत्त्व | नेवल पुरुष की भ्रापेक्षा से।                              |
| ६ — बहुत्त्व                    | j                                                         |
| ७—- प्रस्तित्व                  | 1                                                         |
| द—वियोग                         | प्रकृति स्रौर पुरुष दोनों की स्रपेक्षा से।                |
| ६—योग                           | J                                                         |
|                                 | र्धूल ग्रौर सूक्ष्म शरीरों की ग्रपेक्षा से, जिसमें बुद्धि |
| १०—स्थिति                       | के से लगाकर स्थूलभूतपर्यन्त तेईस विकारभूत                 |
|                                 | 🕽 तत्त्वों का समावेश होजाता है ।                          |
|                                 |                                                           |

इसप्रकार पचास बुद्धिसर्ग भीर दस मौलिक अर्थ मिलकर साठ पदार्थों का अध्यात्म दृष्टि से इस शास्त्र में विवेचन हुआ है, इसी आधार पर इसका नाम 'षष्टितन्त्र' है। दस मौलिक अर्थों का निरूपण तत्त्वसमास सूत्रों में किया गया है।।४४॥

पचास बुद्धिसर्गों के सम्बन्ध में सूत्रकार ग्रवशिष्ट निर्देश करता है— नेतरादितरहानेन विना ।।४५।।

[इतरात्] इतर-म्रन्य (ऊह म्रादि) से[इतरहानेन] इतर-विपर्यय मादि का हान-विघात हुए [विना] बगैर, [न] नहीं (होती, इष्टसिद्धि)।

श्रभी जिन पचास बुद्धिसगों का निरूपण किया गया है, उनमें 'इतर' से श्रथांत् ऊह श्रादि से, इतर हान के विना—विपयंय, श्रशक्ति, तुष्टि इनकी हानि हुए विना—ग्रभीष्ट की प्राप्ति नहीं होती। मुख्य सिद्धि त्रिविध तापों का विधात है। ऊह ग्रादि उसकी प्रयोजक सिद्धि है। तापत्रय का विनाशरूप सिद्धि, ऊह ग्रादि के द्वारा सम्पन्न होती है। पर यह उस समय तक सम्पन्न नहीं होसकती, जब तक विपयंय ग्रशक्ति श्रीर तुष्टि का नाश न होजाए। इसके लिए यम नियम ग्रादि का पालन शम दम तितिक्षा तप ग्रादि का ग्रम्यास तथा दृढ़ धैंयं के साथ धारणा ध्यान श्रादि में ग्रधिकाधिक संलग्नता ग्रावश्यक है। इसप्रकार ग्रात्मज्ञान में विपर्यय ग्रशक्ति तुष्टि हेय, तथा सिद्धि उपादेय समभनी चाहिएँ।।४५।।

समष्टिसगं ग्रीर प्रत्ययसगं का निरूपण कर दिया गया। कर्मभेद से व्यक्ति-भेद [३।१०] का उल्लेख संक्षेप से प्रथम किया है। ग्रब उसीका विस्तार-पूर्वक प्रतिपादन किया जाता है। सूत्रकार बताता है—

# दैवादिप्रभेदा ॥४६॥

[दैवादिप्रभेदा] दैव म्रादि प्रभेदों वाली (है, सुष्टि)।

समस्त भोगापवंग तथा उसके लिए प्रयत्न सर्गकाल में संभव होसकते हूं, इसलिए मोक्षोपाय का प्रतिपादन करने के भनन्तर सर्ग का विस्तारपूर्वक कथन करना उपयुक्त है। देव म्रादि रूप में सृष्टि म्रनेक प्रकार की होती है। यह केवल प्राणि-जगत् का वर्णन है। इसको संक्षेप से चौदह विभागों में संगृहीत किया है, जो म्रितसंक्षेप से तीन वर्गों में समाविष्ट है। तीन वर्ग है—देव, तिर्यंक् म्रीर मानुष। सूत्र के 'म्रादि' पदसे म्रन्तिम दोनों का ग्रहण होजाता है। देव म्राठ प्रकार का, तिर्यंक् पांच प्रकार का तथा मानुष एक प्रकार का है, ये सब मिलाकर प्राणि-जगत् के चौदह विभाग हैं। कपिल ने तत्त्वसमास सूत्र [१६] में इसका निर्देश किया है। म्राठ प्रकार का देव है—ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पत्र, गान्धवं, याक्ष, राक्षस, पत्राच। पांच प्रकार का तिर्यंक्सर्ग है—पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावर। म्राह्मरण से लगाकर चाण्डाल पर्यन्त, भूमण्डलमात्र का समस्त मानव एक ही प्रकार का सर्ग है। इनका विस्तृत विवेचन तत्त्वसमास सूत्रों की व्याख्या में किया गया है।।४६।।

प्रकृति परिएामिनी है। इसमें निरन्तर प्रवृत्ति हुम्रा करती है। तब भ्रात्मा के भोगापवर्ग को सम्पन्न करने के लिए उत्पन्न सर्ग, कबतक चलता रहेगा? यदि सदा ऐसा ही रहे, तो भ्रपवर्ग की कल्पना नहीं होसकती। सूत्रकार बताता है—

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं तत्कृते सृष्टिराविवेकात् ॥४७॥

[तत्कृते] श्रात्मा के लिए [श्राब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं] ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यन्त [सृष्टिः] सर्ग प्रवृत्ति [श्राविवेकात्] विवेकज्ञान होने तक रहती है।

ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यन्त समस्त सृष्टि, ग्रात्मा के भोगापवर्ग को सम्पन्न करने के लिए उत्पन्न हुई, विवेकज्ञान होने तक बराबर प्रवृत्त रहती है। किसी एक पुरुष को विवेकज्ञान होने पर प्रकृति की प्रवृत्ति रुद्ध होजाती है, ऐसा कदापि न सम-भना चाहिए। वस्तुतः प्रकृति की प्रवृत्ति तो कभी रुद्ध नहीं होती, पर जिस ग्रात्मा को विवेकज्ञान होगया है, उसके लिए प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं रहता, इसलिए उसकी दृष्टि से प्रकृति का प्रवृत्त रहना या न रहना कोई विशेषता नहीं रखता। जब प्रकृति से उसका कोई सम्पर्क न रहा, तब भले ही प्रकृति प्रवृत्त रहे, उसके लिए वह ग्रप्रवृत्त ही है। इसी भावना से विवेकज्ञान होने से पहले तक प्रकृति की प्रवृत्ति बतलाई है। क्योंकि चेतन का प्रकृति के साथ सम्पर्क उसी समय तक रहता

है । उसके ग्रनन्तर ग्रात्मा वृत्तिरूपता का परित्याग कर स्वरूप में ग्रवस्थित रहता है, यह ग्रपवर्ग की स्थिति हे ।।४७।।

जो स्नात्मा इस स्थिति को प्राप्त नहीं करपाते, उनके लिए प्रकृति प्रवृत्त रहती है, भौर वे अपने शुभाशुभ कर्मों के स्रनुसार ऊंच नीच लोकों स्रथवा योनियों में जन्मते श्रीर मरते रहते हैं। इसी श्रथं को सूत्रकार ने बताया—

#### ऊर्ध्वं सत्त्वविशाला ।।४८।।

[सत्त्विचशाला] सत्त्वप्रधान सृष्टि [अध्वाँ] ऊन्नत-ऊंची होती है।

समस्त शुभकमं सत्त्व का परिणाम होते हैं। इसलिए सत्त्वबहुल सृष्टि उच्च लोकों अथवा योनियों में होती है। सूत्र में 'ऊर्घ्व' पद का यही अभिप्राय है, कि सा-त्तिक भावनाओं से युक्त व्यक्तियों का जन्म ऐसे माता-पिता के घर होता है, जहां आघ्यात्मिक उन्नति अथवा आत्मज्ञान के लिए अधिकाधिक सुविधा प्राप्त हों। इससे किसा लोकविशेष में जाने का तात्पर्य नहीं है। संसार तो सब ही त्रिग्रुणात्मक है। फिर पृथ्वी और उसके समान अन्य लोकों की रचना में तमस् का प्राधान्य रहता है। इसलिए लोकों की रचना की दृष्टि से किसी को सत्त्वबहुल नहीं कहा जासकता। फलतः सत्त्व आदि की न्यूनाधिकता भावनाओं के आधार पर समभनी चाहिए, जो किसी परिवार अथवा जनसमुदाय में संभव होसकती हैं। ऐसे जनसमुदाय को सूत्रके 'ऊर्घ्व' पद से कहा गया है। ऐसी सृष्टि सत्त्वबहुल समभनी चाहिए।।४८।।

इसीप्रकार---

तमोविशाला मूलतः ॥४६॥

[तमोविशाला] तम:-प्रधान सृष्टि [मूलतः] निम्न होती है।

तमोबहुल सृष्टि निम्न योनियों म्रथवा श्रेणियों में होती है। जो म्रज्ञाना-न्धकार से स्रावृत हैं। जहां श्रात्मचर्चा का प्रश्न नहीं, पेट भरना भीर सन्ति बढ़ाना ही स्वभाव है। बहुत से मनुष्य स्रीर मन्य समस्त प्राणी-संसार इसीप्रकार की सृष्टि है। यह सब तमोग्रुराप्रधान सृष्टि कही जाती है।।४६॥

> रजोबहुल सृष्टि मध्यमश्रेगी की होती है। इसी ग्रर्थ को सूत्रकारने कहा— मध्ये रजोविशाला ।।५०॥

[रजोविशाला] रज:-प्रधान सृष्टि [मध्ये] मध्य में।

रजोग्रणप्रधान प्रथवा रजोबहुल सृष्टि मध्यमश्रेणी की कही जाती है। समस्त मानव समुदाय प्रायः इसी सृष्टि का ग्रंग है। पर इसी में कुछ सत्त्वबहुल ग्रीर कुछ तमोबहुल सृष्टि भी है। यह सब ग्रपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार हुआ करता है। इसकी निश्चित रेखा कहीं नहीं खींची जासकती। शुभ के साथ कुछ ग्रशुभ रहता है, ग्रीर ग्रशुभ में भी शुभ की संभावना रहती है। उपर्युक्त विभाग स्थूल वृष्टि से न्यूनाधिकता के ग्राधार पर कल्पना किया गया है, जो सृष्टि की त्रि-

गुणात्मकता का द्योतक है। उसीके अनुसार कर्म करता हुआ आत्मा विभिन्न प्रकार के सर्ग का निमित्त बना करता है।।५०।।

प्रकृति की विविध प्रवृत्ति में कर्मवैचित्र्य निमित्त हैं, इस प्रयं का प्रतिपा-दन सूत्रकार स्वयं करता है—

कर्मवैचित्र्यात् प्रधानचेष्टा गर्भदासवत् ।।५१।।

[कर्मवैचित्र्यात्] कर्मों की विचित्रता से [प्रधानचेष्टा] प्रकृति की विविध प्रवृत्ति (हुम्रा करती हैं ) [गर्भदासवत्] गर्भदास के समान ।

प्रधान की समस्त विविध प्रवृत्ति यद्यपि उसके मूलरूप की विचित्रता के कारण होती है। सत्त्व रजस् तमस् की विभिन्नता भीर उनके समन्वय की न्यूनाधि-कता, कार्यं की विचित्रता का कारए है। पर मूलतत्त्वों के इसप्रकार वैलक्षण्य की ग्रीर उन्मुख होने में कर्मों की विविधता भी निमित्त है। कारण यह है, कि यह समस्त सर्ग, ग्रात्मा के लिए रचा जाता है। यदि उस रचना में ग्रात्मा का किसी तरह का कोई सम्पर्क न माना जाए, तो श्रात्मा के भोग के लिए रचना की श्रनुकू-लता का नियमन नहीं किया जासकता । जैसा भी जगत् बनता है, या बनाया जाता है, उसमें ग्रात्मा के भोगों के लिए ग्रनुकूलता का ग्रवश्य घ्यान रखना पड़ता है। इस अनुकूलता की व्यवस्था के लिए आत्मा और रचना के अन्तराल में कोई संयो-जक स्वीकार करना ही होगा, जो इनके सामञ्जस्य को बनाकर रखता है। वह श्रात्माश्रों के कृतकर्म ही कहे जासकते हैं। स्वरूपतः श्रात्माश्रों की स्थिति समान है, मुलकारण की स्थिति भी समान है। अनन्त आत्माओं के अनन्त प्रकार के कर्म. प्रधान द्वारा रचना की विलक्ष एता में निमित्त बनते हैं। तब उनके कारए केवल तीन प्रकार के सत्त्व रजस् तमस् का ग्रनन्त प्रस्तार होजाता है। सूत्रमें गर्भदास का दृब्टान्त कार्य में स्वामाविक प्रवृत्ति का संकेत करने के लिए दिया गया है। दास के घर में उत्पन्न हुग्रा व्यक्ति स्वभावतः सेवाकार्य में ग्रधिक चतुर हो सकता है। वह साधारण संकेत पर स्वामी के लिए निरन्तर विविध कार्यों में सम्पृक्त रहता है। प्रकृति भी इसीप्रकार ग्रात्माग्नों के भोग ग्रादि के लिए उनके कर्मानुसार प्रवृत्त हम्रा करती है।।५१।।

शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ऊंच-नीच लोकों की प्राप्ति का वर्णन किया गया। अतिशुभ कर्मों से उच्चलोक की प्राप्ति को परम कृतार्थता समभना ठीक होगा। उससे अतिरिक्त मोक्ष अवस्था स्वीकार क्यों की जाए? सूत्रकार कहता है—

आवृत्तिस्तत्राप्युत्तरोत्तरयोनियोगाद्धेयः ॥ ४२॥

(ऊर्घ्वलोकप्राप्ति मोक्ष है, ऐसा विचार) [हेयः] परित्याज्य है, [तत्रापि] वहां पर भी [उत्तरोत्तरयोनियोगात्] ग्रागे-ग्रागे योनि-जन्म-सम्बन्ध से [ग्रावृत्तिः] सतत ग्रावागमन (बना रहता है)।

यह विचार हेय है, परित्याज्य है, कि शुभ कमों से किसी उत्तम लोक में पहुंच जाना प्रणीत् श्रेष्ठ योनि में जन्म लेना ही मोक्ष का स्वरूप है। वयों कि ऐसी स्थिति में पुन:-पुन: योनि के साथ सम्पर्क से त्वरित ग्रावृत्ति बनी रहती है। ग्राभि-प्राय यह है, कि श्रेष्ठ योनि में जन्म लेकर भी जन्म का त्वरित कम समाप्त नहीं हो जाता, प्रत्युत वहां भी बराबर जल्दी-जल्दी जन्म लेना पड़ता है, जो मोक्ष की श्रवस्था के सर्वथा विपरीत है। ऐसी कोई योनि ग्रथवा लोक नहीं है, जहां जन्म लेने के ग्रन्तर विवेकज्ञान हुए विना इसप्रकार जन्म-कम समाप्त होजाए। पर मोक्ष ग्रवस्था प्राप्त होने पर सतत जन्म-कम नहीं रहता। इसलिए किसी उत्तम लोक ग्रथवा श्रेष्ठ योनि को प्राप्त होना मोक्ष का स्वरूप है, यह विचार सर्वथा हैय है।।१२।।

इसी भ्रषं को पुष्ट करने के लिए सूत्रकार इसा है— समानं जरामरणादिजं दुःखम् ॥५३॥

[जरामरणादिजं] बुढ़ापे श्रीर मृत्यु श्रादि से उत्पन्न [दु:खं] दु:ख [समानं] समान है (सब योनियों व लोकों में)।

बुढ़ापा और मृत्यु आदि से जितत दुः स भी समान होता है। साघारण अय-या नीच योनियों में जो दुः स होते हैं, चाहे वह बुढ़ापे से हो अथवा मृत्यु से या अन्य किन्हीं कारणों से, वैसे ही सब प्रकार के दुः स श्रेष्ठ योनि अथवा उत्तम लोकों में भी बराबर होते हैं। ऐसी अवस्था को मोक्ष कहना सम्बन्ध नहीं। अभिप्राय यह है, कि जन्म जरा मृत्यु आदि का भय सब लोकों और सब योनियों में समान है। इस दृष्टि से ये सब भोग की अवस्था है, अपवर्ग की नहीं। अतएव इन अवस्थाओं की प्राप्ति कृतकृत्यता नहीं कही जासकती।। ५३।।

मूल कारण में लवलीन होजाना भी कृतकृत्यता नहीं है, इस अर्थका प्रति-पादन सुत्रकार करता है—

न कारणलयात् कृतकृत्यता मग्नवदुत्यानात्।।५४।।

[कारणलयात्] कारण में लय से [कृतकृत्यता] पूर्णकृताथंता [न] नहीं, [उत्थानात्] उठ जाने से [मग्नवत्] डूबे के समान।

सूत्र में 'कारण' पद का अर्थं मूल प्रकृति है। यहां कारण में लय, परस्पर कार्यंकारणभाव के आधार पर प्रतिपादन नहीं किया गया। क्योंकि आत्मा का कारण प्रकृति नहीं है, वस्तुतः आत्मा का कोई कारण नहीं होता, आत्मा नित्य है। फिर कार्यं-कारणभाव के आधार पर कारण-प्रकृति में आत्मा के लय का प्रकृति नहीं उठता। इसलिए 'कारणलय' का अभिप्राय है-मूल कारण प्रकृति का साक्षा-त्कार करने के लिए उसमें लवलीन होजाना। ऐसे लय का अर्थं है—प्रकृति का साक्षात्कार कर लेना। जो व्यक्ति सर्वात्मना लगकर प्रकृति तत्त्वों का अनुसन्धान करते, और उनकी वास्तविकता को जान लेते हैं, यही उनका प्रकृति में लय होना

है। वस्तुतः संसार में किसी भी व्यक्ति की यह बहुत ऊंची स्थिति है, भीर इसमें वह मित्राय सुख का अनुभव करता है। परन्तु यह पूर्ण कृतकृत्यता नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है, जैसे एक व्यक्ति गर्मी से कष्ट पाकर शीतल जल में गोता लगाता है, जब तक वह जल में निमग्न रहता है, कष्टप्रद उष्णता का अनुभव न कर शान्त शीत-लता का उपभोग करता है, पर जैसे ही शीतल जल से निकल कर वाहर आता है, बाहर की उष्णता फिर उसे सताने लगती है। ऐसे ही जो व्यक्ति प्रकृति तत्त्वों के अनुसन्धान में लवलीन रहते हैं, और उनके विवेचन व साक्षात्कार में एक प्रकार के अनुपम सुख का रसास्वादन करते हैं, वे उससे विरत होने पर साधारण जनों के समान तापत्रय से फिर घेर लिए जाते हैं, और वे उसी तरह के कष्टों का अनुभव करते हैं, जैसे साधारण जन। इसलिए कारणलय से वास्तविक कृतकृत्यता का प्राप्त होना सम्भव नहीं।

वर्तमान काल में ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने 'कारणलय' ग्रवस्था को प्राप्त कर लिया है। परमाग्यु-श्रायुध की रचना, उन्हीं व्यक्तियों की प्रकृति-उपासना का चम-त्कार है। कपिल के काल में ऐसे विशेषज्ञ व्यक्ति थे या नहीं? यह तो निश्चितरूप से नहीं कहा जासकता। पर यह निश्चित है, िक कपिल इस बात को जानता था, िक यह श्रवस्था प्राप्त की जासकती है। श्रन्यथा वह इस सूत्र को कदापि न लिखता। प्रकृति की उपासना श्रथवा प्रकृति में लय होने दा सामञ्जस्यपूर्ण श्रथं, उपर्यु कत श्रथं के श्रतिरिक्त श्रीर कुछ किया जाना किठन है। यदि सांसारिक विषयों में डूबे रहना, श्रीर उसी श्रवस्था को बनाए रखने के लिये सतत प्रयत्नशील रहना ही — कारण में लय श्रथवा प्रकृति की उपासना का-श्रथं है, तो यह एक श्रति साधारण श्रवस्था है, इससे किसी विशेषता का प्रतिपादन नहीं होता। इसलिए 'कारणलय' का उपर्यु कत श्रथं ह्यान देने योग्य है।। १४।।

कारणलय प्रयात् प्रकृतिलय से कृतकृत्यता का ग्रभाव जानकर शिष्य ग्राशं-का करता है, कि जगत् का मूलकारण प्रकृति को न मानकर चेतन ईश्वर को मान लेना चाहिए। शास्त्र में इस ग्रथं की पुष्टि के लिए संकेत भी मिलते हैं। इसका ग्रभि-प्राय यह होगा, कि कारणलय से कृतकृत्यता कहना—ईश्वर में लय से कृतकृत्यता का होना कहा जाएगा। ग्रात्मा का ईश्वर में लीन होना ग्रथवा उस ग्रानन्द में डूब जाना ही तो मोक्ष है, ग्रीर जगत् से ईश्वर का सम्बन्ध सांख्य भी मानता ही है। इस ग्राशंका का सुत्रकार समाधान करता है—

अकार्यत्वेऽपि तद्योगः पारवश्यात् ।।५५

[ग्रकार्यत्वे] (ईश्वर का) कार्य-परिणाम न होने पर [भ्रापि] भी [तद्योगः] जगत् का सम्बन्ध है (ईश्वर से), [पारवश्यात्] परवश होने के कारण (जगत् के)।

जगत् चेतन ईश्वर का कार्य नहीं है। चेतन ईश्वर का कार्य न होने पर भी जगत् का ईश्वर के साथ सम्बन्ध अवश्य है। क्योंकि जगत् परवृश्व है। जगत् के पर-वश होने से उसका ईश्वर के साथ सम्बन्ध है। वह समस्त जगत् का नियन्त्रग्र करता है। 'योऽन्तरो यमयित' [बृह० ३।७।३-२३]। ईश्वर नियन्ता है, और जगत् नियम्य है, यही इन दोनों का सम्बन्ध है। जब जगत् का मूलकारण ईश्वर नहीं है, तो 'कारणलय' पद का-ईश्वर में लय होना-ग्रर्थ नहीं किया जा सकता।।५५॥

ईश्वर नियन्ता श्रीर जगत् नियम्य है, इसका क्या नियामक है ? सूत्रकार बताता है—

# स हि सर्ववित् सर्वकर्ता ।। ५६।।

[हि] क्योंकि [सः] वह (ईश्वर) [सर्वेवित्] सर्वान्तर्यामी है भीर [सर्वेकत्तां] सब जगत् का रचियता है।

क्योंकि वह नेतन ईस्वर सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी और सबका रचियता है, जो सर्वत्र सूक्ष्मातिसूक्ष्म कणों तक में व्याप्त होकर समस्त जगत् की रचना करता है, इसीलिए वह विश्व का नियन्ता है। इसप्रकार घट-घट में व्याप्त हुआ सब की रचना करने वाला ईश्वर ही नियन्ता हो सकता है। सूत्र में 'सर्ववित्' पद सर्वव्यापक अथवा सर्वान्तर्यामी के अथं में प्रयुक्त हुआ है। यह पद सत्तार्थक 'विद्' घातु से बना है। जिसकी सर्वत्र सत्ता है, वह 'सर्ववित्' है। उपनिषदों में यह प्रयोग प्रायः हुआ है। देखिए—मृण्डकोपनिषद् [१।१६, तथा २।२।७], आथर्वणीया संन्यासोपनिषद् [१], तथा श्वेतःश्वतरोपनिषद् [६।१६]। इन स्थलों में सर्वं और विश्ववित् पदों के साथ 'सर्ववित्' पद का प्रयोग हुआ है। यदि वहां पर यह ज्ञानार्थक 'विद्' घातु का प्रयोग हो, तो इससे पूर्व 'सर्वं त्र स्थवा 'विश्ववित्' पदों का प्रयोग निर्यंक होगा। फलतः उन स्थलों में और प्रस्तुत सूत्र में यह पद सर्वव्यापक अथवा सर्वान्तर्यामी अर्थ का निर्देश करता है।।।५६॥

इसप्रकार समस्त जगत् नियम्य भ्रीर चेतन ईश्वर उसका नियन्ता व अधि-ष्ठाता है। इस अर्थ का उपसंहार करते हुए सुत्रकार कहता है—

ईहशेश्वरसिद्धिः सिद्धा ॥५७॥

[ईदृशेश्वरसिद्धिः] इस प्रकार के ईश्वर की सिद्धि (इस शास्त्र में) [सिद्धा] दृढ्ता से की गई है।

जगत् के मूलकारएष्ड्प अथवा उपादानभूत ईश्वर को न मानकर सांख्य जगत् के नियन्ता व अधिष्ठाता ईश्वर के अस्तित्व को निश्चित रूप में स्वीकार करता है। प्रथमाध्याय [१।५७] में भी उपादानभूत ईश्वर का सांख्यदृष्टि से प्रतिषेध किया गया है। फलतः 'कारणलय' पद का अर्थ—ब्रह्म अथवा ईश्वर में लय होना—नहीं किया जासकता। प्रत्युत प्रकृति में लय होना ही किया जाना चाहिये, जैंसा कि प्रथम चौवनवें सूत्र में किया गया है। वह स्थित वास्तविक कृत-कृत्यता की प्रयोजक नहीं है, ग्रतः मोक्ष के प्रयोजक ग्रात्मज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहना ग्रावश्यक है।।५७।।

तृतीयाष्ट्याय में ग्रब तक स्थूलभूत तथा देह की उत्पत्ति, ग्रात्मज्ञान के उपा-य, बुद्धिसर्गे एवं व्यष्टिसर्ग ग्रादि का विवेचन ग्रीर ग्रन्य प्रासंगिक विवेचन किया गया। द्वितीयाष्ट्याय के प्रारम्भ में संक्षेप से सर्ग का प्रयोजन बताया था। ग्रब उसी का विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है। इस प्रसंग में सुत्रकार कहता है—

प्रधानसृष्टिः परार्थं स्वतोऽप्यभोक्तृत्वात्, उष्ट्रकुङ्कः ुमवहनवत् ।।५८।।

[प्रधानसृष्टि:] प्रकृति से परिणत जगत् [परार्थं] ग्रन्य (ग्रात्मा) के लिये [ग्रिमि] ही है, [स्वतः] ग्रपने ग्राप (प्रकृति के) [ग्रभोक्तृत्वात्] भोक्ता न होने से, [उष्टुकुं कुमवहनवत्] ऊंट के द्वारा केसर ढोये जाने के समान ।

सूत्र का 'ग्राप' पद समुच्चय में नहीं, प्रत्युत ग्रवधारण ग्रर्थात् 'एव' के ग्रयं में है, ग्रीर ग्रयं के ग्रनुसार उसका सम्बन्ध 'परायं 'पद के साथ है। प्रधानमृष्टि— प्रकृति से जगत् की रचना, परायं ही होती है। क्यों कि प्रकृति स्वतः—स्वरूप से ग्रमोक्ता है। भोक्ता तत्त्व चेतन होसकता है, ग्रचेतन नहीं। प्रकृति ग्रचेतन है, इसलिए उसका भोक्ता होना सम्भव नहीं। चेतन ग्रात्मा के लिए उससे जगत् की रचना होती है। जैसे ऊंट केसर का वहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोकर लेजाता है, पर उसका यह प्रवृत्ति ग्रपने लिए नहीं होती, ग्रपने स्वामी ग्रथवा दूसरे व्यक्तियों के लिए होती है, जो केसर का उपयोग करते हैं। ऊंट की प्रवृत्ति केवल वहन के लिए है, स्वामी प्रेरयितामात्र हैं। केसर के उपभोक्ता ग्रन्थ व्यक्ति हैं। इसीप्रकार प्रकृति की प्रवृत्ति में ग्रपना कोई प्रयोजन नहीं होता, उसका प्रवर्त्तक चेतन ईश्वर है, ग्रीर उपभोक्ता है दूसरे चेतन ग्रात्मा। इसप्रकार ग्रचेतन प्रकृति चेतन ग्रात्मा के लिए जगत्रूक्ष में परिणत होती है। ऊंट का दूष्टान्त केवल परायं प्रवृत्ति की समता के ग्राधार पर दिया गया है। इस में यह भी रहस्य ध्वनित होता है, कि जैसे कुक्क मवहन चेतन प्रेरित ऊंट के देह द्वारा सम्भव है, ऐसे प्रकृति चेतनप्रेरित ही प्रवृत्त होती है।।।।।

अचेतन प्रकृति में प्रवृत्ति किस प्रकार होती है ? सूत्रकार बताता है— अचेतनत्वेपि क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानस्य ॥५६॥

[अचेतनत्वे] अचेतन होने पर [अपि] भी [क्षीरवत्] चेतनाधिष्ठित क्षीर के समान [प्रधानस्य] प्रधान-प्रकृति की (चेतनाधिष्ठित) [चेष्टितं] प्रवृत्ति होती है।

प्रधान के अचेतन होने पर भी, क्षीर की प्रवृत्ति के समान उसकी प्रवृत्ति होती है। जैसे माता के स्तनों में बच्चे के लिए दूध प्रसृत होने लगता है, ऐसे ही आ- त्मा के लिए प्रकृति प्रवृत्त होने लगती है। इस क्षीर के उदाहरए में दो विशेषता है। पहली विशेषता यह है, कि दूध का प्रस्नवण सजीव माता के स्तनों में सम्भव है, निर्जीव के नहीं। दूसरी विशेषता यह है, कि विशेष ग्रपवादों को छोड़कर माता के स्तनों में दूध ग्रपने बच्चे के लिए प्रस्नुत होता है, ग्रन्य के लिए नहीं। पहली विशेष-ता इसी सूत्र के द्वारा व्वनित की गई है। क्षीर के दष्टान्त में यह रहस्य है, कि चेतना से प्रेरित ग्रथवा सजीव देह में दूध का प्रस्तुत होना इस बात को स्पष्ट करता है, कि प्रकृति में चेतन की अपेक्षा अथवा प्रेरणा के विना प्रवृत्ति नहीं हो सकती। क्षीर श्रोर प्रकृति की प्रवृत्ति में यही समानता है। प्रश्न था कि श्रचेतन प्रकृति में प्रवृत्ति कैसे होती है ? उदाहरण के द्वारा यह स्पष्ट किया, कि चेतन की प्रेरणा से होती है। इसीप्रकार के भाव को [२।३७] सूत्र में भी प्रकट किया है। कतिपय व्यास्थाकारों ने प्रस्तुत दष्टान्त से यह आशय निकालने का यत्न किया है, कि अचे-तन क्षीर के समान अचेतन प्रकृति की स्वतः प्रवृत्ति होती है। वस्तुतः उन व्याख्या-कारों ने दृष्टान्त के रहस्य की श्रोर घ्यान नहीं दिया। यदि दूध में चेतननिरपेक्ष प्र-वृत्ति हो, तो बच्चे के न होने पर, भ्रन्य बच्चे के झाने पर, बच्चे के होने पर प्रतिक्षरा तथा माता की निर्जीव अवस्था में भी दूध की प्रवृत्ति रहनी चाहिए। पर यह प्रत्यक्षा-दि प्रमाणों के विरुद्ध है। क्षीर के दृष्टान्त में जो रहस्य है, उसको स्पष्ट कर दिया गया है।

भ्रपने ही बच्चे के लिए माता के स्तन में दूध का प्रस्नवण होता है, बत्स-मात्र के लिए नहीं, श्रीर कभी मां अपने बच्चे को भी लात मार देती है। इससे ध्वनित होता है, कि माता की अपनी अनुकूल स्थिति, और बच्चे के लिए स्नेहभावना. जो अपने ही के लिए अधिक संभव होसकती है, दूध की प्रवृत्ति में निमित्त होती है। इसलिए दूध की प्रवृत्ति को चेतननिरपेक्ष प्रथवा स्वतः नहीं कहा जासकता। यह क्षीर दृष्टान्त की दूसरी विशेषता है। कुछ ब्याख्याकारों ने क्षीर दृष्टान्त का यह म्मिप्राय प्रकट किया है, कि जैसे दूध स्वतः विना किसी चेतन की प्रेरणा के दिध-भाव में परिणत होता है, ऐसे ही प्रकृति की स्वतः प्रवृत्ति हुमा करती है। पर वस्तुतः देखा जाए, तो दुध का दिधरूप में परिखाम स्वतः नहीं होता। यदि दूध को जैसे ही निकाला जाता है, स्वतः परिएात होने के लिए छोड़ दिया जाए, तो उसका दिध-रूप परिएगम नहीं होसकता। कालान्तर में विकृत होकर कुछ-न-कुछ परिणाम झवश्य होजाएगा। दूघ का दिधपरिखाम होने के लिए उसे ठीक तरह उबालना, फिर उसके उचित तापमान के अनुसार उसमें जामन देना, अनन्तर अनुकूल बाह्य तापमान में उसे सूरक्षित रखना, यह सब प्रिक्या भावश्यक है, जो चेतन के सहयोग के विना संभव नहीं। जैसे दूध के दिधपरिणाम में बाह्य निमित्तों की अपेक्षा है, जिन में चेतना भी श्रावश्यक है, ऐसे ही दूध का स्वतः कहे जाने वाला विकार भी

बाह्यनिमित्तनिरपेक्ष नहीं कहा जासकता। प्रकृति के स्वतः कहे जाने वाले समस्त विकार चेतनसापेक्ष ही होते हैं। उनको स्वतः केवल इसलिए कहा जाता है, कि किसी भी विकार अथवा कार्यरूप में परिणत होने, या विकार का उपादान होने के लिए प्रकृति से अतिरिक्त अन्य किसी तत्त्व की अपेक्षा नहीं होती।।४६।।

उक्त अर्थं को प्रकारान्तर से दृढ़ करने के लिए सूत्रकार ने कहा— कर्मवद् दृष्टें वी कालादेः ॥६०॥

[वा] अथवा [कालादेः] काल आदि के अनुसार [कर्मवत्] कर्मों == कियाओं की तरह (प्रकृति की प्रवृत्ति होती है) [दृष्टेः] ऐसा देखे जाने से।

श्रथवा यह देखे जाने से, कि भिन्न-भिन्न ऋतु श्रादि के श्रनुसार किसान श्रादि का किया हुश्रा कमें श्रपने समय पर फलित होता है, इसीप्रकार प्रकृति के परिणाम भी स्थित के श्रनुसार हुश्रा करते हैं। किसान खेत में उचित ऋतु में बी-जारोपण करता है, यह उसका कमें है। श्रारोपित बीज ऋतु के श्रनुसार परिणत व ग्रङ्कुरित होता है, श्रौर समय पाकर महान वृक्ष होजाता है। यदि कोई फ़सल हो, तो पककर तयार होजाती है। इस समग्र कमें में बीजारोपण तक किसान का सहयोग रहता है। श्रागे ग्रङ्कुर श्रादि उत्पत्ति में बीज, मट्टी, पानी, ऊष्मा, बाह्य तापमान ग्रादि कुछ उपादान तथा कुछ ग्रन्य निमित्त हैं। ग्रङ्कुरादि कार्यं, विशेष ऋतु ग्रौर विशेष उपादानों की व्यवस्था में संभव होसकते हैं, इसलिए वे ग्रपने किसी नियन्ता का श्रनुमान कराते हैं। इस दृष्ट स्थिति के श्रनुसार समस्त प्रकृति की प्रवृत्ति में किसी सहयोगी चेतन नियन्ता का निश्चय होता है। सूत्र में 'ग्रादि' पद से ग्रन्य श्रपेक्षित निमित्तों का संग्रह समक्ष लेना चाहिए।।६०।।

पिछले क्षीर दृष्टान्त में माता की अनुकूल स्थिति और बच्चे के प्रति स्ने-हातिशय की मावना से दूध की प्रवृत्ति का होना ठीक है। पर यह अवस्था प्रकृति की प्रवृत्ति में कैसे संभव होसकती है? सूत्रकार समाधान करता है—

स्वभावाच्चेष्टितमनभिसन्धानाद् भृत्यवत् ॥६१॥

[म्रनिमसन्धानात्]म्रिमप्राय—रहस्य म्रथवा स्वार्थं से रहित [स्वभावात्] स्वरूप से (प्रकृति की) [चेष्टितम्]प्रवृत्ति होती रहती है, [भृत्यवत्] भृत्यके समान।

प्रकृति का स्वमाव—अपना प्रस्तित्व ही ऐसा है, कि वह विना किसी अपने अभिप्राय अथवा स्वार्थ के प्रवृत्त हुआ करती है। प्रकृति परिणामिनी है, इसलिए उसके अपने अस्तित्व का पर्यवसान इसीमें है, कि वह कार्यरूप में परिएत हो। उसके ऐसे परिणाम में अपना कोई अभिप्राय नहीं। वह स्वंतोभावेन पुरुष के लिए प्रवृत्त होती है। जैसे दूघ की प्रवृत्ति के लिए माता का स्नेहातिशय निमित्त कहा गया, इसीप्रकार प्रकृति की अपनी स्थित ही ऐसी है, कि वह चेतन की प्रेरणा से प्रवृत्त होती रहे। अन्यया उसका अस्तित्व निष्प्रयोजन होजाता है। जैसे कोई भ्रथ एक-

वार प्रेरणा पाकर ग्रपने स्वामी के लिए बराबर प्रवृत्त रहा करता है। इसलिए अचेतन प्रकृति की प्रवृत्ति चेतनसान्निष्य के कारण हुग्रा करती है, यह निश्चय होता है।।६१।।

प्रकृति की प्रवृत्ति में एक भ्रन्य निमित्त का सूत्रकार वर्णन करता है—
कर्माकृष्टेर्वानादित: ।।६२।।

[श्रनादित:] ग्रनादि काल से [कर्माकुष्टे:] कर्मों के श्राकर्षण-प्रभाव से [वा] भी (प्रकृति में प्रवृत्ति हुग्रा करती है)।

सूत्र में 'वा' पद समुज्वय अर्थ में है। कर्मों का क्रम अनादि है। आत्मा कर्म करता है और उनके अनुसार फलों को भोगा करता है। कर्मों के करने और भोगने के लिए जगत् की स्थित आवश्यक है। इसप्रकार अनादि कर्मों का आकर्षण (प्रभाव) भी प्रकृति की प्रवृत्ति में निमित्त रहता है।।६२॥

प्रधान की प्रवृत्ति स्रौर उसके निमित्तों का वर्णन किया गया। इस प्रसंग में प्रधान की निवृत्ति के कारण का सूत्रकार निरूपण करता है—

विविक्तबोधात् सुष्टिनिवृत्तिः प्रधानस्य सुदवत् पाके ॥६३॥

[विविक्तबोधात्] म्रात्मा का ज्ञान होजाने से [प्रधानस्य] प्रकृति की [सृष्टिनिवृत्तिः] सर्ग रचना की निवृत्ति होजाती है, [पाके] पकाने का कार्य हो जाने पर [सूदवत्] पाचक की प्रवृत्ति के समान।

विवेकज्ञान होजाने से उस झात्मा के लिए प्रधान की सृष्टि समाप्त समभनी चाहिए, जिसको विवेकज्ञान हो गया है। जैसे अपने स्वामी के लिए पाककार्य सम्पन्न होजाने पर पाचक कार्यविरत होजाता है। ऐसे ही विवेकज्ञान होजाने पर उस व्यक्ति के लिए प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं रहता। यद्यपि प्रकृति
प्रपने कार्य से सर्वथा विरत कभी नहीं होती। क्योंकि ऐसा अवसर कभी नहीं मासकता, जब भोक्ता आत्माओं का अभाव हो जाए। जब तक भोक्ता विद्यमान है,
प्रकृति की प्रवृत्ति में कोई रोकथाम न होगी। विवेकज्ञान होजाने पर जो आत्मा
मुक्त होजाता है, उसके लिए प्रकृतिकार्य की निवृत्ति का तात्पर्य यही है, कि
जिस परमलक्ष्य को आत्मा प्रकृति के सम्पक्त में रहकर पूरा करना चाहता है, वह
सम्पन्न हो गया। तब उसके लिए प्रकृति की प्रवृत्ति निष्प्रयोजन होजाती है। इसी
स्थिति को प्रकृति का कार्यविरत होना कहा जाता है।।६३।।

इससे यह स्पष्ट है, कि जिस व्यक्ति को भारमज्ञान हुआ है, वही मुक्त होगा, शेष भ्रारमाओं की स्थिति पूर्ववत् बनी रहेगी, भीर उनके लिए प्रकृति की प्रवृत्ति बराबर वैसी ही चालू रहेगी। इसी अर्थ को सुत्रकार कहता है—

इतर इतरवत्तद्दोषात् ।।६४॥

[इतरः] बद्ध झात्मा [इतरवत्] दूसरे बद्ध झात्मा के समान (प्रकृति के

सम्पर्कं में बना रहता है) [तद्दोषात्] उसके श्रविवेक से।

मुक्त भ्रात्मा से जो इतर-बद्ध ग्रात्मा है, वह श्रपने दूसरे साथी बद्ध भ्रात्मा के समान संसार में उस समय तक बना रहेगा, जब तक उसे ग्रात्मज्ञान न होजाए। प्रकृति के सम्पर्क में ग्रात्मा के रहने का यह परमलक्ष्य है, कि उसे विवेकज्ञान हो-जाए। इसका पूरा न होना एक दोष है, न्यूनता है, श्रौर वह श्रविवेकरूप है। जब तक यह लक्ष्य पूर्ण न होगा, भोक्ता का प्रकृति के साथ सम्पर्क बना रहेगा। इस-लिए किसी एक ग्रात्मा के मुक्त होजाने पर शेष ग्रात्माग्रों के लिए उस रूप में कोई प्रभाव नहीं होता, ग्रौर संसार बराबर उसी तरह चला करता है।।६४।।

विवेकज्ञान होजाने पर श्रपवर्गं के स्वरूप का सूत्रकार निर्देश करता है—
द्वयोरेकतरस्य वौदासीन्यमपवर्गः ।।६५।।

[द्वयोः] दोनों का एक दूसरे से [वा] भ्रथवा [एकतरस्य] दोनों में से एक (भ्रात्मा) का [भ्रीदासीन्यं] विरत होजाना [श्रपवर्गः] भ्रपवर्ग है।

प्रकृति और पुरुष दोनों का एक दूसरे से उदासीन अर्थात् विरत होजाना अपवर्ग है। अथवा इन दोनों में से एकतर-चेतन आत्मा का, विवेकज्ञान होजाने के कारण प्रकृति के सम्पर्क में न रहना 'अपवर्ग' कहा जाता है। वस्तुत: प्रकृति तो एक आत्मा के मुक्त होजाने पर विना किसी थोड़ी भी रद्दोबदल के ठीक उसी रूप में बराबर चालू रहती है, इसलिए उसके श्रीदासीन्य का वर्णन श्रीपचारिकमात्र है। आत्मा ही अपनी पहली वृत्तिसरूपता को छोड़कर स्वरूप में अवस्थित होता है, इसलिए उसका श्रीदासीन्य अथवा अपवर्ग कहना वास्तविक है। १६५॥

प्रकृति का पूर्वोक्त ग्रौदासीन्य वास्तविक नहीं, प्रत्युत ग्रौपचारिक है । इस ग्रयं का प्रतिपादन सूत्रकार स्वयं करता है—

अन्यसृष्ट्युपरागेऽपि न विरज्यते प्रबुद्धरज्जुतत्त्वस्येवोरगः ॥६६॥

[अन्यसृष्टच परागे] अन्य (बद्ध आत्मा) के लिए सर्गरचना करने में [अपि] तो (प्रकृति) [न] नहीं [विरज्यते] विरत (उदासीन) होती [इव] जैसे [प्रबुद्धरज्जुतत्त्वस्य] रज्जु को वास्तविक रूप में जान लेनेवाले पुरुष का [उ-रगः] सर्पश्रम अथवा सर्पभय आदि (नहीं रहता, अन्यों के लिए श्रम या भय बरा-बर बना ही रहता है)। सूत्र में 'अपि' पद 'तु' के अर्थ में प्रयुक्त है।

जो भ्रात्मा मुक्त होगए हैं, उनसे भ्रन्य पुरुषों के लिए तो सृष्टिट की रचना में प्रकृति विरक्त—उदासीन नहीं होती । वह बराबर कार्यरूप में परिगात होती रहती है। विवेकज्ञान से जिन भ्रात्माश्रों को मोक्ष प्राप्त होचुका है, उनके लिए प्रकृति की प्रवृत्ति का कोई प्रयोजन नहीं रहता, इसलिए उनकी दृष्टि से यह कह दिया जाता है, कि प्रकृति भ्रपनी प्रवृत्ति से विरत होगई। पर वस्तुतः जिनको विवेकज्ञान नहीं हुमा है, उनके लिए संसार वैसा ही चलता रहता है। जैसे कतिपय व्यक्ति साथ चले जारहे हों। सन्ध्या के मुटपुटे में उन्होंने मार्ग में पड़ी रस्सी को सांप समक्त लिया। वे सब भय से घबड़ाकर एक ग्रोर को बचकर निकल गए। उनमें से एक व्यक्ति ग्रगले दिन प्रातःकाल उसी मार्ग से निकला। उसने सूर्यप्रकाश में देखा, कि रात ग्रन्धेरे में जिसको मैंने सांप समक्ता था, वह वास्तव में रस्सी है। उसका भ्रम एवं भय निवृत्त होजाता है, पर ग्रन्थ व्यक्तियों को — जिन्हें उस स्थल में रस्सी ग्रीर सांप के विवेक का ज्ञान नहीं हुग्रा—भय ग्रादि बराबर बना रहता है। ऐसे ही विवेकज्ञानी के लिए संसार का उस समय उपयोग न होने से उसके समाप्त होजाने का व्यवहार किया जाता है, पर ग्रविवेकी के लिए संसार उसी तरह बना रहता है।।६६।।

भीर भ्रधिक दृढ़ता के लिए सूत्रकार भ्रगले दो सूत्रों से इसी धर्य का प्रति-पादन करता है---

## कर्मनिमित्तयोगाच्च ॥६७॥

[च] भीर [कर्मनिमित्तयोगात्] कर्मरूप निमित्तों के सम्बन्ध से (प्रकृति प्रवृत्त रहती है)।

जो भात्मा मुक्त होगए, उनके सञ्चित प्रारब्ध भ्रादि समस्त कर्मों का नाश होचुका। पर जो भ्रविवेकी हैं, उनके सब प्रकार के अभुक्त कर्म भ्रभी बैसे ही पड़े हैं। जब तक वे कर्मरूप निमित्त बने रहेंगे, प्रकृति की प्रवृत्ति में कोई रुकावट नहीं भ्रासकती।।६७॥

इसी प्रकार--

नैरपेक्ष्येऽपि प्रकृत्युपकारेऽविवेको निमित्तम् ।।६८।।

[नैरपेक्ये] निरपेक्ष होने पर [श्रिप] भी [प्रकृत्युपकारे] प्रकृति द्वारा (श्रात्मा के भोगापवर्गरूप) उपकार में [श्रिविवेक:] श्रविवेक [निमित्तम्] निमित्त है।

प्रचेतन होने से प्रकृति निरपेक्ष है। उसे किसी की प्रपेक्षा नहीं। उसका कोई स्वार्थ नहीं, प्रयोजन नहीं। उसके लिए मुक्त ग्रौर बद्ध सब भात्मा समान हैं। वह परिएामिनी है, इसलिए परिएाम या प्रवृत्ति उसका स्वभाव है। वह जगदूप में परिएात होकर सब ग्रात्माग्रों के लिए विविध भोग-सामग्री प्रस्तुत करती है। मानो उसने यह हाट खोली है, जो ग्रावे भपने ग्रनुकूल सौदा-सामग्री ले लेवे। जो विवेकज्ञानी होगए हैं, वे इस गली में भांकते नहीं, क्योंकि उनके लिए यहां कुछ ग्राकर्षक नहीं रहा। इसलिए प्रकृति के द्वारा भ्रात्मा के उपकार में भविवेक को निमित्त माना गया है। जब तक भविवेकी है, यह हाट खुली रहेगी। वे ही इसके ग्राहक है। इसप्रकार कितपय ग्रात्माग्रों के मुक्त हो जाने पर भी भविवेक बराबर बना रहता है, जो प्रकृति की प्रवृत्ति को चालू रखने में निमित्त है। फलत: प्रधान-

प्रवृत्ति का कभी भवरोध नहीं होता ।।६८॥

यदि प्रकृति परिणामिनी होने से प्रवृत्तिशील है, तो इसकी प्रवृत्ति का मुक्त झात्माओं पर प्रभाव क्यों नहीं होता ? सुत्रकार बताता है—

नर्त्तं कीवत् प्रवृत्तस्यापि निवृत्तिश्चारितार्थ्यात् ।।६१।।

[प्रवृत्तस्य] प्रवृत्तिशील की [ग्रिपि] भी [चारितार्थ्यात् ] चरितार्थं— सफल होजाने से [निवृत्तिः ] निवृत्ति हो जाती है [नर्त्तकीवत् ] नर्त्तकी के समान ।

प्रकृति निस्सन्देह प्रवृत्तिशील है, श्रीर वह पुरुष के भोगापवगंरूप प्रयोजन को सम्पन्न करने के लिए जगद्रूप में निरन्तर परिएात हुआ करती है। पर जिस आत्मा के भोगापवगं को सिद्ध कर चुकी है, उसके लिए वह चरिताथं होजाती है, उसके प्रयोजन को पूर्ण कर चुकी होती है। इसलिए प्रवृत्तिशील भी प्रकृति, मुक्त आत्मा के लिए प्रयोजन पूरा होजाने के कारएा निवृत्त समभी जाती है। जैसे एक नत्तं की सभा-मंच पर नृत्य-प्रदर्शन के लिए प्रवृत्त होती है। जिन सभासदों की उत्सुकता नृत्यदर्शन के लिए बनी रहती है, वे उस श्रोर सतत श्रासकत रहते हैं। पर जिनकी तृष्ति होजाती है, वे सभास्थान को छोड़कर चले जाते हैं, श्रीर उस प्रदर्शन के साथ कोई सम्पर्क नहीं रखते। यद्यपि नत्तंकी नृत्य-प्रदर्शन में संलग्न रहती है, उसका निरन्तर कार्य ही यह है, पर जो उसकी कला की विशेषता को समभ चुके हैं, वे इसमें कोई रुचि नहीं रखते। उनके लिए यह प्रदर्शन नहीं के बरा-बर है। यही कारएा है, कि मुक्त श्रात्माश्रों पर प्रकृति की प्रवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं होता।।६६।।

उसी ध्रयं को सूत्रकार प्रकारान्तर से उपस्थित करता है---दोषबोघेऽपि नोपसपेणं प्रधानस्य कुलवधूवत् ॥७०॥

[ दोषबोधे ] दोष जान लेने पर [ग्रिप] तो [प्रधानस्य]प्रधान—प्रकृति का [उपसपंणं] प्रवर्त्तन—प्रवृत्ति होना [न] नहीं (रहता) [कुलवधूवत्] कुल-वधू के समान। सूत्र का 'ग्रिप' पद 'तु' के ग्रथं में प्रयुक्त है।

जैसे एक कुलवधू प्रपने कोई दोष प्रकट होजाने पर लज्जाशील बनी प्रपने स्वामी के सन्मुख जाने का साहस नहीं करती। ऐसे ही प्रकृति प्रपने परिगा-मिता दुःखात्मकता प्रादि दोषों के जान लिए जाने पर लज्जाशील सी बनी हुई मानो उस ज्ञानी घात्मा के सन्मुख जाने को प्रोत्साहित नहीं होती। इसप्रकार विवेकज्ञान होजाने पर मुक्त प्रात्मा के लिए प्रकृति के निवृत्त होने का वर्णन किया जाता है। यद्यपि प्रकृति की प्रवृत्ति सदा बनी रहती है, जो मुक्त घात्मा को प्रभावित नहीं करती।।७०।।

ब्रात्मा स्वभावतः न बद्ध है न मुक्त है। इसी बर्ष का निर्देश सूत्रकार

करता है---

नैकान्ततो बन्धमोक्षौ पुरुषस्याविवेकादृते ॥७१॥

[ग्रविवेकात्] ग्रविवेक से [ऋते] विना [पुरुषस्य]पुरुष (चेतन आत्मा) के [बन्धमोक्षौ] बन्ध ग्रौर मोक्ष [एकान्ततः]ग्रव्यभिचरितरूप से [न] नहीं होते।

पुरुष के बन्ध और मोक्ष एकान्ततः नहीं होते। श्रात्मा केवल बद्ध हो, श्रथवा केवल मुक्त हो, ऐसा नहीं है। वह श्रविवेक के विना बद्ध नहीं हो सकता और विवेक के विना मुक्त। सूत्र में 'श्रविवेक' पद अपने विरोधी विवेक का भी उपलक्षण है। ये दोनों यथाकम बन्ध और मोक्ष के प्रयोजक होते हैं। फलतः श्रात्मा को सदा बद्ध श्रथवा सदा मुक्त नहीं कहा जासकता। श्रात्मा का वास्तविक स्वरूप चेतन है, जो सदा एकरूप रहता है, यह कहा जासकता है, कि श्रात्मा सदा चेतन है। बन्ध और मोक्ष उसकी दो श्रवस्थामात्र हैं, जिन में से एक के श्रभाव में दूसरी का श्रस्तित्य रहता है।।७१।।

बन्ध और मोक्ष पदों का प्रयोग प्रकृति के लिए भी प्रकारान्तर से किया जाता है, इस अर्थ का निर्देश सुत्रकार करता है—

प्रकृतेराष्ट्रस्यात् ससङ्गत्वात् पशुवत् ॥७२॥

[म्राञ्जस्यात्] म्रापाततः [प्रकृतेः] प्रकृति के (बन्ध ग्रौर मोक्ष होते है) [ससङ्गत्वात्] ससंग होने से [पशुवत्] पशु के समान । पूर्वसूत्र से 'बन्धमोक्षी' पद की मनुवृत्ति इस सूत्र में है ।

श्रापातत: यह कहा जासकता है, कि बन्ध श्रीर मोक्ष प्रकृति के होते हैं। क्योंकि प्रकृति सङ्गसहित है। सत्त्व, रजस्, तमस् ग्रुणों का परस्पर श्रनिवार्य सह-योग ही संग है। इसी को संघात कहते हैं, प्रकृति का यही स्वरूप है, इसलिए वह ससंग है। सत्त्व श्रादि ग्रुण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जो जुड़ा है, वह बंधा है, इसप्रकार उसका बद्ध होना श्रनायास सिद्ध होता है। जब कोई श्रात्मा मुक्त होगया, तो स्पष्ट है, उसके लिए प्रकृति को कुछ करना नहीं पड़ता। इसप्रकार उसका मुक्त होना भी कहा जासकता है। जैसे एक पश्च, जब रस्सी से बंधा होता है, श्रीर श्रपने स्वामी के लिए कार्य करता है, तब वह बद्ध कहा जाता है। पर जब रस्सी से छूट जाता है, श्रीर श्रपने स्वामी के लिए कुछ करना शेष नहीं रहता, तब वह मुक्त है। यही स्थित प्रकृति में है। इसप्रकार मोटे तौर पर यह कहा जासकता है, कि बन्ध श्रीर मोक्ष प्रकृति को होते हैं। वस्तुतः विषयवर्णन का यह एक प्रकारमात्र है। बन्धमोक्ष श्रवस्था चेतन श्रात्मा की ही है।

कतिपय व्याख्याकारों ने इस सूत्र के ग्राधार पर बन्ध ग्रौर मोक्ष बास्तविक-रूप में प्रकृति के माने हैं। कदाचित् उनकी यह घारणा है, कि यदि वस्तुतः श्रात्मा का बन्ध या मोक्ष माना जाए, तो घ्रात्मा ससंग ग्रथवा परिशामी या विकारी होजाएगा। पर यह स्मरेश रखना चाहिए, कि परिणाम या संग (त्रिगुणात्मकता)
के साथ बन्ध या मोक्ष की व्याप्ति नहीं है। चेतन ग्रौर त्रिगुण परस्पर सर्वथा भिन्न
तत्त्व हैं। न कभी चेतन त्रिगुण होसकता ग्रौर न त्रिगुण चेतन। वन्ध ग्रौर
मोक्ष ग्रवस्था, क्योंकि भोग के साथ सम्बन्ध रखती हैं, इसलिए वे ग्रात्मा की ग्रवस्था संभव होसकती हैं। इन ग्रवस्थाओं में विभिन्न स्थिति होते हुए भी ग्रात्मा के
चेतनस्वरूप में कोई ग्रन्तर नहीं ग्राता। यदि ग्रात्मा के बन्ध से उसकी चेतनता
में ग्रन्तर ग्राजाए, तो उसे भोकता माना जाना ही ग्रसंभव है। वह भोकता तभी
होसकता है, जबिक वह चेतन है, ग्रौर इस भय से यदि भोकता भी ग्रचेतन बुद्धि
ग्रादि को मान लिया जाता है, तो प्रकृति का परार्थतास्वरूप सर्वथा नष्ट होजाता
है, ग्रौर उस स्थिति में ग्रात्मा को स्वीकार करना भी व्यर्थ है। यह सांख्य का
सिद्धान्त कदापि नहीं। इसलिए बन्ध ग्रौर मोक्ष ग्रात्मा की ग्रवस्था हैं, यही माना
जाना चाहिए। ग्रगले सूत्र में स्पष्ट ही सूत्रकार ने ग्रात्मा के बन्ध ग्रौर मोक्ष का
उल्लेख किया है।।७२।।

प्रकृति केवल बन्ध और मेध्य का साधन है। पर ये अवस्था आत्मा की हैं। किस रूप से प्रकृति आत्मा के बन्धें का कारण होता है, श्रौर किस रूप से मोक्ष का ? सूत्रकार बताता है—

रूपैः सप्तभिरात्मानं बध्नाति प्रधानं कोशकारवद् विमोचयत्येकेन रूपेण ॥७३॥

[प्रधानं] प्रधान (प्रकृति) [सप्तभि:] सात [रूपै:] रूपों से [ग्रात्मानं] ग्रात्मा को [बघ्नाति] बांधता है [एकेन] एक [रूपेरा] रूप से [विमोचयित] छुड़ाता — मुक्त करता है [कोशकारवत्] कोशकार (रेशम-कीट) के समान ।

धर्म-श्रधमं, ज्ञान-श्रज्ञान,वैराग्य-श्रवैराग्य, ऐश्वर्य-श्रनैश्वर्य—ये श्राठ भाव प्रकृतिजितत बताए गए हैं। इनमें से एक ज्ञान को छोड़कर शेष सात रूपों के द्वारा प्रकृति श्रात्मा के बन्ध का कारण बनती है, श्रीर एक ज्ञान रूप के द्वारा श्रात्मा को बन्ध से मुक्त कराती है। जैसे कोशकार—रेशम का कीड़ा रेशम के खोल से सब श्रोर से श्रावेष्टित रहता है,केवल एक द्वार से बाहर निकल जाता है। कोशकार का दृष्टान्त यहां इसी श्रंश में दिया गया है। सांख्य में श्रात्मा के बन्ध की स्थित इसीसे मिलती-जुलती वर्णन की गई है। सूक्ष्मशरीर—जो श्रठारह तत्त्वों से घटित होता है—श्रात्मा का भावेष्टन बताया गया है। श्रात्मा की समस्त गित-श्रागित इसी ग्रावेष्टन के सहित मानी गई है। श्रात्मा इसमें घरा हुश्रा रहता है, श्रीर यह स्थिति विवेकज्ञान होने तक बराबर बनी रहती है। यह श्रात्मा के बन्ध की स्थित है। केवल विवेकज्ञान इसको समाप्त करता है। इसलिए केवल यही एक द्वार है,

जिससे भात्मा भ्रपनी बन्ध भवस्था से विनिर्मुक्त होता है।

प्रस्तुत सूत्र में इस दृष्टान्त का यह अर्थ करना उपयुक्त न होगा, कि कोश-कार-रेशम का कीड़ा जैसे कोश ग्रर्थात खोल बनाकर स्वयं उसमें समाविष्ट होजाता है, ऐसे ही प्रकृति भ्रथवा भ्रात्मा स्वयं बन्ध या मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कारण यह है, कि सांख्यविचारधारा के अनुसार इसप्रकार की स्थित न तो प्रकृति की संभव है, भीर न ग्रात्मा की । प्रकृति जगतु की रचना करके स्वयं उसमें बद्ध श्रथवा मुक्त होती है, यदि यह माना जाए, तो भात्मा के भ्रतिरिक्त ग्रस्तित्व को स्वीकार करना भ्रनावश्यक होगा। दूसरी भ्रापत्ति इसमें यह है, कि प्रकृति को परार्थ माना गया है, यदि मोक्ष श्रीर भोग प्रकृति के लिए हैं, तो उसकी परायंता नष्ट होजाती है। यदि म्रात्मा की ऐसी स्थिति मानी जाए, कि म्रात्मा स्वयं जगतु की रचना करके इसमें समाविष्ट हो बद्ध भीर मुक्त होता रहता है, तो वह भी ठीक न होगा।क्यों-कि चेतन मात्मा स्वयं जगदूप में परिएात नहीं होता। म्रिभाय यह है, कि सूत्र के 'कोशकार' दृष्टान्त का ऐसा अर्थ करना सांख्यसिद्धान्त के सर्वथा प्रतिकूल है। फलतः यह कहना भी युक्तियुक्त न होगा, कि वास्तविक बन्ध-मोक्ष प्रकृति के है, भीर भात्मा में उनका उपचार होता है। क्योंकि ऐसी स्थित में प्रकृति की परा-थंता तथा मात्मा का मस्तित्व सन्देह में पड़ जाते हैं। इसलिए प्रस्तुत दुष्टान्त का प्रकृत में पूर्वोक्त श्रर्थ करना ही सांख्यसिद्धान्त के अनुकूल है।।७३॥

धर्म अधर्म आदि सात भाव बन्ध के निमित्त बताए और विवेकज्ञान मोक्ष का निमित्त । विवेकज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने पर बन्ध के निमित्तों का त्याग करना होगा, तब धर्म वैराग्य आदि का भी त्याग आवश्यक है।ऐसी अवस्था में दृष्टहानि दोष होगा, क्योंकि आत्मज्ञान के लिए धर्म वैराग्य आदि का अनुष्ठान लोक में स्पष्ट देखा जाता है। सूत्रकार समाधान करता है—

निमित्तत्त्वमिववेकस्येति न हष्टहानिः ॥७४॥

[श्रविवेकस्य] श्रविवेक का [निमित्तत्त्वं] निमित्त होना (मुख्य) है, [इति] इस कारण [दृष्टहानिः] देखे हुए का विरोध [न] नहीं।

बन्ध का मूल निमित्त अविवेक है। धर्म वैराग्य आदि के अनुष्ठान काल में भी अविवेक की अवस्था बनी रहती है। विवेकज्ञान होजाने पर इसकी निवृत्ति होती है। धर्म आदि का अनुष्ठान अन्तः करण की शुद्धि में उपयोगी होता है। अनन्तर अभ्यास द्वारा समाधिलाभ होने पर आत्मसाक्षास्कार होता है। यह विवेकज्ञान की अवस्था है। फलतः बन्ध का मूल निमित्त अविवेक है, उसी की निवृत्ति के लिए समस्त प्रयत्न होता है, और ये सब प्रयत्न अविवेक की अवस्था है। यह कहना चाहिए कि अविवेक के उच्छेद का समस्त प्रयत्न अविवेक के साम्राज्य में ही होता है। इसलिए विवेकज्ञान की प्राप्ति में धर्मादि अनुष्ठान का कोई विरोध न होने से दृष्टहानि की संभावना नहीं। धर्म भ्रादि को बन्ध का निमित्त केवल इस दृष्टि से कहा गया है, कि उनका भ्रस्तित्व बन्ध भर्यात् भ्रविवेक की भ्रवस्था में ही सम्भव है। 1981।

म्रविवेक का उच्छेद करने वाले विवेक की सिद्धि किस प्रकार होती है ? सूत्रकार बताता है—

तत्त्वाभ्यासान्नेति नेतीति त्यागाद् विवेकसिद्धिः ।।७५।।

[तत्त्वाम्यासात् ] भारमतत्त्व के भ्रम्यास से [न इति] न तो विकार भारमा है [न इति] और न मूलप्रकृति भारमा है इसप्रकार [त्यागात्] त्याग से [विवेकसिद्धि:] विवेक की सिद्धि होती है।

म्रात्मा के म्रस्तित्व का साक्षात्कार करने के म्रम्यास से, तथा 'ये समस्त विकार म्रात्मा नहीं है' म्रोर इनका मूलकारए। 'प्रकृति भी म्रात्मा नहीं है' इस मावना के साथ इनके त्याग से विवेक की सिद्धि होती है। म्रात्मा के स्वतन्त्र म्रस्तित्व का साक्षात्कार होजाना विवेक है, उसकी प्राप्ति के लिए म्रम्यास करना, योग म्रादि का साधन करना उसकी सिद्धि का प्रयोजक है। पर यदि यह साधना देह, इन्द्रिय म्रोर बुद्धि म्रादि विकारों को म्रात्मा समभकर की जाए, तो वह सर्वथा निष्फल होगी, क्योंकि म्रात्मा का वह वास्तिवक स्वरूप नहीं है। इसीप्रकार इनका कारए। मूलप्रकृति भी म्रात्मा का रूप नहीं है, इसलिए उसको म्रात्मा समभकर साधना करना भी निष्फल होगा। इसी कारण सूत्र में 'नेति नेति' पदों द्वारा विकार म्रोर मूलकारए। की म्रात्मारूपता का निषेध करके उनके त्याग को विवेक का प्रयोजक बताया है। तात्पर्य यह है कि विवेक के लिए म्रात्मा के रूप में भचेतन-भावना का परिस्याग भीर चेतन-भावना का म्रम्यास म्रावश्यक है। इसीसे विवेकज्ञान प्रस्कृतित होता है।।७५।।

यदि तस्वाभ्यास से भीर आत्मरूप में श्रचेतन-भावना के परित्याग से विवेकसिद्धि होकर मोक्षप्राप्ति होजाती है; तो उपदेश के श्रनन्तर प्रत्येक शिष्य को इसप्रकार के ज्ञान और श्रभ्यासद्वारा एक ही जन्म में समान रूप से मोक्ष प्राप्त होजाना चाहिए। सूत्रकार इस विषय में व्यवस्था करता है—

अधिकारिप्रभेदान्न नियमः ॥७६॥

[म्रिषिकारिप्रभेदात्] म्रिषकारियों के प्रकृष्ट भेद से [नियम:] नियम [न] नहीं।

विवेककान के लिए प्रवृत्त ग्रधिकारियों में परस्पर मेद होने के कारए। यह नियम नहीं किया जासकता, कि सबको समानरूप से एक साथ मोक्ष होजाना चाहिए। साधारणरूप से तीन प्रकार के ग्रधिकारियों का उल्लेख [१।३४।।६। २२] किया गया है—उत्तम, मध्यम ग्रीर ग्रधम। इनमें कोई तीव्र प्रयास करने

वाले होते हैं, कोई मध्यम तथा कोई मन्द प्रयास करते हैं, फिर सब की विविध प्रकार की सुविधा श्रीर ग्रसुविधा रहती हैं। इसलिए सब जिज्ञासुओं के लिए मोक्ष-प्राप्ति के किसी एक समय का नियत किया जाना ग्रशक्य है।।७६।।

विवेकज्ञान होजाने पर तत्काल शरीरपात नहीं होजाता । प्रत्युत प्रारब्ध कर्म जब तक रहते हैं, भोगस्थिति बनी रहती है । ग्रध्याय की समाप्ति तक इसी अर्थ का प्रतिपादन किया गया है । सूत्रकार कहता है—

बाधितानुवृत्या मध्यविवेकतोऽप्युपभोगः।।७७॥

[मध्यविवेकतः] विवेक ग्रवस्था में [ग्राप] भी [बाधितानुवृत्या] कर्मों की ग्रनुवृत्ति से [उपभोगः] उपभोग (बना रहता है)।

विवेक होजाने की अवस्था में भी बाधित की अनुवृत्ति चलते रहने से उपभोग बना रहता है। विवेक से जिस स्थिति की बाधा-निवृत्ति की जाती है, वह
बाधित कहाती है। विवेकज्ञान समस्त सिंचित कमों को भस्म कर देता है। पर
प्रारब्ध कर्म — अर्थात् जो कर्म फलोन्मुख हो चुके हैं, जिन के फलों को भोगने के लिए
वर्तमान शरीर प्रारम्भ हुआ है — विवेकज्ञानके द्वारा नष्ट नहीं होते। उनकी समाप्ति
फल भोगकर होती है। इसलिए प्रारब्ध कर्मों से जितत दुःख तथा क्षुधा, तृष्णा,
निद्रा, आसन, वसन आदि का क्रम चलते रहने से विवेक अवस्था में भी कुछ भोग
की अवस्था चलती रहती है। वस्तुतः यह भोग और मोक्ष का सिन्धकाल समक्ता
चाहिए। प्रारब्ध कर्मों के चलते रहने से उनका भोग भी होता है, और विवेकज्ञान
होजाने से मुक्त अवस्था भी आजाती है। यहां प्रारब्धकर्मजनित दुःखों को भी
'बाधित' इसलिए कहा गया, कि उनका अस्तित्व केवल वर्तमान देह की स्थिति तक
है आगे निश्चत ही उनकी बाधा होचुकी है। 10081

भोग और मोक्ष की इस सन्धिकाल की अवस्था में उस आत्मज्ञानी को जीवन्मुक्त कहा जाता है। सूत्रकार ने यही बताया—

#### जीवन्मुक्तश्च ॥७८॥

चि ग्रतएव जीवन्मुक्तः] जीवन्मुक्त है (वह)।

सूत्र में 'च' पद हेतु के ग्रर्थ में है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जीवित रहता हुग्रा मुक्त होता है, इसलिए वह जीवन्मुक्त है। देह बने रहने से ग्रभी जीवित है, ग्रौर विवेकज्ञान होजाने के कारण मुक्त है।।७८।।

यह स्थिति समाज के लिए अत्यन्त आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति आत्मज्ञान का उपदेश करते और शास्त्रों की रचना करते हैं। सूत्रकार ने कहा—

उपदेश्योपदेष्ट्रत्वात् तत्सिद्धिः ॥७६॥

[उपदेश्योपदेष्ट्रत्वात्] उपदेश्य का उपदेष्टा होने से [तित्सिद्धः] जीवन्-मुक्त का होना सिद्ध होता है। उपदेश्य—श्रथांत् समस्त श्रधिकारी जनता के लिए उपदेष्टा होने के कारण जीवन्मुक्त व्यक्तियों का होना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। 'उपदेश्य' पद का 'उपदेश करने योग्य श्रात्मज्ञान श्रादि--श्रथं भी समभ लेना चाहिए। श्रात्मज्ञान श्रथवा श्रन्य परोक्ष श्रथों का प्रतिपादन श्रात्मज्ञान के श्रनुभवी ठीक कर सकते हैं। ये जीवन्मुक्त ही श्रध्यात्मसम्बन्धी शास्त्रों की रचना करते हैं। परमिष किपल ने सांख्यशास्त्र का इसी रूप में उपदेश किया है।।७६।।

वैदिक साहित्य भी जीवन्मुक्त की स्थिति को स्पष्ट करता है । सूत्रकार ने कहा—

# श्रुतिश्च ॥ ५०॥

[श्रुतिः] वैदिक साहित्य [च] भी (जीवन्मुवत के अस्तित्व को सिद्ध करता है।

समस्त वैदिक साहित्य के रचियता जीवन्मुक्त आ्रात्मा ही रहे हैं। वैदिक साहित्य अपने अस्तित्व से जीवन्मुक्त की स्थिति को स्पष्ट करता है। वैदिक साहित्य में समस्त शाखासंहिता उपवेद व ब्राह्मण ग्रंथों का समावेश समभना चाहिए।। । । । ।

यदि ऐसा न हो, तो समाज ब्रव्यवस्थित हो जाए । सूत्रकार ने कहा— इतरथाऽन्धपरम्परा ।। ८१।।

[इतरथा] श्रन्यथा (यदि ऐसा न माना जाए, तो) [श्रन्धपरम्परा] श्रन्धपरम्परा (लोक में चल जावे)।

यदि ग्रात्मज्ञानी उपदेष्टा न हों, विवेकज्ञान होते ही उनका शरीरपात हो-जाता हो, श्रीर न ऐसे विवेकी जीवन्मुक्त शास्त्रनिर्माता हों, तो समाजव्यवस्था सर्वथा नष्ट-भ्रष्ट होजाए। साक्षात्कृतधर्मा ग्रात्मज्ञानी ऋषियों के उपदेश भीर उनके शास्त्र ही समाज को व्यवस्थित रखते हैं। क्योंकि उनके बताए मार्ग पर चलता हुग्रा जनसमाज सुखी सम्पन्न तथा ग्रपने लक्ष्य पर पहुँचने के लिए ग्रग्रसर रहता है। श्रन्थथा ग्रदूरदिशतापूर्ण श्रापसी संघर्षों में पड़कर समाज विपन्न एवं नष्ट होजाता है। समाज के सुमार्ग पर चलने श्रीर सुरक्षित रहने के लिए ऋषियों की जीवन्मुक्त श्रवस्था का होना ग्रत्यन्त उपयुक्त है।। दें।।

शिष्य ग्राशंका करता है, कि विवेकज्ञान होजाने पर समस्त कर्मों का क्षय होजाता है। जब कर्मन रहा, तो जीवन कैसे रहेगा ? क्योंकि वह कर्मों का ही फल है। तब जीवन्मुक्त का ग्रस्तित्व निराधार होगा। सूत्रकार समाधान करता है—

# चक्रभ्रमणवद् धृतशरीरः।। ८२।।

[चक्रभ्रमणवत्] चाक के घूमने के समान [धृतशरीरः] शरीर को धारगः

किए रहता है (जीवन्मुक्त)।

जैसे कुम्हार चाक में डण्डा डालकर उसे वेग से घुमाकर छोड़ देता है, फिर भी चाक कुछ समय तक घूमता रहता है। ऐसे ही प्रारब्ध कर्मों से चालित यह शरीर, विवेकज्ञान से सञ्चितकर्मनाश होजाने पर भी प्रारब्ध द्वारा उपयुक्त काल तक चलता रहता है। इसलिए जीवन्मुक्त का ग्रस्तित्व निराधार नहीं॥ ६२॥

वेग नामक संस्कार के कारण चाक घूमता रह सकता है, पर विवेकज्ञान से तो समस्त कर्मों का उच्छेद होजाता है। फिर देहधारण कैंसे संभव होगा? सूत्रकार समाधान करता है—

# संस्कारलेशतस्तित्सिद्धः ॥ ५३॥

[संस्कारलेशतः] सस्कारलेश से [तित्सद्धिः] देहधारण की सिद्धि है। विवेकज्ञान हो जाने पर समस्त सञ्चित कर्मो का उच्छेद होजाता है, प्रारब्ध कर्मों का नहीं। इसलिए प्रारब्ध संस्कारों का जो लेश शेष रह जाता है, उसीके कारण देहधारण की सिद्धि होती है। प्रारब्ध कर्म क्या है ? जिन कर्मों के फलों को भोगने के लिए वर्तमान देह ग्रारम्भ हुग्रा है, उनमें से कुछ भोगे जाचुके हैं भीर कुछ शेष हैं। ये सब कर्म फलोन्मुख हैं, भ्रर्थातु फल को उत्पन्न करने के लिए सर्वथा तैयार है। इन कर्मों का ज्ञान से उच्छेद नहीं होता, इनका उच्छेद फल भोगने से ही होगा। वे फल भोगे अवश्य जाते हैं, पर उनसे जीवन्मुक्त को कोई अनुकूल या प्रतिकल भाव उत्पन्न नहीं होते । कर्मों की यह स्थिति ऐसी है, जैसे एक सिंह ग्रपने स्थान से छलांग लगाता है। जैसे ही उसने छलांग लगाई, शिकारी ने उसकी गोली मारी। गोली ठीक लग जाने पर भी सिंह तत्काल नहीं गिरता, उस छलांग को पूरा करके ही गिरता है। इसीप्रकार वर्तमान देहधारण ब्रात्मा की एक छलांग है, जो नियमित कर्मरूप शक्ति से लगाई गई है। ग्रात्मज्ञानी उसमें विवेकरूपी गोली मारता है, निशान ठीक बैठता है, पहली सञ्चित शक्ति समाप्त होजाती है, भ्रागे छलांग नहीं लग सकती । वर्तमान देहपात के ग्रनन्तर विवे<mark>कज्ञान रहते फिर</mark> जन्म न होगा, पर जो छलांग लगाई जाचुकी है, वह अवश्य पूरी होगी। वर्तमान देह श्रपने कर्मानुसार पूरा होगा। उस अवस्था में प्रारब्धकर्म भी श्रागे किसी ऐसे कर्म का प्रजनन नहीं कर सकते, जो इस कर्मपरम्परा को चालू बनाए रख सकें। उस समय कर्म वस्तुत: नप्राक होजाते हैं, श्रीर उतना हाथपेर मारकर स्वतः शान्त होजाते हैं। फलतः विवेकज्ञान होजाने पर कर्मों का वास्तविक अस्तित्व नहीं माना जाना चाहिए। जीवन्मुक्त की स्थिति ऐसी ही होती है।। दशा

प्रस्तुत विषय का सूत्रकार उपसंहार करता है— विवेकान्नि:शेपदु:खनिवृत्तौ कृतकृत्यता नेतरान्नेतरात् ॥५४॥ [विवेकात] विवेक से [नि:शेषदु:खनिवत्तौ] समस्त दु:स्रों की निवृत्ति होजाने पर [कृतकृत्यता]पूर्णं सफलता—मुक्ति होती है, [इतरात्]ग्रन्य (किसी उपाय) से [न] नहीं।

विवेकज्ञान से श्रशेष दुःखों की निवृत्ति होजाने पर कृतकृत्यता श्रर्थात् मोक्ष श्रवस्था प्राप्त होजाती है। विवेकज्ञान के श्रतिरिक्त श्रन्य किसी उपाय से इस ग्रवस्था का प्राप्त करना संभव नहीं। 'नेतरात्' पदों का दो वार पाठ श्रध्याय की समाप्ति का द्योतक है। वेद ग्रात्मज्ञान को मोक्ष का उपाय बताता है। 'तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' [यजु० ३१।१८] उस चेतन श्रात्म-पुरुष को जानकर ही मृत्यु के पार होता है, मोक्ष का श्रन्य मार्ग नहीं है।।८४॥

> इति श्रीपूर्णसिहतनूजेन तोफादेवीगर्भजेन, बिलयामण्डलान्तर्गत-'छाता'वासिश्रीकाशीनाथशास्त्रिपादाञ्जसेवालञ्धविद्योदयेन बुलन्दशहरमण्डलान्तर्गत—'बर्नेल'—ग्रामवास्तव्येन, विद्यावाचस्पतिना—उदयवीर-शास्त्रिणा समुन्नीते कापिलसांख्यसूत्राणां 'विद्योदय'भाष्ये वैराग्याध्याय स्तृतीयः ।

# **ऋथ चतुर्थोऽध्यायः**

तीन श्रष्यायों में शास्त्रीय श्रर्थों का निरूपण किया गया। श्रव चतुर्थ श्रन्याय में उसीके श्रनुसार शास्त्र तथा लोकप्रसिद्ध श्राख्यायिकाशों के द्वारा विवेक-ज्ञान-साधनों को प्रस्तुत किया जाता है। उसका प्रथम सूत्र है—

# राजपुत्रवत् तत्त्वोपदेशात् ।।१।।

[तत्त्वोपदेशात्]तत्त्व के उपदेश से (विवेक ज्ञान होता है)[राजपुत्रवत्] राजपुत्र के समान ।

पूर्व ग्रघ्याय के ग्रन्तिम सूत्र से यहां 'विवेक' पदकी भ्रनुवृत्ति समभनी चाहिए। तत्त्व के उपदेश से विवेक होजाता है, राजपुत्र के समान। जंब किसी भ्रज्ञानी को यथाथंतत्त्व का उपदेश किया जाता है, तो वह उसकी वास्तविकता को जान लेता है, श्रीर उसके ग्रज्ञान की निवृत्ति होजाती है, इसीप्रकार भ्रात्म-विषयक ग्रज्ञान के निवृत्त होनेपर थिवेक ग्रर्थात् प्रकृति-पुरुष के भेद का साक्षात्कार होजाता है, भीर वह चेतन, प्रकृति के बन्धन से छूट जाता है।

तत्त्व के उपदेश से श्रज्ञान की निवृत्ति में प्राचीन काल के एक राजपुत्र का कथानक इस रूप में कहा जाता है—एक वार कोई राजपुत्र अपने परिवार से स्तनन्ध्य श्रायु में ही बिछुड़ गया, जंगल में किसी शबरजातीय व्यक्ति को वह मिल गया, बालक सुन्दर व स्वस्थ था, शवर ने उसे पाल-पोस लिया। अब श्रज्ञान से वह यही समभता है, कि मैं शबर का पुत्र हूं। राजा के मन्त्री को किसी प्रकार जात हुआ, कि राजपुत्र जीवित है, श्रीर श्रमुक जंगलनिवासी किसी व्यक्ति के पास सुर-क्षित है। मन्त्री वहां जाता है, श्रीर उसे समभाता है, कि तुम शबर या शबर के पुत्र नहीं हो, तुम तो श्रमुक राजा के पुत्र हो, एक वार श्राकस्मिक दुर्घटना में किसी तरह तुम परिवार से श्रत्यल्प श्रायु में विछुड़ गए थे। वह बालक मन्त्री के इस कथन के श्रनन्तर श्रपने ग्रापको शबर रामभने की मिथ्या भावना से मुक्त होजाता है, श्रीर यथार्थरूप से राजा समभने लगता है। इसीप्रकार श्रात्मज्ञानी तत्त्वोपदेष्टा के श्रात्मविषयक उपदेश के श्रनन्तर श्रधिकारी जिज्ञासु प्रकृति एवं प्राकृत जड़ धर्मों से श्रतिरिक्त श्रपने श्रापको शुद्ध चेतनस्वरूप समभ लेता है, श्रीर वह सुक्त श्रवस्था को प्राप्त कर लेता है।। १।।

कभी एक को उपदेश देने पर प्रसंगवश दूसरा भी लाभ उठा लेता है, इस

ग्राशय से सूत्रकार ने कहा-

# पिशाचवदन्यार्थोपदेशेऽपि ॥२॥

[पिशाचवत्] पिशाच के समान [ग्रन्यार्थोपदेशे] ग्रन्य के लिए ग्रर्थ का (वस्तुतत्त्व का) उपदेश होनेपर [ग्रपि] भी (दूसरे को विवेकज्ञान का लाभ होजाता है)।

र्किसी ग्रन्य को उपदेश देने के प्रसंग में यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी उसे सुन ले, तो वह भी उस उपदेश का लाभ उठाकर वास्तविक तत्त्व को जान लेता है, पिशाच के समान। इस विषय में एक ग्राख्यायिका इसप्रकार कही जाती है—

एक श्रात्मज्ञानी ग्रुरु श्रपने शिष्य को उपदेश देने के लिए सुविधा की दृष्टि से एकान्त जंगल में ले गया, श्रीर वहीं निवासकर उसे श्रात्मज्ञान का उपदेश देता रहा। उस उपदेश को एक पिशाच छिपकर बराबर सुनता रहता था। उसके श्रनुसार श्राचरण करता हुग्रा वह भी कालान्तर में श्रात्मज्ञानी होगया। सन्मार्ग का उपदेश कहीं से किसी तरह प्राप्त हो जाय, उसके श्रनुसार श्राचरण करने से तत्त्वज्ञान श्रवश्य होजाता है।।।।

यदि एक वार उपदेश से ज्ञान न हो, तो निरन्तर उसकी स्रावृत्ति करते रहना चाहिए। इसी स्राशय से सूत्रकार ने कहा—

# आवृत्तिरसकृदुपदेशात् ।।३।।

[उपदेशात्] उपदेश से [ग्रसकृत्] बार-बार [ग्रावृत्तिः] दुहराना (ज्ञान का साधन है)।

उपदेश के ग्रनन्तर उसकी वार-बार ग्रावृत्ति करना तत्त्वज्ञान का साधन है। इससे ग्रोङ्कार एवं गायत्री ग्रादि के निरन्तर जप करने की भावना स्पष्ट होती है। किसी वस्तु के निरन्तर स्मरण करते रहने का ग्रवश्य एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, यदि कोई व्यक्ति शाब्दिक रूप में प्रथम ग्रात्म-स्वरूप को समभकर निरन्तर उसका चिन्तन करता है, तो कालान्तर में एक ऐसी स्थिति की निश्चित संभावना की जासकती है, जब उस व्यक्ति को ग्रात्म-स्वरूप का साक्षात्कार होजाए। योग में ग्रभ्यास से तत्त्वज्ञान की प्राप्ति का यही स्वरूप है।

अथवा सूत्र में उपदेशात्'पञ्चम्यन्त पद पष्टी के अर्थ में समकता चाहिए। उपदेश की निरन्तर आवृत्ति तत्त्वज्ञान की उद्भावक होती है। जो व्यक्ति तीव्र वैराग्य, शम दम आदि साधनसंपत्ति और विलक्षण प्रतिभा से सम्पन्न होते हैं, उनको एक वार उपदेश से ही तत्त्वज्ञान होजाने की संभावना रहती है, पर जो मन्दमित हैं, वैराग्य आदि साधनों से सम्पन्न नहीं हैं, उनके लिए उपदेश की निरन्तर आवृत्ति तत्त्वज्ञान को प्रकट कर देती है। छान्दोग्य [अ०६] आदि उप-निपदों में आहिंग्-दवेतकेतु के संवाद से यह अर्थ स्पष्ट होता है। लोक में प्रत्येक

गुरु इस बात को जानता है, कि जब बालक ग्रक्षराभ्यास ग्रारम्भ करता है, तो उसको वही बात बार-बार बताई व सिखाई जाती है, श्रीर इसप्रकार निरन्तर उप-देश से कालान्तर में वह यथार्थ तत्त्व को जान लेता है। यही बात ग्राच्यात्मदिशा में चलने वाले जिज्ञासु के लिए लागू होती है ॥३॥

तत्त्वज्ञान के उपदेश के लिए उपदेष्टा ग्रुह का होना ही भ्रावश्यक नहीं, वह सुहुद् आदि के द्वारा भी प्राप्त किया जासकता है। इसी अभिप्राय से सूत्रकार

कहता है---

पितापुत्रवदुभयोर्दं ष्टत्वात् ।।४॥

[उभयोः] दोनों के [दृष्टत्वात्] देखे जाने से [पितापुत्रवत्] पिता ग्रीर पुत्र के समान।

उपदेष्टा श्रौर उपदेश्य दोनों के विषय में कभी यह देखा जाता है, कि उनमें व्यवस्थित व नियमित गुरु शिष्यभाव नहीं होता, पर उनमें यथार्थ तत्त्व का मादान-प्रदान होता है, और उससे आवश्यक फल की प्राप्ति होती है, पिता-पुत्र के समान। इस विषय में यह ग्रास्यायिका निम्नलिखित रूप में वर्णन की जाती है—

किसी समय एक ग्रत्यन्त निर्धन ब्राह्मण ग्रपनी पतनी को गिभणी जान-कर धनसंग्रह के लिए परदेश को चला गया। बहुत काल के ग्रनन्तर जब वापस हुआ, तो अपने ग्राम में पहुंचने से पहले ही रात्रि ग्राजाने के कारण किसी नगर की धर्मशाला में उसे रात्रि व्यतीत करने के लिए ठहरना पड़ा। उसके ग्राम से वह नगर इतनी दूरी पर था, कि भ्रगले दिन सुविधा के साथ वह भ्रपने घर पहुंच सकताथा। धर्मशाला में उसके साथ के कमरे में ही अपनी माता के साथ एक रोगी किशोर बालक ठहरा हुग्रा था. जो रोग के कारण रातभर रोता-चिल्लाता रहा । उसके ऋन्दन से पथिक ब्राह्मण को बार-बार क्रोध ग्राता रहा, ग्रीर वह उसे बुरा-भला कहता रहा, कि यहां यह कहां से दुष्ट ग्रा मरा, यात्रा से श्रान्त उमको शान्ति से सोने भी नहीं देता, दो-चार बार उसने ग्रपने स्थान से ही धम-काया, सुनाया भी। बालक ने भी यह सुनकर ग्रपनी माता से कहा, कि यह बेकार क्यों किड़किड़ कर रहा है, हमें तो कब्ट है, यह क्यों नहीं ग्रीर जगह चला जाता। जैसे-तैसे रात बीती श्रीर प्रभात हुग्रा। प्रातःकाल प्रकाश में बालककी माता ने म्रपने भत्ती पिथक ब्राह्मण को पहचाना, भ्रौर उसे बुलाकर कहा, कि यह जो रात-भर रोता-चिल्लाता रहा है, ग्रापका पुत्र है, ग्रीर पुत्र से कहा, कि रात जिनके लिए तुम यहां से चले जाने की भावना कर रहे थे, यह तुम्हारे पिता हैं। उसके उप-देश से पिता-पुत्र दोनों ने वास्तविक स्थिति को समभा । उनके एक-दूसरे के प्रति पहले अन्यथाभाव नष्ट होगए, और वास्तविक अनुकूल भावना जागृत होगईं।

ग्रध्यात्म विषय में भी इसीप्रकार कभी ग़ुरु के विना ग्रन्य सुर्हद् ग्रादि

के कथनमात्र से तत्त्वज्ञान होजाता है। लोक में ऐसे ग्रनेक उदाहरएए देखे जासकते हैं। प्रत्येक काल में इसप्रकार की घटना सामने ग्राती रहती हैं। सूत्रकार के सामने इसप्रकार के कौनसे उदाहरएए होंगे, यह जानने के लिए ग्राज हमारे पास कोई स्पष्ट संकेत नहीं हैं। पर ग्रनन्तर काल की ग्रनेक ऐसी घटनाग्रों को हम जानते हैं। पािएति, कालिदास ग्रीर तुलसीदास के दृष्टान्त हमारे सामने हैं। कहा जाता है, पािएति पहले बहुत जड़मित थे। एक वार दयाई चित्त होकर माता ने उन्हें सम-भाया, तब घोर तपस्या में लीन होकर उन्होंने शब्दतत्त्व का साक्षात्कार कर लिया। कालिदास ग्रपनी पत्नी से निरादृत होकर निकले, ग्रीर उस भावना से प्रेरित होकर ग्रहितीय किव बनकर घर ग्राए। तुलसीदास ग्रपनी पत्नी के गम्भीर यथार्थ वाक्यों को सुनकर तीव्र वैराग्य से ग्रोत-प्रोत हो भगवान् की भिवत में लीन होगए।

इस सूत्र का व्याख्यान निम्निलिखत रूप में भी किया जाता है—िपता पुत्र को ग्रपने सामने उत्पन्न होते हुए देखता है, ग्रौर पुत्र पिता को ग्रपने सामने मरता हुए देखता है, पिता ग्रौर पुत्र के समान मरण ग्रौर जन्म दोनों के देखे जाने से द्रष्टा को संसार के प्रति वैराग्य की भावना जागृत होती है। वैराग्य से विवेक होजाता है। इसप्रकार पिता-पुत्र के मृत्यु-जन्म, वैराग्य ग्रादि को जागृत करके तत्त्वज्ञान के प्रादुर्भाव में सहायक होते हैं। [पिता-पुत्रकथा के लिये देखें — म० भा०, शान्ति० ग्र० १६४]।।४।।

ज्ञान की निष्पत्ति में त्याग की भावना अत्यन्त आवश्यक है। वैराग्य होजाने पर भी त्यागभावना को दृढ़ बनाना चाहिए। इसी आशय को लेकर सूत्रकार अगले तीन सूत्रों से ज्ञान-संपादन में त्याग की आवश्यकता को स्पष्ट करता है—

श्येनवत्सुखदुःखी त्यागवियोगाभ्याम् ॥५॥

[स्यागिवयोगाम्यां] त्याग श्रीर वियोग से [सुखदु:खी]सुखी श्रीर दु:खी होता है, [श्येनवत्] श्येन के समान ।

श्रनावश्यक वस्तुओं का संग्रह सदा दु:खद होता है। इसलिए श्राहम-जिज्ञासु को परिग्रह से सदा बचना चाहिए। वस्तु को स्वयं त्याग कर देना सुख की स्थित को उत्पन्न करता है, यदि किसीका बलात् वस्तु से वियोग करा दिया जाए, तो उसके लिए वह दु:खदाई होजाता है। श्रपनी स्थित को श्रनुकूल बनाए रखने के लिए श्रघ्यात्ममार्गी को यह श्रावश्यक है, कि वह श्रपनी त्यागभावना को सदा जागृत रक्खे। त्याग श्रीर वियोग में यथाक्रम सुख श्रीर दु:ख की स्थित को समभाने के लिए 'श्येन' का दृष्टान्त दिया जाता है। श्येन एक पक्षी है, जिसे लोकभाषा में श्राज 'बाज' कहते हैं। इस विषय की श्राख्यायिका निम्नलिखित रूप में कही जाती है--

एक व्यक्ति कभी मृगया (शिकार) के लिए जंगल में गया, वहां उसे एक श्येनशावक (बाज का बच्चा) ग्रसहाय ग्रवस्था में पड़ा दीखा, दयाई चित्त होकर उसने वह उठा लिया ग्रीर घर ले ग्राया। दाना-पानी देकर उसे पाला-पोसा, जब वह समथं होगया, तो उस व्यक्ति ने यह सोचकर—िक में इसे ग्रव बन्धन में क्यों रक्खूं — जंगल में लेजाकर छोड़ दिया। वह श्येन ग्रव बन्धन से छुट जाने के कारण सुखी है, पर ग्रपने पालक-पोषक व्यक्ति के साथ वियोग होजाने के कारण दुःखी है। संसार में सुख सदा दुःख से मिश्रित रहता है, इसलिए दुःखके समान सुख को भी हेयपक्ष में डालना चाहिए। ग्रभीतक संसार में किसी ऐसे साधन का निर्माण नहीं हो पाया, ग्रीर ग्रतीत को देखते न भविष्यत् में ऐसे निर्माण की संभावना है, जिससे केवल सुख का ग्रादान कर लिया जाए ग्रीर दुःख को छांट-कर ग्रलग फेंक दिया जाए, सिवाए इसके कि दोनों का ही त्याग कर दिया जाए। ऐसे त्याग में वास्तिवक शान्ति का लाभ निहित्त है, जो ग्रात्मज्ञानद्वारा प्राप्त होजाती है।

'श्येनवत्' दृष्टान्त की व्याख्या एक म्रन्य प्रकार से भी कीजाती है, श्येन के पास चोंच में दबा हुम्रा जब कोई खाद्य पदार्थ रहता है, तो दूसरे बलवान् पक्षी—जिनके पास वह खाद्य नहीं है—उसपर टूट पड़ते हैं, ग्रीर बलपूर्वक उससे छीन लेते हैं। इसप्रकार खाद्य छिन जानेसे श्येन दुःखी होता है, ग्रीर संघर्ष में जो चोट खाता है, वह ग्रीर भी दुःख का कारण है। यदि वह ग्रपनी इच्छा से ही खाद्य पदार्थ का त्याग कर देता है, तो इन सब दुःख कारणों से बच जाता है। खाद्य पदार्थ का त्याग कर देता है, तो इन सब दुःख कारणों से बच जाता है। खाद्य पदार्थ का त्याग कर वेता है, वह रजा हुम्मा है। यह स्थित वस्तु के परिग्रह की ग्रीर संकेत करती है। इससे प्रकट किया गया है, कि लोक में परिग्रह दुःख ग्रीर म्रज्ञान्ति का मूल है, इसके विपरीत त्याग सुख ग्रीर ज्ञान्ति का। [श्येन ग्राख्या-ियका के लिए देखें—म० भा०, ज्ञान्ति०, ग्राख्या १७६, श्लो. ६१, ६३] ॥१॥

त्यागके लिए सुत्रकार ने भ्रन्य उदाहरएा प्रस्तुत किया-

अहिनिर्ल्वयिनीवत् ॥६॥

[ग्रहिनिल्वंयिनीवत्] सांप की कैंचुली के समान।

जिसप्रकार सांप ग्रपने ऊपर ग्रावृत पुरानी त्वचा [कैंचुली] को हेय समम-कर ग्रनायास छोड़ देता है, ग्रीर उसमें फिर ग्रादानबुद्धि नहीं करता । इसीप्रकार मोक्ष की इच्छा रखनेवाला व्यक्ति चिरकाल से भोगा हुई प्रकृति को हेय समभ-कर त्याग देने की दृढ़ भावना बनावे, ग्रीर ज्ञानमार्ग को प्रशस्त करे।

इस दृष्टान्त को कतिपय व्याख्याकारों ने ग्रन्य रूप से प्रस्तुत किया है।

उनका कहना है कि सांप ग्रपनी कैंचुली को बिल के द्वार पर या ग्रासपास छोड़ देता है, पर उसका मोह उसमें बना रहता है, ग्रीर वह उसको मट्टी धूल में पड़े हुए देख-कर श्रनुतप्त रहता है। उसके सामीप्य को छोड़ना नहीं चाहता। कैंचुली को देखकर कोई सपेरा सांप की ताक में रहता है, ग्रीर श्रवसर पाकर उसे पकड़ लेता है। सांप बन्धन में पड़ जाता है। इसीप्रकार जो व्यक्ति ममतावश विषयों में स्नेह करता है, वह बन्धनों में पड़ ग्रनथीं का पात्र होजाता है। ग्रतएव विषयों में वैराग्य ग्रीर त्याग की भावना को दृढ़ बनाना चाहिए।।६।।

ग्रध्यात्मदिशा में चलने वाले व्यक्ति को कभी कोई श्रकार्यं न करना चाहिए। यदि प्रमाद से कुछ श्रकार्य होजाए, तो उसका तत्काल प्रतीकार या प्राय-क्चित्त करना चाहिए। सूत्रकार ने इसके लिए दृष्टान्त दिया—

## छिन्नहस्तवद्वा ॥७॥

[वा] ग्रथवा [छिन्नहस्तवत्] कटे हाथवाले के समान।

महाभारत [शान्ति॰, २३।१८-५३] में पुरातन काल की एक कथा इसप्रकार वर्णन की गई है। पुराकाल में शंख ग्रीर लिखित नाम के दो भाई ग्रपनेग्रपने ग्राश्रमों में निवास करते थे। एक वार छोटा भाई लिखित ग्रपने बड़े भाई
शंख के ग्राश्रम में गया। पर ग्राश्रम सूना था, कार्यवश शंख कहीं बाहर गए हुए
थे। लिखित ने वृक्षों पर पके फल लगे हुए देखे, गर्धावश उन्हें तोड़कर खा लिया।
शंख ने वापस ग्राकर भाई से फलों के विषय में पूछा, तो उसने बताया, कि मैंने
खा लिए हैं। बड़े भाई ने कहा, यह तुम्हारा कार्य चोरी के ग्रन्तगंत ग्राता है,
तुम्हें इसका तत्काल प्रतीकार करना चाहिए, ग्रन्यथा तुम्हारे तपस्या कर्म में हीनता
ग्राजाएगी, ग्रीर ग्रागे तुम्हारा ग्रधिक पतन होने की संभावना होसकती है। लिखित
ने राजाके पास जाकर ग्रपना ग्रपराध कहा, ग्रीर दण्ड के लिए निवेदन किया।
उसे हस्तच्छेद का दण्ड दिया गया। ग्रभिप्राय यह है, कि कोई भी ग्रकार्य करने से
व्यक्ति सन्मार्ग से भ्रष्ट होजाता है, उन्मार्गगामी व्यक्ति कभी ग्रात्मज्ञानी नहीं
होसकता, इसलिए ग्रध्यात्ममार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को ग्रकार्य के परित्याग
में सदा सचेत रहना चाहिए।

पञ्चम सूत्र की अवतरिएका में इस प्रकरिए के द्वारा त्याग के महत्त्व का निर्देश किया गया है। उस दृष्टि से प्रस्तुत सूत्र का यह अर्थ भी किया जाता है, कि कटे हुए हाथ को जैसे कोई व्यक्ति फिर नहीं लेना चाहता, इसीप्रकार परित्यक्त विषयों की और मुमुक्षु को कभी नहीं मुड़ना चाहिए। विषयों के परित्याग में 'छिन्न-हस्त' दृष्टान्त बड़ा भावपूर्ण है। महाभारत के शंख-लिखित प्रसंग में आता है, कि लिखित का हाथ काटकर पुन: जोड़ दिया गया। किए गए अकार्य के परिणामरूप हस्तच्छेदका कष्ट अनुभव कराकर अन्य सुकार्यों में बाधा न हो, इसलिए हाथ को पुन:

जोड़ दिया गया । इससे विषयों में आसिक्त को छोड़कर आवश्यक कर्तंव्य कर्मों के अनुष्ठान की प्रवृत्ति व्वनित होती है। आत्मज्ञानी को भी लोकोपकारी कार्यों से विरत नहीं होना चाहिए। आसिक्त का परित्याग ही मुख्यतः अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त छिन्नहस्त का पुनः जोड़ा जाना उस समय की अत्युन्नत शल्यिकया का स्पष्ट प्रमाग है। ।७।।

म्रात्मज्ञान के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को ज्ञान के अन्तरंग साधनों के अतिरिक्त ग्रन्य विषयों का चिन्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा चिन्तन योगी की प्रवृत्ति को संसार की भ्रोर बढ़ानेवाला होजाता है, सूत्रकार ने इस अर्थको दृष्टान्तसहित इसप्रकार स्पष्ट किया—

असाधनानुचिन्तनं बन्धाय भरतवत् ॥ 💵

[श्रसाधनानुचिन्तनं] ग्रसाधन का बार-बार चिन्तन [बन्धाय]बन्धन के लिए होता है, [भरतवत्] भरत के समान ।

ग्रात्मज्ञान के जो साधन नहीं हैं, उनका पुनः पुनः चिन्तन करना विषयों की ग्रोर प्रवृत्ति का कारण बन जाता है, उससे ग्रात्मज्ञान में बाधा उपस्थित हो-जाती है, यद्यपि वह कार्य, ग्रकार्य ग्रथवा ग्रक्तंच्य नहीं होता। भरत के समान—जैसे कि योगी भरत को दीन ग्रनाथ हिर्णा शावक का पोषण-पालन एवं प्रतिक्षण तिद्वषयक ही चिन्तन पुनः बन्धन में पड़ जाने का कारण बनगया।

पुराणों में कथा आती है, कि सतयुगमें एक भरत नाम का रार्जीव आत्मज्ञानी होगया था, वह जीवन्मुक्त था। एक वार जंगल में उसने देखा, कि एक हरिणी
बच्चा जनने के भनन्तर मरणासन्न है, इसके साथ यह भनाथ बच्चा भी समाप्त होजाएगा। उसके मस्तिष्क में तीन्न करुणा का भाव उत्पन्न होगया, और वह उस
बच्चे का पालन-पोषण करने लगा। धीरे-धीरे वह उसमें इतना भ्रासक्त होगया,
कि वह उसीके पीछे-पीछे फिरता रहता, खिलाता, पिलाता और उसकी इच्छाओं
एवं कियाओं के अनुसार भपना व्यवहार रखता। मृत्यु समय में वह उसीका घ्यान
करता हुम्रा प्राण छोड़ गया। मुक्त न होकर तीन्न वासनाओं से भ्रभिभूत हो उसने
हिरिण देह में जन्म लिया। इसप्रकार उसे फिर वन्धन में भ्राना पड़ा। भच्छे भी
कार्य यदि वे योगसमाधि या भ्रात्मज्ञान के साधनभूत नहीं है, योगमार्गी को उनका
चिन्तन नहीं करना चाहिए। [भरत कथा के लिए देखें—विष्णुपुराण, अंश २,
भ्रष्टयाय १३-१४]।।।।

योगी को एकान्त में रहना चाहिए, ग्रधिक समुदाय में रहने से योगिवरोधी भावना उत्पन्न होती रहती हैं, जो योगमार्ग में बाधक होजाती हैं। सूत्रकार ने कहा—

बहुभियोंगे विरोधो रागादिभिः कुमारीशङ्खवत् ॥६॥

[बहुभिः] बहुतों के साथ [योगे] संपर्क में [रागादिभिः] राग द्वेष ग्रादि के द्वारा [विरोधः] संघर्ष होजाता है [कुमारीशङ्खवत्] कुमारीशंख के समान ।

बहुत व्यक्तियों के साथ संगत में रहने से राग हेप, संघर्ष, कलह ग्रादि के कारण योगिवरोधी स्थिति ग्रथवा पारस्परिक विरोध की भावना उत्पन्न होजाती है। योगमार्ग पर चलने के लिए रागहेपादिरहित परमवैराग्यपूर्ण जिस स्थिति की ग्रावव्यकता है, वह संगत में नहीं रहपाती, ग्रनेक विचार ग्रोर प्रवृत्तियों के बीच राग हेपादि की भावना जागृत होजाती है. फिर साधारण संसारी ग्रोर उसकी स्थिति में कोई ग्रन्तर नहीं रहना। एकान्तिवास की ग्रवस्था में इसप्रकार की स्थिति उत्पन्न होने के ग्रत्यल्प ग्रवसर ग्राते हैं। सूत्रकार ने इसके लिए 'कुमारी- ग्रंख' का दृष्टान्त दिया है। शंख का तात्पर्य शंख से बनी चूड़ियों का है। जिसप्रकार एक कुमारी-बाला के हाथ में पहनी हुई बहुत-सी शंख की चूड़ियां ग्रापस में खड़खड़ाती या भनभनाती रहती हैं, इसीप्रकार इक्ट्ठे संगत में रहते व्यक्तियों का परस्पर संघर्ष रहना स्वाभाविक है, ग्रीर यह ग्रवस्था ग्रात्मज्ञान के लिए बाधक होती है, इसलिए ग्रात्म-जिज्ञासु को संगत से सदा बचना चाहिए। [इस दृष्टान्त के लिए देखिए—महाभारत, ज्ञान्ति०, ग्रध्याय १७६, इलोक ६१, ६८] ॥ ।।।।

अनेकों की संगत जैसे योगमार्ग में बाधक है, इसीप्रकार दो का एकत्र रहना भी बाधक होता है। सूत्रकार ने बताया—

## द्वाभ्यामपि तथैव ॥१०॥

[ड्राभ्यां] दो के साथ (संपर्क में) [श्रिप] भी [तथैव] उसी प्रकार (विरोध की संभावना रहती है)।

स्रनेकों के समान दो के इकट्ठा रहने पर भी योगिवरोधी भावना उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। दो के एक साथ रहने में यदि उतनी स्रधिक राग-द्वेष स्रादि उत्पन्न होने की संभावना न भी रहे, तो भी स्रापसी बातचीत स्रादि में समय व्यर्थ नष्ट होने का भय तो रहता ही है। इसलिए स्रात्म-जिज्ञासु के लिए एकान्तसेवन स्रावश्यक है। सूत्र के 'तथैंव' पद का सम्बन्ध पूर्वसूत्रोक्त दृष्टान्त के साथ भी है। जैसे कुमारी के हाथ में स्रनेक स्रथवा दो कंकरण परस्पर टकराने से भनभनाते रहते हैं, इसीप्रकार यदि एक हाथ में एक ही कंकरण पहना हो, तो वह सदा व्वनिरहित एवं शान्त रहता है। योगी को भी एकान्त में शान्तचित्त रहने का यत्न करना चाहिए।।१०।।

योगी श्राशाश्रों के जाल से सदा बचा रहे, इसके ताने-बाने में फंसकर चित्त का शान्त रहना संभव नहीं, इसीलिए सूत्रकार ने कहा—

निराशः सुखी पिङ्गलावत् ।।११।। [निराशः] ग्राशा रहित [सुखी] सुख पाता है [पिङ्गलावत्] पिङ्गला के समान।

मिण्या श्रावाश्रों को छोड़कर सन्तोष श्रीर धैर्यं के साथ रहने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। योगी को श्रावाश्रों का सदा परित्याग करना चाहिए। श्रावान्त जाल योगमार्ग का परम शत्रु है। योगमार्ग पर चलने के लिए तीव्र वैराग्य का होना अत्यन्त श्रावव्यक है। वैराग्य श्रीर कोई बला नहीं, केवल इतना है कि सांसारिक अंभटों का सर्वथा परित्याग। संसार श्रीर योग या आत्मज्ञान, ये दोनों विरोधी मार्ग हैं। इनमें से किसी एक को चुनना है। यदि श्रापने संसार को चुना है, तो वहां तो श्रावाश्रों का जाल बिछा पड़ा है। उसमें फंसिए, श्रीर लगाइए चक्कर जन्म-मरण के घेरे में। यदि श्राप श्रात्मज्ञान की श्रोर पग बढ़ा रहे हैं, तो छोड़िए श्रावाशों का सहारा। श्रावाशों का सर्वथा परित्याग ही तो उत्कट वैराग्य है। यदि श्राप इस अवस्था में श्रागए हैं, तो समभ लीजिए, श्रापका योगमार्ग निष्कण्टक है। चलते जाइए, श्रनन्त सुख श्रापके सम्मुख है।

साधारण संसारी पुरुष भी जब आशा के कटु घूंट को छोड़ देता है, तो वह भी सन्तोष व शान्ति के माधुर्य का अनुभव करता है। फिर आशापिशाची का समल उच्छेद कर देने वाले योगी का तो कहना ही क्या ? सूत्रकार ने इस प्रथं को स्पष्ट करने के लिए पिञ्जला का दृष्टान्त दिया है। किसी ग्रति प्राचीनकाल में 'पिञ्जला' नाम की एक वेश्या थी। वह अपने प्रणयी की प्रतीक्षामें कभी रात-रातभर बैठी रहती। वह इस स्राशा में रहती, कि वह सब साया भीर सब साया, इसी साशा में उसकी रात ग्रांखों में कट जाती। तब वह ग्रत्यन्त दु:ख का ग्रनुभव करती। जब कई वार उसके साथ ऐसा हुमा, तो उसके हृदय में एक खेद की भावना म्रंकृरित हुई। वह सोचने लगी, मैं जो कुछ करती हूँ वह ठीक नहीं है। मुक्के इस कार्य से विरत होना चाहिए। यह भावना उसकी दृढ़ होती गई, श्रीर उस ग्राशा की जड उखड गई, जिसके कारण उसकी सारी रात पलकों में जाती भीर वह भारी द:ख उठाती । भ्रब वह शान्तचित्त होकर रातभर आराम से सोती है। योगी को आशाओं का परित्याग कर दृढ़ वैराग्य के साथ योगमार्ग पर श्रभियान करना चाहिए। क्योंकि माशामों से भरे हुए सन्तोपहीन विकृत चित्त में ज्ञान का उदय ऐसे ही नहीं होपाता जैसे मलिन ग्रादर्श में मुख का प्रतिबिग्ब नहीं उभरता। [पिङ्गला के कथा-संकेत के लिए देखें---महाभारत, शान्ति०, ग्रध्याय १७६,व्लोक ६१,६२] ॥११॥

योगी को विविध प्रवृत्तियों से भी सदा बचना चाहिए, क्योंकि भोगों के लिए होने वाली प्रवृत्तियां योगमार्ग में बाधक बन जाती हैं। सूत्रकार ने दृष्टान्त देकर बताया—

अनारम्भेऽपि परगृहे सुखी सर्पवत् ।।१२।।
[म्रनारम्भे] ग्रारम्भ—निर्माण न करने पर [ग्रपि] भी [परगृहे]ग्रन्य

के घर में [सुखी] सुख पाता है, [सर्पवत्] सांप के समान।

श्रारम्भ या प्रवृत्ति से श्रीभप्राय है, संन्यासी या श्रात्म-जिज्ञासु होकर मकान अथवा मठों के खड़ा करने में लग जाना। इसप्रकार की प्रवृत्ति संन्यासी को संसारी के स्थान पर ला पटकती है। उस संन्यासी में संसारी से कोई श्रन्तर नहीं रहता, जो मकान श्रीर मठों के रूप में केवल ईंट पत्थरों का ढेर करने में लगा रहता है। निवास के लिए स्थान बनाने का बहाना बहुत लचर है। श्रात्म-जिज्ञासु के लिए कोई भी एक स्थान निवास का निश्चित करना उसमें मोह का उत्पादक बन जाता है। जब निवासस्थान में मेरा तेरा होने लगा, तब यह 'मेरा तेरा' श्रात्म-ज्ञान के मार्ग पर नहीं चलने देगा। यह रास्ता तो साधारण संसारी का है, संन्यासी या श्रात्म-जिज्ञासु का नहीं। श्रारम्भ या इसप्रकार की प्रवृत्तियों से सदा पृथक् रहकर उसे तो जहां स्थान मिले वहीं निवास कर देना चाहिए। उसमें यही समफकर सुखपूर्वक निवास करे, कि यह मेरा घर नहीं है। इसप्रकार एक ही स्थानमें ममता बुद्धि को पैदा न होने दे। जैसे संप श्रपने लिए निवास का कोई स्थान नहीं बनाता, धूमता फिरता रहता है, जहां श्रवसर पाता है, परनिर्मित स्थान में श्रपना नियत समय निकाल लेता है। इस श्रथं में सर्प के दृष्टान्त का संकेत महाभारत, शान्ति-पर्व, श्रष्टवाय १७६ के श्लोक ६१ व ६४ में भी दिया गया है।।१२॥

शास्त्रों ग्रीर गुरुग्नों से सारभूत ग्रर्थ का ग्रहण करे, जो ग्रनुपयोगी हो, उसके ग्रादान में व्यर्थ समय नष्ट न करे, इस ग्राशय से सुत्रकार ने कहा—

बहुशास्त्रगुरूपासनेऽपि सारादानं षट्पदवत् ।।१३।।

[बहुशास्त्रगुरूपासने] बहुत शास्त्र ग्रीर गुरुग्नों की उपासना में [ग्रिप] भी [सारादानं] सार का ग्रहण (ठीक है), [षट्पदवत्] भोरे के समान।

श्रविक शास्त्र-ग्रध्ययन श्रौर ग्रुरुश्रों की सेवा में रहकर भी सारभूत श्रर्थं का श्रादान कर लेना चाहिए। ग्रुरुश्रों के समीप जो शम दम श्रादि समाधि के लिए साधनसंपत्ति है, उसका ग्रहण कर लेना चाहिए, श्रौर जो कभी उनमें राग द्वेष श्रादि विकार देखने में श्राते हैं, श्रात्मिजिशासु सदा उनकी उपेक्षा करे। ग्रुरु का श्राचरण समक्षकर उनका कभी श्रपने जीवन में श्रनुकरण न करे। श्रम्यासी श्राचार्यों ने बताया है—

स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाध्यायमामनेत् । स्वाध्याययोगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशते ।।

जब समाधि-अभ्यास से समय बचे, तब अध्यात्मिविषयक शास्त्रों का मनन करता रहे, श्रीर जब शास्त्रविवेचन से श्रान्त हो जावे, तब फिर समाधि-श्रम्यास में लग जावे। इसप्रकार स्वाध्याय श्रीर योग के निरन्तर श्रम्यास से श्रात्मज्ञान हो-जाता है। श्रीभप्राय यह है, कि श्रम्थासी को श्रध्यात्मशास्त्रों का उतना उपयोग करना चाहिए, जो समाधिलाभ में सहायक हो, संवाद म्रादि में दूसरे पर विजय-लाभ करने के लिए शास्त्र का मनन न केवल म्रात्मज्ञानी के लिए सर्वथा व्यर्थ है, म्रापितु योगमार्ग में बाधक भी है। फलतः शास्त्र म्रीर गुरुम्रों से सारभूत उपयोगी मर्थ को म्रहण करने में प्रयत्नशील रहे। जिसप्रकार षट्पद मर्थात् भ्रमर फूलों से सारभूत रस लेलेता है, म्रीर मनुपयोगी भाग को छोड़ देता है। जो व्यक्ति प्रत्येक मनुपयोगी मर्थ को भी जानने के पीछे पड़ा रहता है, म्रीर हड़बड़ाया-सा हरएक वस्तु को म्रहण करने का यत्न करता है, वह म्रनन्तकाल तक भी म्रात्मज्ञान का लाभ नहीं कर सकता, क्योंकि चित्त की ऐसी स्थिति समाधि में सदा बाधक होती है। इस मर्थ के स्पष्ट करने में भ्रमर-दृष्टान्त का संकेत महाभारत शान्तिपर्व के मध्याम १७६ के ६६वें श्लोक में किया गया है।।१३।।

समाधिलाभ के लिए चित्त को विचलित न होने देना ग्रत्यन्त आवश्यक है, इस ग्रर्थ को सूत्रकार ने दृष्टान्त के साथ बताया—

इषुकारवन्नैकचित्तस्य समाधिहानि. ।।१४।।

[इषुकारवत्] बाण के निर्माता ग्रथवा सन्धाता के समान [एकचित्तस्य] एकाग्रचित्त पुरुष की [समाधिहानिः] समाधि की हानि [न] नहीं।

एकाग्रचित्त व्यक्ति की समाधि में कोई हानि या बाधा नहीं होती, इषुकार के समान। इषु बाएा या शर को कहते हैं। वस्तुतः सूत्र में यह पद दत्तचित्त
होकर बनाये जाने वाले किसी भी अस्त्र-शस्त्र या निर्माण का बोधक है। कोई
शिल्पी अथवा कार्यकर्ता जब घ्यानपूर्वक अपने निर्माण अथवा अपेक्षित कार्य में संलग्न रहता है, तो उसे समीप में होने वाली अन्य प्रवृत्तियों अथवा कियाओं का पता
नहीं लगता। कहा जाता है, कि एक वार एक शिल्पी अपने निर्माण में इतना एकाग्रचित्त होकर लगा हुआ था, कि उसके सामने होकर मार्ग से राजा की सवारी निकल
गई, पर उसे कुछ पता न लगा। थोड़ी देर के अनन्तर किसी व्यक्ति ने आकर
उससे पूछा, अभी कुछ समय पहले इधर से राजा की सवारी निकली है, क्या आप
को मालूम है, बह किधर गई है? उसने कहा, मैं अपने कार्य में इतना अधिक
ध्यानमग्न था, मुक्ते कुछ जात नहीं, इधर से कोई गया है, या नहीं। इसीप्रकार
जो आत्म-जिज्ञासु एकाग्रचित्त होकर अभ्यास में लगा रहता है, उसके सामने कोई
बाधा नहीं भाती।

'इषुकार' का ग्रयं इषुसन्धाता भी किया जाता है। सन्धान, लक्ष्य पर निशान लगाने को कहते हैं। जिसप्रकार ग्रस्त्र या शस्त्र से लक्ष्य को बेधने वाला व्यक्ति लक्ष्य के ग्रांतिरिक्त ग्रीर किसी वस्तु को नहीं देखता, तभी वह लक्ष्य को बेध पाता है, इसी प्रकार जो ग्रात्म-जिज्ञासु ग्रात्मारूप लक्ष्य के ग्रांतिरिक्त ग्रन्य किसी वस्तृ की ग्रोर ध्यान नहीं देता, वह ग्रपने लक्ष्य को पालेता है। उपनिषद् में कहा है-

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ।

श्रप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्।। [मुण्डक० २।२।४]

यहां प्रणव (ग्रो३म्) को धनुष ग्रीर ग्रात्मा को शर ग्रर्थात् इषु बताया है, ग्रीर बहा लक्ष्य है। इसका तात्पर्य है, ग्रात्मा को प्रणव जप द्वारा ब्रह्म तक पहुँचाया जा सकता है। सांख्ययोग में इसका स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है; कि 'प्रणव' ईश्वर का वाचक पद है, उसका जप ग्रीर उसके ग्रर्थं की भावना से समाधि का लाभ होता है। 'इषुकार' दृष्टान्त का संकेत महाभारत शान्तिपर्व के १७६ ग्रम्थाय के ६१ ग्रीर ६७वं इलोक में किया गया है।।१४॥

ग्रात्म-जिज्ञासु को भपने स्वीकृत यत नियम ग्रादि का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, सूत्रकार लोक-दृष्टान्त द्वारा समभाता है—

कृतनियमलङ्घनादानर्थंक्यं लोकवत् ।।१५॥

[कृतनियमलङ्घनात्] निश्चित अथवा अङ्गीकृत नियमों के उल्लंघन से [आनर्थक्यं] असफलता (मिलती है), [लोकवत्] लोक में जैसे।

म्रपने म्रङ्गीकृत मथवा प्रतिज्ञात वर्त नियम म्रादि का उल्लंघन कर देने से म्रात्म-जिज्ञासु के ज्ञानसंपादन के लिए किए गए सब प्रयत्न निष्फल होजाते हैं। निरन्तर भौर दृढ़ भ्रम्यास ही ज्ञानसंपादन में सहायक होता है। कभी थोड़ा भ्रम्यास कर लिया, कभी छोड़ दिया; ऐसा करने से किया हुम्रा भी निष्फल होजाता है। लोक में जिसप्रकार भौषघ म्रादि लेते समय पथ्य म्रादि का म्रथवा भौषभ सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन कर दिया जाता है, तो भौषघ म्रादि का सेवन ही निष्फल होजाता है। निर्वाध समाधिलाभ के लिए उसमें भ्रपेक्षित समस्त नियमों का पूर्णक्ष्य से पालन करना म्रत्यन्त म्रावश्यक होता है। लोक में स्वास्थ्य सम्बन्धी म्रथवा राजकीय या शासनसम्बन्धी नियमों के उल्लंघन से उत्पन्न स्थित के समान हम इस भ्रयं को स्पष्ट रूप में समभ सकते हैं।।१४।।

तत्त्वज्ञानसम्बन्धी नियमों के विस्मृत होजाने पर भी लक्ष्य प्राप्ति के सब प्रयत्न निष्फल होजाते हैं, सूत्रकार दृष्टान्त द्वारा बताता है—

तद्विस्मरणेऽपि भेकीवत् ।।१६।।

[तद्विस्मरणे] नियम के भूल जाने पर [श्रिपि] भी (ग्रसफलता है) [भेकीवत्] भेकी के समान।

तत्त्वज्ञान के लिए अपेक्षित व्रत नियम आदि का विस्मरण होजाने पर
\_श्रीर इसी कारण उनका यथायथ अनुष्ठान न होने पर आत्मज्ञान के लिए किए
जाने वाले प्रयत्न विफल होजाते हैं। भेकी के सम्बन्ध की घटना के समान। यह
आख्यायिका इसप्रकार वर्णन की गई है—एक वार एक राजा मृगया के लिए जंगल

में गया। वहां उसने एक सुन्दरी कन्या को देखा। पूछने पर उसने बताया, कि मैं राजपुत्री हूँ। राजा ने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। उसने एक शपथ (शत्तं) के साथ राजा से विवाह करना स्वीकार किया, कि तुम मुफे जल मत दिखाना, जब जल दिखा दोगे, मैं चली जाऊँगी। दोनों का परिणय होगया। कालान्तर में कीड़ा से परिश्रान्त रानी राजा को पूछ वैठी—जल कहां हैं? राजा ने पूर्वकृत शपथ को भूलकर जल दिखा दिया। जल देखते ही वह कामरूपिणी भेकराजपुत्री भेकी बनकर जल में प्रविष्ट होगई। राजा ने जाल ग्रादि डलवाकर उसका बहुत ग्रन्वेषण कराया, पर सब व्यथं गया। इस घटना से राजा ग्रत्यन्त दु:खी रहने लगा।

प्रध्यात्ममागं के पायक भी प्रात्मज्ञान के उपायभूत ग्रवश्यकतं व्य नियमों का यदि विस्मरण के कारण ग्रनुष्ठान नहीं करते, तो उनका उतना किया प्रयत्न भी निष्फल होजाता है, ग्रीर वे दुःख के भाजन होते हैं। इस ग्राख्यायिका में राज-पुत्री का भेकी (मेंडकी) होजाना प्रकट करना ग्रस्वाभाविक प्रतीत होता है। इस दृष्टि के विद्वानों को इस विषय में ग्रधिक विचार करना चाहिए। ग्राख्यायिका चाहे कल्पित हो, सूत्रकार ने केवल विस्मरण का फल दिखलाने के लिए इसका उपयोग किया है। संभव है, यह राजकन्या कोई विदेशी या विजातीय हो, ग्रीर इस (शत्रं) के साथ कि जबतक तुम मुभे मेरी संस्कृति के ग्रनुसार रहने की ग्रनुमित न दोगे, में तुम्हारे साथ रह सकूंगी, जिसदिन तुम मुभे मेरी संस्कृति या मेरे जातीय ग्राचार-विचार के ग्रनुकूल रहने की मुभे ग्रनुमित दे दोगे, में चली जाऊंगी। तात्पर्य यह है, कि तुम्हारे साथ तुम्हारी संस्कृति तुम्हारे ग्राचार-विचार के ग्रनुकूल ही में रहूंगी, समाज में नक्कू बनकर नहीं। पर प्रमादवश कालान्तर में राजा ने उसको वैसी ग्रनुमित दी, ग्रीर वह शपथ के ग्रनुसार उसे छोड़कर चली गई। उसे फिर ठहराने में राजा के सब प्रयत्न विफल हुए।।१६।।

म्रात्मसाक्षात्कार के उपाय श्रवण भनन निदिध्यासन बताए गए हैं। केवल उपदेश सुनने से पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती, सूत्रकार ने यह मर्थ दृष्टान्तपूर्वक बताया—

नोपदेशश्रवणेऽपि कृतकृत्यता परामशिहते विरोचनवत् ॥१७॥

[उपदेशश्रवरो] उपदेश सुनने पर [ग्रिप] भी [परामर्शादृते] मनन किए विना [कृतकृत्यता] सफलता [न] नहीं, विरोचनवत्] विरोचन के समान।

उपदेश के सुनने पर भी उसका मनन श्रौर निदिध्यासन किए विना कृत-कृत्यता-पूर्णसफलता प्राप्त नहीं होती, विरोचन के समान। उपनिषद्[छा०, ग्रध्याय ८, खण्ड ७-८] में विरोचन श्रौर इन्द्र की एक कथा श्राती है—बहुत प्राचीन काल की बात है, विचारों श्रौर उपासना श्रादि के ग्रान्तर बाह्य श्रंगों में विभेद श्वाजाने पर भी देव श्रीर असुर अभी इकठ्ठे रहते थे (वैसे तो देव श्रीर असुर सदा इकट्ठे रहते हैं, पर यह कथानक—श्रथवा ऐतिहासिक विशेषता—के श्राघार पर लिखा है)। प्रजापित ने कहा, कि श्रपहतपाप्मा विजर विमृत्यु सत्यसंकल्प श्रात्मा को जानना चाहिए। जो उसे जान लेता है, वह सब लोक श्रीर सब कामनाश्रों को प्राप्त कर लेता है। देव श्रीर असुर दोनों ने प्रजापित के इस कथन को सुना समभा, श्रीर उसे जानने के लिए सलाह की। देवों ने श्रपना प्रतिनिध इन्द्र को बनाया श्रीर श्रसुरों ने विरोचन को। दोनों को कहा, कि प्रजापित के पास जाश्रो, तथा श्रात्म-विषयक ज्ञान प्राप्त करके श्राश्रो। विरोचन श्रीर इन्द्र प्रजापित के पास जा पहुँचे। नियमानुसार शिष्य बनकर उन्होंने प्रजापित के सन्मुख श्रपनी जिज्ञासा प्रकट की।

प्रजापित ने कहा—चक्षु में, जलों में ग्रीर ग्रादर्श में जो दीखता है, वही ग्रात्मा है। तुम एक काम करो, पानी भरकर कटोरे लाग्रो, ग्रपने सामने रखकर देखो, फिर ग्रात्मा के विषय में जो नहीं समभते हो, मुक्स कहो। दोनों ने ऐसा ही किया। जब उन्होंने पानी भरे कटोरों में ग्रपने ग्रापको देखा, प्रजापित ने पूछा—क्या देखते हो? उन्होंने कहा—लोम ग्रीर नख पर्यन्त समस्त ग्रपने ग्रापको देख रहे हैं। प्रजापित ने फिर उन दोनों को कहा—ग्रच्छी तरह सजधजकर ग्रच्छे सुन्दर वस्त्र पहनकर परिष्कृत होकर कटोरों में पुनः ग्रपने ग्रापको देखो। उन्होंने वैसा ही किया। प्रजापित ने कहा—ग्रब क्या देखते हो? उन्होंने कहा—भगवन्! हम दोनों उसी तरह समस्त ग्रपने ग्रापको सजाधजा सुन्दर वस्त्र पहने परिष्कृत देख रहे हैं। प्रजापित ने कहा—बस यही ग्रात्मा है। यही ग्रमृत ग्रभय है, यह महान है। वे दोनों शान्तहृदय होकर वापस चले गए।

विरोचन ने प्रजापित से जो कुछ सुना, उसपर मनन व निदिध्यासन न करके ग्रसुरों के मध्य में जा उसी उपनिपद् का वर्णन किया। उसने कहा—इसी श्रात्मा की पूजा करनी चाहिए, इसीकी परिचर्या करनी चाहिए। इसीसे इहलोक परलोक दोनों की प्राप्ति होजाती है। ग्रसुरों ने ग्राधिभौतिक देह को ग्रात्मा समभा, ग्रोर उसी ग्राधार पर भौतिक पूजा का प्रचलन हुग्रा। उपनिषद् के इस प्रसंग में लिखा है, कि इसी कारण ग्रसुर मृत देह को सुन्दर भोजन वस्त्र ग्रीर ग्रलंकार ग्रादि से परिब्कृत या संस्कृत करके सुरक्षित रखते हैं, ग्रीर इससे वे समभते हैं, कि परलोक को हम विजय कर लेंगे। ऐसा करने से मृत्यु के ग्रनन्तर भी उसको समस्त ऐहिक भोगों की प्राप्ति होती रहेगी।

उस भ्राधार पर ऐसी भ्रासुर उपासना श्रीर प्रवृत्तियों के प्रतीक मिस्र के पिरामिड उपलब्ध होते हैं। देव-समाज से म्रलग होकर देवों के बड़े भाई ग्रसुर देव-लोक से (जो कैलाश मानस के प्रदेश से इधर-उधर बहुत दूर तक फैला हुआ माना

जाता था) पिच्छम की ग्रोर चल पड़े। जिन्होंने कालान्तर में मिस्रप्रदेश में पहुँच कर ग्रपने उपिनवेश बसाए, जहां उनकी संस्कृति के प्रधान चिन्ह पिरामिड ग्राज भी वर्तामान है। उनमें राजाग्रों के मृत देह ममीज् के रूप में ग्राज भी सुरक्षित रक्खे हैं, ग्रीर उनके साथ समस्त भोग संभार भोजन वस्त्र ग्रलंकार ग्रादि जीवनकाल के समान सुरक्षित कर दिए गए हैं। पिरामिडों की सुरक्षित सामग्री ग्रीर उपनिषद् का ग्रासुरीसंस्कृतिविषयक वर्णन ग्राश्चर्यंजनक समानता रखते हैं।

विरोचन की कथा ग्रासुरी संस्कृति का सुस्पष्ट एवं सुव्यवस्थित प्रतीक है। प्रकृत सूत्र में इसी बात का निर्देश किया गया है, कि विरोचन ने प्रजापित के प्रारम्भिक स्तर के उपदेश को सुनकर उसपर मनन ग्रादि कुछ नहीं किया, श्रीर ग्राधिभौतिक देह को ग्रजर ग्रमर ग्रभय ग्रात्मा समभ लिया। इसी कारण वह समाज ग्रध्यात्मदिशा में ग्रनुन्नत रहा। सब काल ग्रीर सब देशों में शाधिभौतिक उपासना करने वाला समाज 'ग्रसुर' तथा ग्रध्यात्म उपासना करने वाला 'देव' विद्यमान रहता है। ये ग्रपनी ऐहलौकिक स्थिति के ग्रनुसार सबल-दुर्बल होते रहते हैं, पर इनका ग्रस्तित्व ग्रीर संघर्ष कभी समाप्त होने वाला नहीं।।१७॥

इन्द्र ने प्रजापित के उपदेश को सुनकर उस पर मनन किया, श्रीर उसने सोचा, कि यह देह अजर अमर कैंसे संभव है ? इसके जरा एवं मरण को हम सदा देखते हैं। वह वापस प्रजापित के पास अ।या, श्रीर अपनी आशंका को प्रस्तुत किया, सूत्रकार ने इस अर्थ को इम रूप में बांधा—

#### दृष्टस्तयोरिन्द्रस्य ॥१८॥

[तयो:] उन दोनों (इन्द्र ग्रीर विरोचन) में [इन्द्रस्य] इन्द्र का [दृष्ट:] देखा गया है (ग्रात्मज्ञान होजाना)।

उन दोनों — विरोचन ग्रीर इन्द्र — में इन्द्र का कृतकृत्यभाव ग्रयवा ग्रात्म-साक्षात्वार या ग्रात्मबोध देखा गया। इन्द्र ग्रपनी ग्राञ्चंका लेकर जब प्रजापित के पास वापस ग्राया, तो प्रजापित ने उसको उचिन ग्रिधकारी सनभकर वास्तविक ग्रध्यात्म का उपदेश किया। इन्द्र को प्रजापित के पास वापस ग्राने की प्रेर्णा ग्रीर ग्रात्मविषयक ग्राञ्चंकाग्रोंका उद्भावन, मनन ग्रादि के द्वारा हुग्रा। फलतः ग्रध्यात्मविषयक उपदेश श्रवण के ग्रनन्तर ग्रात्म-जिज्ञासु को तद्विषयक मनन व निदिध्यासन ग्रादि के लिए पूर्ण ग्रवणर देना चाहिए। इससे ग्रथं की सत्यता ग्रीर

श्रवण मनन स्रादि का स्रनुष्ठान करने पर स्नात्मज्ञान तत्काल होजाता है, ऐसा नहीं है, प्रत्युत इसके लिए पर्याप्त समय लगाना पड़ता है। सूत्रकार ने इसके लिए बताया—

प्रणतिब्रह्मचर्योपसर्पणानि कृत्वा सिद्धिबंहुकालात् तद्वत् ॥१६॥

[प्रग्रितिब्रह्मचर्योपसपंग्रानि] प्रग्राम, ब्रह्मचर्य भीर ग्रुरु के समीप निवास [कृत्वा] करके [बहुकालात्] बहुत समय से [सिद्धिः] सफलता होती है, [तद्वत्] इन्द्र के समान।

प्रणित—प्रणाम गुरुसेवा झादि, ब्रह्मचर्यं—इन्द्रियसंयमपूर्वंक झध्यात्म-शास्त्रों का झध्ययन झादि, उपसर्पण—गुरु के समीप अवस्थित रहना इत्यादि सब आवश्यक कार्यों को संपादन करके सिद्धि—आत्मज्ञान की प्राप्ति बहुत काल के अनन्तर होपाती है। 'तद्वत्'—में तत्' पद पूर्वसूत्र से इन्द्र का परामशं करता है— इन्द्र के समान। अभी वर्णित इन्द्र-विरोचन की कथा में गुरु के पास ब्रह्मचर्यपूर्वंक सेवा झादि करते हुए श्रत्यधिक समय तक इन्द्र के निवास का उल्लेख मिलता है। इसप्रकार जो कोई गुरु के समीप रहकर आत्मज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहता है, उसे कालान्तर में श्रवश्य सफलता होती है।

ह और १० सूत्र में अनात्मज्ञानियों के साथ निवास का निषेध किया गया है, आत्मज्ञानी ग्रुष्ठ के साथ अथवा अन्य सतीथ्यों के साथ नहीं। जबतक ज्ञान-संपादन के लिए ग्रुष्ठ की अपेक्षा है, तबतक उसके चरणों में निवास करना आव-श्यक है। उसके अनन्तर अभ्यासी एकान्तवास कर सकता है। अभ्यास के नैरन्तर्य और दृढ़ता आदि के लिए एकान्त निवास तथा अधिकाधिक काल सदा अपेक्षित रहते हैं।।१६।।

आत्मज्ञान के लिए काल का कोई नियम नहीं है, यह हम उस समय कहते हैं, जब एक जन्म के काल की गएाना करते हैं। वैसे जन्म-जन्मान्तरों का प्रयत्न आत्मज्ञान की सिद्धि में सहायक रहता है। सूत्रकार ने इसीलिए बताया—

न कालनियमो वामदेववत् ।।२०।।

[कालनियमः] काल का नियम (नियत सीमा) [न] नहीं (ग्रात्म-ज्ञान में), [वामदेववत्] वामदेव के समान।

इस जन्म के अनुष्ठित साधनों से ही आत्मज्ञान होता है, ऐसा नियम नहीं है। इस जन्म अथवा जन्मान्तरों में भी ज्ञान का उदय होसकता है, वामदेव के समान। ऐसा वर्णन प्राचीन साहित्य में उपलब्ध होता है, कि जन्मजन्मान्तरों के साधनों से बामदेव ऋषि को गर्भ में ही आत्मज्ञान का उदय होगया था। इसी-प्रकार अन्य जो कोई साधन-संपत्ति से जिस समय युक्त होजाता है, तभी उसे आत्मा का साक्षात्कार होजाता है। इसके लिए काल का नियम संभव नहीं।।२०।।

श्रात्मज्ञान के लिए ध्यान का ग्रनुष्ठान बताया जाता है, परन्तु विना श्रात्मज्ञान के उसका ध्यान कैसे किया जाए? यदि ग्रात्मज्ञान है, तो ध्यान की श्रावश्यकता नहीं। सुत्रकार ने समाधान किया—

अध्यस्तरूपोपासनात् पारम्पर्येण यज्ञोपासकानामिव ।।२१।।

[म्रध्यस्तरूपोपासनात्] उपदिष्ट रूप की उपासना से [पारम्पर्येगा] कमशः, धीरे-धीरे (म्रात्मज्ञान होता है), [यज्ञोपासकानामिव] यज्ञ के उपासकों की तरह।

सूत्र में 'प्रध्यस्त' पद का ग्रथं उपिदिष्ट' है। ग्राह्मा का ज्ञान हमको ग्रानेक प्रमाणों के द्वारा होता है। शास्त्र ग्रथवा ग्रुक के उपदेश के द्वारा जो ग्राह्मा का ज्ञान होता है, वह शब्दप्रमाण के द्वारा होने के कारण शाब्दज्ञान कहलाता है। ग्राह्मा निक ज्ञान कहा जाता है। ग्राह्मा का ज्ञान करते हैं, वह ग्राह्मा का ग्रानुमानिक ज्ञान कहा जाता है। ग्राह्मा का साक्षा-त्कार ग्रथीत् प्रत्यक्षज्ञान कर सकते हैं। जब यह कहा जाता है, कि ग्राह्मज्ञान के लिए ध्यान का ग्रानुध्यान करना चाहिए, उस समय 'ग्राह्मज्ञान' का ग्रयं ग्राह्म-साक्षात्कार होता है। ग्रयात् ग्राह्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए ध्यान का ग्रनुष्ठान करना चाहिए, उस समय 'ग्राह्मज्ञान' का ग्रयं ग्राह्म-साक्षात्कार होता है। ग्रयात् ग्राह्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए ध्यान का ग्रनुष्ठान करना ग्रावश्यक है। परन्तु यहां शंका होती है, कि ग्राह्मा के ज्ञान के विना उसका ध्यान किया ही कैसे जासकता है? सूत्रकार ने इसका समाधान किया, कि ध्यान के लिए ग्राह्मा के प्रत्यक्षज्ञान की ग्रावश्यकता नहीं है, उसके लिए ग्राह्मा का शाब्दज्ञान ग्रयेक्षित है। इसीलिए ग्रध्यस्तरूप के उपासन से ग्रर्थात् ग्राह्मा के उपदिष्टरूप के उपासन से—ध्यान करने से—क्रमशः ग्राह्मा का साक्षात्कार हो-जाता है।

सबसे प्रथम किसी भी जिज्ञासु को ग्रात्मा का शाब्दज्ञान होता है। वह चाहे ग्रुक के उपदेश से हो, ग्रथवा शास्त्र द्वारा। उसके ग्रनन्तर ग्रात्मा के ग्रानुमानिक ज्ञान का ग्रवसर ग्राता है, जब शास्त्राध्येता को शास्त्र का पूर्ण ज्ञान होजाता है, तब वह ग्रनेक युक्तियों व तर्कपूर्ण हेतु भों के ग्राधार पर ग्रात्मा को जान लेने में समर्थ होता है। ग्रयवा ग्रात्मा के शाब्दज्ञान के ग्रनन्तर जब कोई साधक ग्रात्मसाक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील होता है, तब उस साधनाकाल में उसके सम्मुख ऐसी भूमिका ग्राती हैं, जिनके ग्राधार पर वह ग्रात्मा के वास्तविक स्वरूप का ग्रनुमान कर लेता है। वयों कि ध्यान के लिए ग्रात्मा का केवल शाब्दज्ञान ग्रपेक्षित है, ग्रीर वह ग्रुक ग्रथवा शास्त्र द्वारा होजाता है। इसलिए ग्रात्मसाक्षात्कार के लिए ध्यान का ग्रनुष्ठान बताने में कोई ग्रापत्ति नहीं।

सूत्र में 'पारम्पर्य' पद से ग्रात्मज्ञान की जिस परम्परा ग्रथवा कम का संकेत किया गया है, वह यही है, कि पहले ग्रात्मा का शाब्दज्ञान होता है, उसके ग्रान्तर ग्रानुमानिक ज्ञान ग्रीर ग्रन्त में साक्षात्कार। इसके लिए ध्यान में ग्रात्मा के जिस रूप की उपासना की जाती है, वह ग्रात्मा का ग्रध्यस्त ग्रर्थात् उपदिष्ट रूप होता है, वह उपदेश चाहे ग्रुरु द्वारा हो ग्रथवा शास्त्र द्वारा।

सूत्र में दृष्टान्त दिया है--- 'यज्ञोपासकानामिव' । यह दृष्टान्त ग्रात्मज्ञान

की परम्परा ग्रर्थात् उसके कम को स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। यज्ञ के उपा-सकों की ग्रात्मज्ञान के लिए एक परम्परा देखी जाती है। इस शास्त्र में ग्रंपेक्षित परम्परा का ऊपर निर्देश कर दिया गया है। जो साधक यज्ञोपासना द्वारा ग्रम्युदय की प्राप्ति के लिए यत्नशील होते हैं, वे ग्रात्मज्ञान तक इस कम से पहुँचते हैं—सर्व-प्रथम यज्ञानुष्ठान से सत्त्व ग्रर्थात् ग्रन्तः करणा की शुद्धि होती है। यज्ञानुष्ठानों के फलस्वरूप ऐश्वयों के भोगने में ग्रनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। शुद्ध ग्रन्तः करणा होने से ये ग्रनुभूतियां साधक में भोगों के प्रति वैराग्य की भावना जागृत करने में सहायक होती हैं। दृढ़ वैराग्य होने पर वह साधक ग्रात्म-ज्ञान के पूर्वोक्त मार्ग को पकड़ लेता है। ग्रात्मज्ञान के मार्ग तक पहुँचने के लिए यज्ञोपासक का कम जरा लम्बा होता है, ग्रंथीत् ग्रंधिकाधिककालसाध्य रहता है। केवल कम का स्पष्टीकरण या साम्य दिखाने के लिए यह दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया है।

सगुण उपासना द्वारा ज्ञानप्राप्ति होजाने पर इस दुरूह समाधि अनुष्ठान का फिर क्या प्रयोजन है ? इस आशंका के समाधान के रूप में भी इस सूत्र का अवतरण किया जाता है। सगुण उपासना भी परम्परा द्वारा साधक को आत्मज्ञान तक पहुँचाती है। यह परम्परा और भी अधिककालसाध्य है। सगुण उपासना वस्तुतः एक प्राकृत उपासना है। इसके फलस्वरूप प्रकृति के अद्भृत-अद्भृत चमत्कार सामने आते है। यह प्रक्रिया वृद्धि, प्रतिभा आदि के तीव उभार में सहा- यक होती है, पर वह बुद्धि आदि का उभार किस दिशा में लग जाए, यह कहा नहीं जासकता। आज का आधिभौतिक विज्ञान सगुण उपासना का ही स्वरूप है। इस प्रक्रिया से आत्मा को जानने में युगयुगान्तर लग जाते हैं। साधक सर्वथा पथ- अष्ट भी होसकता है। पर इस परम्परा से भी आत्मज्ञान के लिए अन्त में उसी मार्ग का आश्रय लेना होगा, जिसका प्रथम निर्देश किया गया है।।२१।।

श्चन्य श्चनुष्ठानों द्वारा ब्रह्मलोक श्चादि की प्राप्ति हो जाने पर श्चातमा कृत-कृत्य हो जाता है, फिर तत्त्वज्ञान द्वारा मोक्ष के लिए यत्न व्यर्थ है। सूत्रकार इनकी विशेषता बतलाता है—

इतरलाभेऽप्यावृत्तिः पञ्चाग्नियोगतो जन्मश्रुतेः ॥२२॥

[पञ्चाग्नियोगतः] पञ्चाग्नि ग्रादि विद्याश्रों के संबन्ध से [इतरलाभे] उन्नत लोकों व श्रवस्थाश्रों की प्राप्ति होने पर [ग्रापि] भी [ग्रावृत्तिः] वापसी होती है, (इसी मानव ग्रावर्त्त में । मोक्ष से मानवान्तर में) [जन्मश्रुतेः] जन्म सुने जाने से ।

पञ्चाग्निविद्या एक उपासना है, जिसका छान्दोग्य [ग्र० ४, ख० ३—६] वृहदारण्यक [ग्र० ६, ग्रा० २] ग्रादि उपनिषदों में विस्तृत वर्णन किया गया है।

पञ्चाग्नि का यह अर्थ—िक चारों भ्रोर लकड़ी जला ली जावें भ्रोर ऊपर से सूर्यं तपता रहे—सर्वथा मूर्खतापूर्ण भ्रोर मिथ्या है। इस प्रसंग में विद्या भ्रोर उपासना दोनों पदों का पर्यायरूप में प्रयोग होता है। चाहे हम पञ्चाग्निविद्या कहें भ्रथवा पञ्चाग्नि-उपासना, दोनों का एक ही अर्थ है। सूत्र में 'पञ्चाग्नि' पद उद्गीथ भ्रादि भ्रन्य भ्रोपनिषदिक उपासनाभ्रों का उपलक्षण है। पञ्चाग्नि भ्रादि उपासनाभ्रों के द्वारा मोक्ष से इतर भ्रम्युदय भ्रादि की प्राप्ति होजाने पर भी उस भ्रवस्था से भ्रात्मा की इसी मानव भावर्त्त में पुनः भ्रावृत्ति होजाती है। परन्तु मोक्ष भ्रवस्था से इस मानव भ्रावर्त्त में भ्रात्मा की पुनः भ्रावृत्ति नहीं होती, प्रत्युत उसका जन्म शब्दप्रमाण के भ्राधार पर कल्पान्तर में सुना जाता है। मोक्ष भीर मोक्ष से भ्रति-रिक्त भ्रम्युदय प्राप्ति के स्थान—भ्रन्य लोकों-में इतना भ्रन्तर है। ये लोक, साधक भ्रात्मा की उन्नित के सूचक कोई स्तर हों भ्रथवा स्थानिवशेष हों, इसका विवेचन करना यहां भ्रपेक्षित नहीं, मोक्ष भ्रीर मोक्ष से श्रतिरिक्त भ्रवस्था में विशेषता बतलाना यहां भ्रपीष्ट है।

मोक्ष से ग्रनावत्ति बतलाने वाले जितने प्रमाणभूत शब्द हैं, उनमें छान्दोग्य । ४। १५।६ ] का यह वाक्य मुख्य समभा जाता है---'एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानव-मावर्त्तं नावर्त्तःते'। ऐसे वाक्यों के ग्राधार पर 'ग्रनावृत्तिः शब्दःत्' इत्यादि वेदान्तमृत्र की रचना कीगई है । छान्दोग्य के इस वाक्य के ग्राधार पर जो विद्वान यह समभते हैं, कि मोक्ष से ब्रात्मा की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती, ब्रर्थात एक वार ग्रात्मा वहां पहुँचकर फिर उस ग्रवस्था से कभी नहीं लौटता; उन विद्वानों को इस वाक्य के पदों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इसमें पद हैं-इमं मानवमावर्ता नावर्त्त नते । इसे ठीक समभने के लिए हमें सर्गकाल पर घ्यान देना होगा। कोई भी वर्त्तंमान सर्गकाल चौदह मन्वन्तरों में विभक्त किया जाता है। चौदह मन्वन्तरों का एक सर्गकाल एक 'मानव स्रावर्त्त' है । उपनिपद् के इन पदों के साथ 'इमं' विशेषण लगा हुम्रा है, जो वर्त्त मान मानव ग्रावर्त्त की म्रोर संकेत करता है। इसका स्पष्ट ग्रर्थ यह होता है, कि जो ग्रात्मा जिस मानव ग्रावर्त्त में मोक्ष को प्राप्त होते हैं, उसी मानव ग्रावर्त्त में वे मोक्ष से लौटकर नहीं ग्राते, ग्रन्य मानव ग्रावर्त्त में तो वे ग्रायेंगे ही । यदि वाक्य का ऐसा ग्रर्थ न किया जाए, तो 'इमं' विशेष्णा सर्वथा निरर्थक होगा। इसप्रकार 'इमं' विशेषण से इस मानव भ्रावर्त्त में स्रावृत्ति का निषेध होकर ग्रन्य कल्प में ग्रावृत्ति सिद्ध होजाती है।

ग्नावृत्ति कब होती है, इसका भी विवेचन ऋषियों ने किया है। सत्य, त्रेता, द्वापर, किल ये—चार युग हैं, इनका काल ४३ लाख २० हजार वर्ष बताया जाता है, ऐसे ७१ चतुर्युंगी एक मनु का काल है, ऐसे जब चौदह मनु होजाते है, तब ब्रह्मा का एकदिन कहाता है। इसमें लगभग एक सहस्र चतुर्युंगी होजाती हैं। इतना ही काल जगत् का प्रलय रहता है, यह ब्रह्मा की रात्रि है। इसप्रकार दो सहस्र चतुर्यृगी का काल ब्रह्मा का एक दिन-रात है। ऐसे तीस दिन-रात का एक मास, ऐसे ही ही बारह मास का एक वर्ष, श्रीर ऐसे सी वर्ष ब्रह्मा की श्रायु है। मोक्ष प्राप्त कर श्रात्मा इतने काल तक मोक्ष में रहता है। यही काल 'महाकल्प' कहलाता है। इसी स्थिति को श्रात्मा का 'ब्रह्मलोक' में निवास कहा जाता है। मोक्ष से 'श्रनावृत्ति' का तात्पर्य यही है, कि इतने काल तक श्रात्मा घटीयन्त्र [रहट] के समान लगा-तार जन्म-मरण के चक्कर में नहीं फंसता। श्राचार्य शंकर ने उपनिषद् के उक्त वाक्य की व्याख्या में ऐसा भाव प्रकट किया है।

इसके ग्रांतिरक्त छान्दोग्य [ =1? ५।१] में एक ग्रौर वाक्य है—'स खल्वेवं वर्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलोकमिसम्पद्यते न च पुनरावर्त्तं ते'। इसकी व्याख्याकरते हुए भी ग्राचार्य शंकर ने यह ग्राशय प्रकट किया है, कि जब तक ब्रह्मलोक की स्थिति है, तब तक मुक्त ग्रात्मा वहां रहता है, उससे पहले नहीं लौटता। वस्तुतः किसी भी मुक्त ग्रात्मा के लिए ब्रह्मलोक की स्थित उतने काल के लिए है, जो काल मोक्ष का नियत है, 'ब्रह्मलोक' तो सदा रहता है, पर उस ग्रात्मा के लिए वह समाप्त होगया है, जिसका मोक्षकाल पूरा होचुका है।

इसी प्रकार वृहदारण्यक उपनिपद् [६।२।१५] में वावय है—'ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः ।' इसकी व्याख्या करते हुए स्राचार्यं शंकर ने लिखा है—ते '' तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः प्रकृष्टाः सन्तः स्वयं परावतः प्रकृष्टाः समाः संवत्सराननेकान् वसन्ति । ब्रह्मणोऽनेकान् कल्पान् वसन्ती-त्यर्थः, तेषां ब्रह्मलोकं गतानां नास्ति पुनरावृत्तिरस्मिन् संसारे न पुनरागमनं 'इह' इति शाखान्तरपाठात् । '''तस्मादस्मात्कल्पादूष्वं स्रावृत्तिर्गम्यते ।'

ब्रह्मालोक को प्राप्त ग्रात्मा ग्रनेक संवत्सर ग्रथीत् ब्रह्मा के ग्रनेक कल्प पर्यन्त वहां निवास करते हैं, वे इस चालू संसार में वापस नहीं ग्राते। उस कल्प के ग्रनन्तर तो ग्रावृत्ति होती है, यह जाना जाता है। यहां मनु का ग्रन्तर या ब्रह्मा का दिन मास ग्रीर वर्ष, यह काल की गणना करने का एक प्रकार है। इससे कोई ग्रन्यथा भावना करना ग्रशास्त्रीय एवं ग्रवाञ्छनीय होगा। इसप्रकार ग्रनावृत्ति बतलाने वाले शब्दों का उक्त ग्रर्थ में ही तात्पर्य है। मोक्ष को ग्रमृत भी इसी दृष्टि से कहा जाता है।।२२।।

तत्त्वज्ञान स्रथवा विवेकज्ञान विरक्त पुरुष को संभव है, सूत्रकार दृष्टान्त द्वारा इस स्रथं को स्पष्ट करता है—

विरक्तस्य हेयहानमुपादेयोपादानं हंसक्षीरवत् ॥२३॥

[हेयहानं] त्याज्य का त्याग ग्रौर [उपादेयोपादानं] ग्राह्य का ग्रहण [विरक्तस्य] वैराग्ययुक्त को होता है, [हंसक्षीरवत्] हंस के द्वारा ग्राह्य दूध के समान ।

संसार में छोड़ने योग्य श्रीर ग्रहण करने योग्य सभी प्रकार के पदार्थ सामने उपस्थित रहते हैं। श्रध्यात्ममार्ग पर चलने वाला व्यक्ति—जब उस में उत्कट वैराग्य की भावना उपस्थित रहती है तभी वह—इतना शक्तिसम्पन्न होता है, िक जो उसके लिए त्यागने योग्य वस्तु है, उसे त्याग देता है श्रीर जो ग्रहण करने योग्य है उसे ग्रहण कर लेता है। जैसे हंस जलिमश्रित दूध में से केवल दूध को ग्रहण कर लेता है श्रीर जल का परित्याग कर देता है। जो व्यक्ति दृढ़ वैराग्य से युक्त नहीं होता, वह श्रपने लिए विषयों में श्रनुकूलता श्रीर प्रतिकूलता को न समभ सकने के कारण उन्हीं में इब जाता है, तथा श्रध्यात्ममार्ग से भ्रष्ट होजाता है। श्रतः तत्त्व-ज्ञान के लिए तीव वैराग्य का होना श्रावश्यक है। हेय संसार है श्रीर उपादेय मोक्ष है। इस विवेकज्ञान के लिए वैराग्य एक सच्चा साधन है।।२३॥

विरक्त ही ऐसा क्यों कर सकता है? सूत्रकार ने समाधान किया— लब्धातिशययोगात् तद्वत् ।।२४॥

[लब्धातिशययोगात्] प्राप्त किए गए समाधिजन्य शक्त्यतिशय के सम्बन्ध से (विवेकज्ञान होता है), [तद्वत्] हंसक्षीर के समान ।

जिसप्रकार हंस को यह शक्ति प्राप्त है, कि वह जलिमिश्रित दुग्ध में से केवल दुग्ध को पी जाता है, श्रीर पानी को छोड़ देता है, श्रग्य किसी पक्षी या प्राणी में यह सामर्थ्य नहीं रहता। इसीप्रकार दृढ़ वैराग्यवान् व्यक्ति को योग-समाधि-जन्य ग्रतिशय—सामर्थ्यविशेष प्राप्त होजाता है. उसके सहयोग से परित्याज्य संसार का परित्याग करने में ग्रीर उपादेय मोक्ष को प्राप्त करने में वह समर्थ होता है। वह हेय वस्तु को उपादेय ग्रीर उपादेय को हेय नहीं समभता। उसमें विवेचन की शक्ति पराकाष्ठारूप में प्रादुर्भूत होजाती है। इस स्थित में पहुँचकर समाधि-निष्ठ ग्रथवा ग्रात्मज्ञानी व्यक्ति प्रकृतिपर्यन्त सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्वों का साक्षात्कार कर सकता है। प्रथमाध्याय के ५६वें (हमारे ग्रन्थ के सूत्रपाठ के ग्रनुसार। प्रचलित पुस्तकों में उस सूत्र की संख्या ६१ है) सूत्र में प्रत्यक्ष लक्षण पर विचार करते हुए योगी की इस ग्रवस्था का उल्लेख किया गया है।

मूलसूत्र का 'लब्धातिशययोगादा' इसप्रकार 'वा' घटित पाठ भी उपलब्ध होता है। उस पाठ में 'वा' का विकल्प ग्रर्थ न होकर ग्रवधारण ग्रर्थ करना चाहिए। क्योंकि विकल्प ग्रर्थ करने में 'तद्वत्' सूत्रपदों से ग्रतिदिष्ट 'हंसक्षीर' दृष्टान्त का सामञ्जस्य नहीं बैठता। कारण यह है, कि उस ग्रवस्था में सूत्र का ग्रर्थ होगा — 'श्रथवा लब्धातिशय [जिन्होंने योगसामर्थ्य से ग्रतिशय को प्राप्त कर लिया है, ऐसे] ग्रात्मज्ञानियों के योग—संपर्क से ग्रन्य व्यक्तियों को भी हेय का हान ग्रौर उपादेय का उपादान होजाता है। जैसे दत्तात्रेय के संपर्क से ग्रलक को ज्ञान होगया

था। दस म्रर्थ के साथ 'हंसक्षीर' का दृष्टान्त नहीं घटता, क्योंकि लब्धातिशय हंस के संपर्क से म्रन्य किसी भी प्राणी में 'नीरक्षीरिववेक' की स्थिति प्राप्त नहीं होती।।२४।।

म्रात्म-जिज्ञासु को रागी पुरुषों का संग न करना चाहिए, सूत्रकार ने बताया—

#### न कामचारित्वं रागोपहते ।।२५।।

[ रागोपहते ] रागादि से दवे हुग्रों में [कामचारित्वं] चाहे जब जाना श्राना [न] नहीं चाहिए (ग्रात्म-जिज्ञासु को)।

राग—संसार में ग्रासिक्त से दबे हुए व्यक्तियों के समाज में ग्रात्म-जिज्ञासु को यथेच्छ यातायात नहीं करना चाहिए। पहले [सूत्र १, १०] इस बात को बताया गया है, कि ग्रात्म-जिज्ञासु के लिए एकान्त निवास ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है। एकान्त निवास करके भी यदि कोई जिज्ञासु साधारण संसारी समाज में चाहे जब चला रहना है, तो एकप्रकार से उसका वह एकान्त निवास व्यर्थ होजाता है। इस सूत्र से ग्रध्यात्म-मार्गी का साधारण समाज में निरन्तर ग्राना-जाना निषिद्ध किया गया है। कभी ग्रत्यन्त ग्रावश्यकता होने पर जाना ग्राना पड़ जाय, तो उसमें विक्षेप की ग्रधिक संभावना नहीं रहती। जहांतक होसके ग्रात्म-जिज्ञासु को संसारी समाज के संपर्क से अधिकाधिक बचना चाहिए।

उपलब्ध सूत्रपाठों में इस सूत्र के साथ 'शुक्तवत्' पद मिलता है, जो यथार्थ प्रतीत नहीं होता। इसके ग्रसामंजस्य का हमने 'सांख्यदर्शन का इतिहास' नामक ग्रन्थ के पृष्ठ २५१ से २५४ तक में विस्तृत विवेचन किया है। मूलसूत्र का पाठ न समभकर हमने उसे सूत्र में नहीं पड़ा।।२५।।

रागी जनों के साथ ग्रधिक संपर्क क्यों नहीं रखना चाहिए, सूत्रकार ने दृष्टान्तपूर्वक बताया—

गुणयोगाद् बन्धः शुकवत् ।।२६।।

[गुरायोगात्] गुराों के योग से [बन्धः] बन्ध जाता है, [शुकवत्] तोते के समान ।

जिसप्रकार तोता अपने रूप एवं वाणी आदि गुणों के संबन्ध से बांधा जाता है, अथवा वहें लिए के जाल या फांगों में वांधा जाता है, इसीप्रकार आत्म-जिज्ञासु ज्यक्ति संसारी पुरुषों के साथ अधिक संपर्क रखने से उनके गुण अर्थात् रागद्वेष आदि में पड़कर बन्धन की और अग्रसर हो जाता है। संसारी पुरुष प्रकृति के सत्त्व रजस् तमम् गुणों से अभिभूत रहते हैं, उनके संपर्क में जिज्ञासु भी ज्ञानमार्ग से हटकर अज्ञान की और प्रवृत्त होसकता है। सूत्र में 'गुण' पद श्लिब्ट है, दृष्टान्त और दार्ब्दान्त के अनुकूल इसके रूप, वाणी आदि गुण तथा सत्त्व, रजस्, तमस् गुण, ये

विभिन्न ग्रर्थ होजाते हैं। सूत्र में 'वन्धः' पद के स्थान पर कहीं 'बढ़ः' पाठ उपलब्ध होता है। दोनों के ग्रर्थ में किसीप्रकार का ग्रन्तर नहीं है।।२६॥

> भ्रगले दो सूत्रों से सूत्रकार वैराग्य के उपाय का निर्धारण करता है— न भोगाद्रागशान्तिर्मुनिवत् ॥२७॥

[भोगात् ] भोगने से [रागशान्तिः] इच्छाग्रों का शमन [न] नहीं होता, [मुनिवत् ] मुनि के समान ।

भोगों के भोगने से कभी राग की शान्ति नहीं होती । यह कल्पना, कि विषयों में ग्रासिवत विषयों के भोगने से समाप्त होजाएगी, सर्वेषा ग्रसंगत है। विषयों का भोग विषयों में ग्रीर ग्रधिक ग्रासिवत को बढ़ाता है। मनु ने कहा है

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति।

हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवद्धंते ॥ [२।६४, वि॰पू॰ ४।१०।२३]

जिसप्रकार हिव के प्रक्षेप से ग्रग्नि ग्रौर बढ़ती है, इसीप्रकार 'काम' उप-भोग से शान्त न होकर ग्रौर ग्रधिक वृद्धिगत होते हैं। विषयों का उपभोग विषयों को बढ़ाने के लिए ग्रग्नि में हिवःप्रदान के समान है। इस ग्रर्थ को स्पष्ट करने के लिए ग्रनेक मुनियों के दृष्टान्त उपलब्ध होते हैं। सौभरि, ययाति ग्रौर कण्व मुनि के कथानक महाभारत ग्रौर ग्रन्य प्राचीन संस्कृत साहित्य में देखे जासकते हैं।

सौभरि नामक एक मुनि एक बड़ी नदी के तट पर आश्रम बनाकर निवास करते थे और तपस्या में संलग्न रहते थे, यद्यपि वे योगी और सिद्धिप्राप्त महात्मा थे, पर राग एवं विषयों की वासना अन्तः करण के एक कोने में बराबर कांक रही थी। एक वार नदी के किनारे स्नान करते समय मुनि ने एक मत्स्य को अपने सह-वासी व सन्तितसमूह के साथ जल में किलोल करते देखा। उसे देख मुनि की राग-वासना उद्दीप्त होगई, और उसने वैसे जीवन में सुख की कल्पना कर एकान्त आश्रमवास को धता बता दण्ड कमण्डल एक ओर फेंक नगर की और प्रस्थान किया। राजा के द्वार पर जाकर अलख जगाया, और भिक्षा की जगह उसकी कन्याओं को मांग लिया। अनुल शिवतसम्पन्न सौभरि ने वर्षों तक विषयों का निर्वाध उपभोग किया, पर उनके वेग में शान्ति का कोसों तक पता न था। अन्त में मुनि के मुख से थे शब्द निकल पड़े—

म्रामृत्युतो नैव मनोरथानामन्तोऽस्ति विज्ञातिमदं मयाद्य । मनोरथासिवतपरस्य चित्तं न जायते वै परमार्थसङ्कि ॥ [विष्णुप्० ४।२।११६]

समस्त जीवन बिता दीजिए, मृत्यु सन्मुख ग्राखड़ी होती है, तब भी मनो-रथों का, वासनाग्रों का अन्त नहीं होता; यह रहस्य विषयभोगों में सम्पूर्ण जीवन बिताकर ग्राज मैंने समभा है। वासनाग्रों में ग्रासक्तचित्त पुरुष कभी परमार्थ की भोर नहीं भुकता। तब मुनि को विषयों में दोषदर्शन हुन्ना, ग्रीर उसके ग्रन्त:करण में वैराग्य ने जन्म लिया।

इसीप्रकार ययाति की जीवन-घटना का उल्लेख प्राचीन साहित्य में उप-लब्ध होता है। विष्णुपुराण [४।१०] में कथा है—नहुप के छह पुत्रों में ययाति राज्य का उत्तराधिकारी हुग्रा। विषयभोगरत उसको ग्रसमय में वृद्धावस्था ने ग्रा घेरा। उसने ग्रपने पांचों पुत्रों को वुलाकर कहा, जो मेरी वृद्धावस्था लेकर मुफ्ने ग्रपना यौवन देगा, वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। बड़ों ने यह स्वीकार न किया, सबसे छोटे पुरु ने उस ग्रादेश का पालन किया। ग्रनेकशतवर्ष विषयोप-भोग करने पर ययाति ने ग्रन्त में कहा—

यत्पृथिन्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः।
 एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मान्तृष्णां परित्यजेत्।।
 पूर्णं वर्षसहस्तं मे विषयासक्तचेतसः।
 तथाप्यनुदिनं तृष्णा मम तेषूपजायते।। (वि॰ पु॰ ४।१०।२४,२६)
 पृथिवी में जो कुछ धनधान्य ऐश्वर्यं एवं अन्य भोगसामग्री है, वह सब एक
पुरुष के लिए भी पर्याप्त नहीं है, अतः तृष्णा का परित्याग ही श्रेष्ठ है। विषयों
का उपभोग करते मुभे पूरे सहस्र वर्ष बीत गए, पर तृष्णा प्रतिदिन उनमें बढ़ती
ही जाती है। इसलिए विषयों से चित्त हटाकर श्रष्ट्यात्म की और पग बढ़ाना
चाहिए।।२७।।

विषयों में दोषदर्शन वैराग्य का उपाय है, सूत्रकार ने बताया— दोषदर्शनादुभयोः ॥२८॥

[उभयोः] दोनों के [दोषदर्शनात्] दोष देखने से (वैराग्य होता है)।

श्रात्मा श्रीर विषय दोनों से सम्बद्ध दोषों के दर्शन से वैराग्य की भावना

श्रंकुरित होजाती है। श्रात्मसम्बन्धी दोषदर्शन है, पिवत्र श्रात्मा का प्रकृति के संग

से गर्भवास श्रादि विविध प्रकार के कष्टों में फंस जाना। जब श्रन्तःकरण में इस
प्रकार की भावना श्रवसर पाती है, कि नित्य शुद्ध चेतन श्रात्मा का स्वरूप है, मेरा
भी वही श्रात्मा है, फिर यह दुःखभाक् क्यों होता है? निश्चय है, कि श्रात्मा की

यह श्रवस्था प्रकृति-संग में ही प्रकाश में श्राती है, तब प्रकृति-संग को दृढ़ता से

त्यागने की प्रेरणा मिलती है, यही वैराग्य का मूल उपाय है। विषयसम्बन्धी

दोपदर्शन है—विषयों का परिणामी होना, श्राज है कल नहीं। जो ऐहिक सुखसाधन एक समय है, दूसरे समय नहीं। श्रात्मा स्थायी श्रनुकूल श्रनुभूति का श्रीभलाषी रहता है। उसे जब यह भान होने लगता है, कि स्थायिता केवल श्रात्मा में

है, तब वह श्रनात्मा से बचकर श्रात्मा की श्रीर भुकता है। यही भावना संसार से
वैराग्य की मूल है।

'उभयोः' सूत्रगत पद का अर्थ—प्रकृति और प्रकृति के कार्य—भी किया जाता है। पर प्रकृति और प्रकृति के कार्यों में दोषदर्शन का एक ही रूप होसकता है। तब एक के ही कहने से दोनों का अर्थ गत होजाता, 'उभयोः' कहना निष्प्रयोज्यान रह जाता है। वैराग्य के लिए चेतन अचेतन दोनों की वास्तविक स्थिति को समक्षने की प्रवृत्ति होना अपेक्षित रहता है। इसलिए 'उभयोः' का अर्थ 'आत्मा अनात्मा' इन दोनों के आधार पर किया जाना चाहिए।।२८॥

श्रन्तः करण शुद्ध होनेपर वैराग्य श्रंकुरित होता है, सूत्रकार ने श्राख्यायिका-पूर्वक बताया—

न मलिनचेतस्युपदेशबीजप्ररोहोऽजवत् ॥२६॥

[मिलनचेतिसि] मिलन चित्ता में [उपदेशबीप्ररोहः] उपदेशरूप बीज का अंकुर [न] नहां उगता [म्रजवत्] ग्रज के समान।

राग म्रादि से मिलन चित्त में ज्ञान वैराग्य म्रादि के लिए उपदेश-बीज मंकुरित नहीं होता। भ्रात्मज्ञान के मार्ग पर जाने के लिए यम नियम म्रादि के अनुष्ठान द्वारा भ्रन्त:करएा को निर्मल कर लेना म्रावश्यक होता है। जैसे ऊसर भ्रथवा म्रकृष्ट भूमि में बोया बीज भ्रंकुरित नहीं होता, इसीप्रकार रागादि से मिलन चित्त ज्ञान वैराग्य भ्रादि के उदय के लिए भ्रनुपयुक्त होता है। सूत्र में इस भ्रथं को स्पष्ट करने के लिए 'म्रज' का दृष्टान्त दिया गया है।

प्राचीनकाल में ग्रज नामका एक राजा था। वह ग्रपनी भार्या में ग्रत्य-धिक ग्रासक्ति रखता था। ग्रचानक भार्या का देहान्त होगया। इस घटना ने राजा को विद्धल कर दिया, उसकी ग्रासक्ति भार्या के ग्रभाव में भौर भारी होगई। उसके ग्रुक्यों ने उसे प्रत्येक प्रकार से समभाने का यत्न किया, पर सब व्यर्थ हुगा। उसे वे कब्ट से बचा न सके। विषयों में तीव्र ग्रासक्ति ज्ञान को जमने नहीं देती। ग्रासक्तिचित्त सदा राग द्वेष ग्रादि से ग्रिभभूत रहता है, वह क्षेत्र ज्ञानोदय के लिए ग्रनुपयुक्त है, रागादिहीन स्वच्छ ग्रन्तः करण ही ज्ञान के लिए उपयुक्त क्षेत्र हो-सकता है। केशर कश्मीर की क्यारियों में ही विकास पाता है, बीकानेर ग्रौर जैस-लमेर के महप्रदेश में नहीं।।२६।।

भ्रति मलिनचित्त में ज्ञान का साघारण ग्रामास भी संभव नहीं होता, सूत्र-कार ने बताया—

नाभासमात्रमपि मलिनदर्पणवत् ॥३०॥

[म्राभासमात्रं-म्रिप] म्राभासमात्र भी (म्रितिमलिन चित्त में) [न] नहीं होता [मिलिनदर्पणवत्] मैले दर्पण में जैसे ।

जैसे मिलन दर्पण में किसीप्रकार की छाया या प्रतिबिम्ब का आभास नहीं होता, इसीप्रकार रागद्वेष भादि से अभिभूत होने के कारण भथवा अन्य नाना विषयों का संचार रहने के कारण मिलन चित्त में श्रात्मज्ञान का उदय नहीं होता। श्रमिश्राय यह है, कि श्रात्म-जिज्ञामु को श्रन्य समस्त विषयों की श्रोर से अपने चित्त को हटाकर केवल श्रात्मचिन्तन में लगाना श्रपेक्षित है। इससे पहले यह श्रावश्यक है, कि यम नियम श्रादि का पालन श्रोर प्राणायाम के श्रनुष्ठान द्वारा श्रन्त:करएा को शान्त तथा श्रघ्यात्मचिन्तन के उपयोगी बना लिया जाए। श्रन्य विषयों से अन्तःकरण का हटाना वैराग्य का स्वरूप है श्रोर प्राणायाम श्रादि का निरन्तर श्रनुष्ठान करना श्रम्यास का। इसप्रकार वैराग्य श्रोर श्रम्यास द्वारा समाधिलाभ होजाता है, श्रथांत् श्रात्मज्ञान का उदय होजाता है। जब श्रन्त:करएा में न किसी के प्रति राग-द्वेष श्रादि की भावना रहेगी, श्रीर न विषयान्तरों में उसका भटकना; तब इसप्रकार के शुद्ध श्रन्त:करएा में श्रात्मज्ञान का उदय संभव है ॥३०॥

समस्त भूतभौतिक व कार्यंकारण संसार प्रकृतिजन्य है, श्रौर प्रकृति के सहयोग से मोक्ष ग्रथवा श्रात्मज्ञान होता है, तब यह श्रवस्था भी संसार जैसी होनी चाहिए। सूत्रकार ने समाधान किया—

न तज्जस्यापि तद्रूपता पङ्कजवत् ॥३१॥

[तज्जस्य-ग्रिप] प्रकृति-सहयोग से प्रादुर्भृत की भी [तद्रूपता] संसार-रूपता [न] नहीं, [पङ्कजवत्] कीच से प्रादुर्भृत (कमल) के समान।

यद्यपि मोक्ष अथवा आत्मज्ञान प्रकृतिजन्य है। प्रकृति के सहयोग से आत्मा को स्वरूप का ज्ञान होपाता है। सांख्य में इस विचार को निश्चितरूप से माना गया है, कि प्रकृति से यह सर्गरचना आत्मा के भोग और अपवर्ग दोनों का संपादन करती है। तब प्रकृतिसहयोग से होनेवाला भी आत्मज्ञान अथवा मोक्ष संसार रूप नहीं होता। अभिप्राय यह है, कि संसार अवस्था में जो अनुभूतियां आत्मा को रहती है, मोक्ष अथवा आत्मज्ञान की अवस्था में उनका अस्तित्व नहीं रहता, इसलिए आत्मा की संसार अवस्था से मोक्ष की स्थिति भिन्न है। इनको एक जैसा नहीं माना जासकता। जैसे पङ्क से प्रादुर्भूत कमल पङ्क रूप अथवा पंकसदृश नहीं होता, इसीप्रकार प्रकृति-सहयोग से उदित आत्मज्ञान अथवा मोक्ष प्रकृतिरूप (प्रत्यक्ष में संसाररूप) नहीं होता। कारण यह है, कि मोक्ष में दु:खस्पर्श नहीं रहता, जो संसार में बराबर बना रहता है। साधनतत्त्व सर्वात्मना साध्यरूप हो, ऐसा नहीं है।

श्रथवा सूत्रार्थ ऐसा भी किया जाता है—मिलन श्रन्तः करण होने पर भी कभी-कभी उपदेव्हा ग्रुरु के प्रबल शिवतसम्पन्न होने से श्रीर पुनः पुनः उपदेश किए जाने से थोड़ी-बहुत ज्ञानरेखा उदित होजाती है, पर वह उपदेश के श्रनुरूप नहीं होपाती, इसी श्राशय से सूत्रकार ने कहा—'न तज्ज०-वत्'। यथा-कथि चत् उपदेश के द्वारा ज्ञान का श्रव्पतर प्रादुर्भाव होजाने पर भी वह ज्ञान उपदेश के श्रनुरूप नहीं होपाता। ग्रुरु द्वारा जिस स्तर का उपदेश दिया गया है, ज्ञानोदय

उस स्तर का नहीं होपाता, क्योंकि क्षेत्र (मिलन-चित्त) उसके अनुकूल नहीं होता।
जैसे उत्तम बीज के होने पर भी पङ्क दोष से बीज के अनुरूप कमल नहीं होपाता,
इसीप्रकार मिलनिचत्त में उपदेशानुरूप ज्ञान उदित नहीं होपाता। यहां शिष्य का
मिलनिचत्त पङ्कस्थानीय समभना चाहिए। उपदेश-उत्तम बीज और ज्ञान पङ्कजस्थानीय है। तात्पर्य यह है, कि जिसप्रकार उत्तम बीज के बोए जाने पर भी प्रतिकूल क्षेत्र श्रभिलिषत फलोदय में बाधक होता है, इसीप्रकार मिलनिचत्त ज्ञानोदय में बाधक होता है।।३१।।

श्रात्मज्ञान के लिए इतना श्रधिक प्रयास इसलिए किया जाता है, जिससे मोक्ष श्रवस्था प्राप्त होसके । वहां श्रात्मा के साथ दुःख का स्पर्श नहीं रहता । यदि स्वर्गलोक श्रादि में ऐश्वर्यप्राप्ति के द्वारा पुरुषार्थं सिद्ध हो जाए, श्रथवा श्रिणिमादि सिद्धियोंके प्राप्त होजानेपर कृतकृत्यता सम्पन्न होसके, तो श्रात्मज्ञानके लिए इतना प्रयास करने की क्या श्रावश्यकता रहजाती है ? सूत्रकार समाधान करता है—

न भूतियोगेऽपि कृतकृत्यतोपास्यसिद्धिवदुपास्यसिद्धिवत् ॥३२॥

[भूतियोगे] कल्याणमय अवस्थाओं को प्राप्त होने पर[ग्रापि] भी [कृत-कृत्यता] पूर्ण सफलता [न] नहीं, [उपास्यसिद्धिवत्] उपास्य द्वारा प्राप्त सिद्धि के समान।

विभिन्न उपासनाओं व अनुष्ठानों के फलस्वरूप विशिष्ट लोक आदि में ऐक्वर्यों की प्राप्ति होजाने पर अथवा अिएमादि सिद्धियों के द्वारा अधिकाधिक ऐक्वर्यलाभ होने पर भी कृतकृत्यता अर्थात् पूर्ण पुरुषार्थं की प्राप्ति नहीं होती। वयों कि ये सब अवस्था क्षयी हैं। उपासना या अनुष्ठानों के अनुकूल फल भोगे जाकर इसी सर्गकाल में उन आत्माओं को जन्म-मरण के अनुक्रम में पुनः आवृत्त होना पड़ता है। उन अनुकूल भोगों के क्षयित्व का तात्पर्यं यही है। वह संसार के साधारण जीवन से थोड़ा लम्बा जीवन है, और सुखभोगों में कुछ विशेषता है। वस्तुतः वह संसार का ही एक अंश है, क्यों कि वहां सुख-भोगों का अस्तित्व है। भोग अवस्था अपवर्ग नहीं है। भोग चाहे पृथ्वीलोक में हो अथवा स्वर्गलोक या अन्य किसी लोक में, वह भोग ही है, इसलिए वह अपवर्ग की कोटि में नहीं आता। अपवर्ग को प्राप्त आत्मा इस सर्ग में पुनः संसार में आवृत्त नहीं होते, यही अपवर्ग की विशेषता हैं। इसके अतिरिक्त यह भी विशेषता है, कि वहां सुखों का उपभोग नहीं है, वहां तो आत्मा की स्वरूप में अवस्थित है, वह कैवल्य का अनुभव करता है, जिसके लिए अन्य किसी साधन की अपेक्षा नहीं।

ऐश्वर्ययुक्त लोकों में—चाहे वह स्वर्गलोक हो अथवा अणिमादि सिद्धियों से प्राप्त कोई लोक हो—क्षयित्व दोष के अतिरिक्त न्यूनता और अतिशय की स्थिति भी बनी रहती है, जो एक दूसरे आत्माओं के लिए दु:ख का कारएा होती है। यह स्थिति मोक्ष में संभव नहीं, क्योंकि अपवर्ग को प्राप्त समस्त आत्माओं की कैवल्य अवस्था सर्वथा समान है, उसमें न्यूनता अथवा अतिशय की कल्पना असंभव है। अतः न्यूनता और अतिशय तथा तज्जिनत दुःखों के अस्तित्व के कारण भी उपासना एवं अनुष्ठान आदि से स्वर्गादि की प्राप्ति अथवा अिणमादि सिद्धियों से ऐश्वर्यसम्पन्न अवस्थाओं की प्राप्ति होजाने पर भी आत्माओं की कृतकृत्यता अथवा पूर्ण पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होपाते।

इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए सूत्र में दृष्टान्त 'उपास्यसिद्धिवत्' दिया हैं। जैसे विशेषशक्तिसम्पन्न उपास्य—राजा आदि की उपासना सेवा आदि से विशेष अधिकार आदि का लाभ होजाता है, पर उसके आगे और विशेष अवस्था प्राप्त करनी अपेक्षित रहजाती हैं, इसलिए उसे पूर्ण कृतकृत्यता नहीं कहा जासकता। इसीप्रकार ऐश्वर्यादि की प्राप्ति भी पूर्ण पुरुषार्थ नहीं है।

श्रथवा विशेष उपासनाश्रों एवं अनुष्ठानों द्वारा उनके फलस्वरूप श्रात्माश्रों को एक विशेष श्रवस्था की प्राप्ति होजाती है, जिसको शब्द-प्रमाणक श्राचार्यों ने ब्रह्मा या विष्णु श्रादि पदों से व्यवहृत किया है। संभवतः वे श्रवस्था ही ब्रह्मलोक या विष्णुलोक हैं। ऐसे उपासक उन भावनाश्रों को लक्ष्य करके उपासना करते हैं। उनका यह लक्ष्य रहता है, कि हमको श्रमुक श्रवस्था प्राप्त हो। वही उनका उपास्य-लक्ष्य है। उसकी सिद्धि होजाने पर श्रथात् उन श्रात्माश्रों को वह श्रवस्था प्राप्त होजाने पर भी उन्हें पूर्णकृतकृत्यता प्राप्त नहीं होती। शब्दप्रमाण के श्राधार पर यह जाना जाता है, कि ब्रह्मा श्रोर विष्णु श्रादि भी समाधि श्रवस्था-प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। इसलिए श्रात्मज्ञान से पहले की जितनी भी श्रवस्था श्रथवा भूमिका संभव होसकती हैं, उन सबको पूर्ण पुरुषार्थ नहीं माना जाता। श्रात्मज्ञान होने पर श्रपवर्ग या श्रात्मा की कैवत्य श्रवस्था ही पूर्ण पुरुषार्थ है, उसके लिए यत्न करना चाहिए। सूत्र में ग्रन्तिम पद की वीप्सा श्रध्याय समाप्ति की द्योतक है।।३२॥

इति श्रीपूर्णसिंहतनूजेन तोफादेवीगर्भजेन, बिलयामण्डलान्तगंत-'छाता'वासिश्रीकाशीनाथशास्त्रिपादाब्जसेवालब्धविद्योदयेन बुलन्दशहरमण्डलान्तगंत—'बनैल'—ग्रामवास्तव्येन, विद्यावाचस्पतिना—अदयवीर-शास्त्रिणा समुन्नीते कापिलसांस्थसूत्राणां'विद्योदय'भाष्ये श्रास्यायिकाष्ट्याब्हचतुर्थः।

# अथ पञ्चमो*ऽ*ध्यायः

प्रथम तीन श्रध्यायों में सांख्य के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। चतुर्थ श्रध्यायमें उन्हीं सिद्धान्तों को कुछ ऐतिहासिक दृष्टान्तों तथा श्रन्य श्राख्या-यिकाश्रों के द्वारा पुष्ट किया गया है। श्रब पञ्चम श्रध्याय में उन विचारों श्रथवा मतों का परीक्षण प्रस्तुत किया जाता है, जो प्रतिपादित सांख्यसिद्धान्तों के प्रति-कूल उद्भावित किए जासकते हैं।

सांख्य का सिद्धान्त है, कि प्रकृति-पुरुष के भेद का साक्षात्कार होजाने से अपवर्ग की प्राप्ति होती है। इस विषय में वादी आक्षेप करता है, कि प्रकृति-पुरुष-भेदज्ञान से मोक्ष होजाता है, तो लौकिक वैदिक श्रुभ कर्मों का आचरण करने की क्या आवश्यकता है? सूत्रकार उत्तर देता है—

मंगलाचरणं शिष्टाचारात् फलदर्शनाच्छ्रुतितश्चेति ।।१।।

[मंगलाचरणं] शुभ कर्मी का म्राचरण (कर्त्तव्य) है, [शिष्टाचारात्] शिष्टों का म्राचार होने से [फलदर्शनात्] फल देखे जाने से [च] मौर [श्रुतितः] शब्द प्रमाण से (बोधित होने के कारण)।

सूत्र में 'मंगल' पद समस्त लौकिक वैदिक शुम कमों का वाचक है। यह ठीक है, कि विवेक ज्ञान से अपवर्ग की प्राप्ति होती है, फिर भी मंगल का आचरण आवश्यक है। शुभ कमों का अनुष्ठान अन्तः करण की शुद्धि द्वारा जिज्ञासु अधिकारी को विवेक ज्ञान की स्थिति तक पहुंचाता है। इसमें शिष्टों का आचार प्रमाण है। शिष्टाचार से हम जानते हैं, कि अन्तः करण की पवित्रता के लिए शुम कमों का अनुष्ठान अपेक्षित है। आत्म-जिज्ञासु ऋषि, भुनि सब इसप्रकार का आचरण करते आए हैं। इसके अतिरिक्त हम यह देखते हैं, कि किसी भी फल की प्राप्ति कर्मानुष्ठान के विना नहीं होती। कर्म न किया होगा, तो फल कहां से मिलेगा। अन्यत्र फल देखे जाने से हमें प्रेरणा मिलती है, कि शुभ कर्मों का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। 'कुवंन्नेवेह कर्मािण' [यजु० ४०११] 'देवो वः सविता प्राप्यतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे' [यजु० १११] तथा ऋ० ४१३३११; ६१६६१७; एवं ऐतरेय बाह्मण के ३३वें अध्याय की 'नानाश्रान्ताय' इत्यादि श्रुति भी हमें कर्मानुष्ठान के लिए प्रेरित करती है। सूत्र में 'इति' पद का निर्देश इस बात का संकेत करता है, कि शुभ कर्मों के अनुष्ठान की प्रेरणा के लिए उक्त हेतुओं से अतिरिक्त करता है, कि शुभ कर्मों के अनुष्ठान की प्रेरणा के लिए उक्त हेतुओं से अतिरिक्त

भ्रन्य हेतु की अपेक्षा नहीं है, ये हेतु पर्याप्त हैं।

किसी कार्य अथवा ग्रंथ अपित की रचना के प्रारम्भ में किए जाने वाले मंगलाचरण का, विवेचन करना भी इस सूत्र का लक्ष्य है। कितप्य विद्वानों का विचार है, कि इस रूप में मंगलाचरण का विवेचन नव्य न्याय के ग्रंथों में देखा जाता है। इसिलए यहां सांख्य में इसप्रकार का वर्णन सांख्यशास्त्र की प्राचीनता और इसे किपल की रचना मानने में बाधक है। परन्तु यह विचार तथ्यों पर आधारित नहीं कहा जासकता। कार्य के आरम्भ में भगवान् का नामस्मरण अथवा किसी शुभ कर्म का अनुष्ठान भंगल है, इसप्रकार के आचरण की प्रथा, या उसके सम्बन्ध में विचार करना, नव्य नैयायिकों ने ही प्रारम्भ किया हो, ऐसा नहीं है। आर्यजाति में यह भावना अतिप्राचीन है। इसप्रकार का आचरण सदा से आर्यों में पाया जाता है, और जहां-तहां उसका उल्लेख भी मिलता है।

न्याय की जो शैली नवीन या नव्य नाम से कही जाती है, उसका प्रारम्भ विक्रम की सातवीं शताब्दी के लगभग हुन्रा है। परन्तु उससे बहुत पूर्व के साहित्य में इसप्रकार का मंगलाचरण सम्बन्धी विवेचन प्राप्त होता है। (देखें—'सांख्य-दर्शन का इतिहास' पृष्ठ २५५-५७)। दर्शनशास्त्रों के प्रारम्भिक सूत्रों, ग्रन्य सूत्रग्रंथों तथा महाभारत ग्रादि में मांगलिक पदों के प्रयोग की प्रवृत्ति तथा मंगलाचरण की भावना स्पष्ट उपलब्ध होती है। ग्रातप्राचीनकाल से 'ग्रोम्' ग्रीर 'ग्रथ' शब्द के प्रयोग को मांगलिक माना जाता रहा है। मन्त्रों का उच्चारण करते समय उनके प्रारम्भ में 'ग्रोम्' पद का उच्चारण प्राचीन काल से ग्रावश्यक समभा जाता रहा है। यह मंगलाचरण की भावना से ही किया जाता है। पाणिनि के एक नियम (६१२।६७) के ग्रनुसार मन्त्र के प्रारम्भ में 'ग्रोम्' का उच्चारण प्लृत स्वर में होना चाहिए। इसलिए कार्य के प्रारम्भ में 'ग्रोम्' का उच्चारण प्लृत स्वर में होना चाहिए। इसलिए कार्य के प्रारम्भ में भगवन्नामस्मरण्डप मंगलाचरण की प्रवृत्ति को नवीन नहीं कहा जासकता। ऐसी स्थिति में किपल का इस विषय पर विचार करना संगत है।

किसी कार्य अथवा ग्रंथ आदि की रचना के प्रारम्भ में मंगल के आचरण और ग्रंथ में उसके निबन्धन की उपयोगिता को स्पष्ट करने के लिए कपिल ने तीन हेतुओं का उल्लेख किया—

शिष्टाचारात्—शिष्ट पुरुषों का श्राचार इस वात के लिए सुन्दर उदा-हरण है, कि कार्य के प्रारम्भ में व्यक्ति को मंगलाचरण श्रवश्य करना चाहिए। महाभारत, सूत्रग्रंथ तथा उपनिषद् ग्रादि में इस प्रवृत्ति को प्रत्यक्ष रूप में हम ग्राज भी देख सकते हैं। इससे प्राचीन ऋषि मुनियों की मंगलाचरण की प्रवृत्ति स्पष्ट होती है।

फलदर्शनात्—शुभ कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, यह एक

साधारण नियम है। मंगलाचरण भी शुभ कार्य है, हम उसके फल की इच्छा रक्खें या न रक्खें, फल तो अवश्य मिलेगा। इसप्रकार शुभ अनुष्ठान से अपने प्रारम्भ किए कार्यों के निर्वाध पूर्ण होने की हमें आशा बंधी रहती है। धैर्य और साहस के साथ उस कार्य को तत्परता से पूरा करने की प्रेरणा मिलती है। यह बात आर्य-जनता में इतना घर किए हुए है, कि साधारण ग्रामीणजन भी कोई कार्य प्रारम्भ करते समय सदा भगवान् का नामस्मरण अवश्य कर लेता है। यह आस्तिक भावना का प्रतीक है।

श्रुतितः —श्रुति ग्रर्थात् वेद के पाठ या ग्रघ्ययन कम से भी इस बात की पुष्टि होती है, कि कार्य के प्रारम्भ में भगवान् का नामस्मरण ग्रवश्य होना चाहिए, उसको मंगलरूप माना गया है। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा (ग्रिग्निमीडे पुरोहितं) ही क्या इसका ज्वलन्त प्रमाण एवं उदाहरण नहीं है? वेद इस बात का ग्रादेश भी देता है, कि कार्यारम्भ के ग्रवसर पर भगवन्नाम का स्मरण होना चाहिए—'इमे त इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत ये त्वारम्य चरामसि प्रभूवसो' (ऋ० १।४७।४)।

इसके अतिरिक्त किपल का यह सूत्र मंगलाचरण के स्वरूप का भी निर्देश करता है। प्रत्येक ऐसा आचरण जो (शिष्टाचारात्) न्याय, पक्षपातरिहत, (फल-दर्शनात्) सत्य, तथा (श्रुतितः) वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा के अनुसार यथावत् सर्वत्र और सदा अनुष्ठान में आवे, उसीको मंगलाचरण कहना चाहिए। किसी भी कार्य के प्रारम्भ से अवसानपर्यन्त उक्तरूप में उसका पूर्ण किया जाना, मंगलाचरण का वास्तिविक स्वरूप है।

आत्मसाक्षात्कार होजाने पर भी शुभकमं अथवा वर्णाश्रमधर्मों के पालन को आयंसंस्कृति में कभी अनावश्यक नहीं माना गया। कपिल ने शुभ कर्मों के अनुष्ठान को प्रत्येक अवस्था में आवश्यक समभा, और यह निर्देश किया। आज हम अनेक ऋषि, मुनियों, योगियों के जीवन से इस बात को अच्छीतरह जान सकते हैं। श्रीकृष्ण महायोगी था, पर उसने जीवनपर्यन्त वर्णाश्रमधर्मों के पालन की और से कभी उपेक्षा नहीं की। गीता में स्वयं इस अर्थ का प्रतिपादन है। इसके लिए तृतीयाध्याय के (१६-२६) श्लोक द्रष्टव्य हैं।।१।।

प्रथम सूत्र द्वारा मंगलाचरणरूप में समस्त लौकिक वैदिक शुभकमों की अनुष्ठियता का प्रतिपादन किया गया है। शुभकमं अन्तः करण शुद्धि के द्वारा आत्म-ज्ञान के साधन होते हैं। आत्मज्ञान होने पर मोक्षप्राप्ति निश्चित है। क्योंकि मोक्ष ब्रह्म का स्वरूप है, इसलिए शुभकर्मानुष्ठान ईश्वर के अस्तित्व में साधन बन जाता है। इसके अतिरिक्त मंगलाचरण में 'फलदर्शन' हेतु इस बात का स्मरण करा देता है, कि कर्मों के फलों का दाता ईश्वर है, क्योंकि वह समस्त जगत् का अधिष्ठाता है। ऐसी स्थित में 'वादी भद्रंन पश्यित' इस लोकोक्ति के अनुसार

ईववर के श्रस्तित्व प्रथवा श्रिषिष्ठातृत्व को सहन न करता हुश्रा प्रतिपक्षी श्राशंका करता है—

नेश्वराधिष्ठिते फलनिष्पत्तिः कर्मणा तित्सद्धेः ।।२।।

[ईश्वराधिष्ठिते] ईश्वर के ग्रधिष्ठाता होने पर [फलनिष्पत्तिः] फलों की सिद्धि [न] नहीं, (कर्मणा) कर्मद्वारा [तित्सद्धेः] फलसिद्धि होने से ।

ईश्वर से श्रिधिष्ठित जगत् में ईश्वर के द्वारा फलनिष्पत्ति—कर्मफलों की प्राप्ति, संभव नहीं, क्योंकि फलसिद्धि कर्म के द्वारा होती है। श्रिभप्राय यह है, कि ईश्वर को जगत् का श्रिधिष्ठाता मानने पर यह कहा जाता है, कि कर्मफलों को देने वाला वहीं है। परन्तु यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि ईश्वर कर्मों की उपेक्षा करके केवल श्रपने सामर्थ्य से फल नहीं देसकता। जब फलसिद्धि में कर्मों की श्रपेक्षा श्रावश्यक है, तब ईश्वर को श्रन्तगंडु मानना निरर्थक है। कर्म से ही फलों की सिद्धि होजाएगी।।२।।

फलप्रदान में ईश्वर की प्रवृत्ति स्वार्थमूलक है, श्रथवा परार्थमूलक ? यदि स्वार्थमूलक है, तो—

## स्वोपकारादधिष्ठानं लोकवत् ।।३।।

[स्वोपकारात्] ग्रपने उपकार की भावना से [ग्रिधिष्ठानं] ग्रिधिष्ठाता होना (ईश्वर को) [लोकवत्] लोक में होने वाले साधारण व्यक्ति के समान बना देता है।

इस सूत्र के 'स्वोपकार' पद में दो समास संभव हैं। स्वस्योपकारः स्वोपकारः, श्रथवा स्वीयस्योपकारः स्वोपकारः। श्रपना उपकार श्रथवा श्रपने से सम्बन्ध रखने वाले का उपकार। ईश्वर से सम्बन्ध रखने वाले वे जीव कहे जासकते हैं, जो उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना व भिवत करते हैं। ये दोनों स्थिति स्वार्थ- मूलक हैं। यदि ईश्वर के श्रधिष्ठातृत्व का यही स्वरूप है, तो वह रागी समभा जाएगा। क्योंकि उसकी प्रवृत्ति श्रपने तथा श्रपने श्रात्मीयों के उपकार करने की है। राग के साथ उसमें द्वेष के श्रस्तित्व की संभावना श्रावश्यक है। कोई भी स्वार्थ-भावना से प्रवृत्त हुशा व्यक्ति, रागद्वेषके प्रभाव से श्रष्ट्रता नहीं रह सकता। इस स्थिति में ईश्वर को पूर्ण श्राप्तकाम तथा श्रानन्दघन श्रादि बताना श्रसंगत होगा, श्रौर वह लोक में देखे जाने वाले व्यक्ति के समान एक साधारण व्यवहारी पुरुष होगा।।३।।

यदि ईश्वर की फलदान प्रवृत्ति में दूसरा कारण मारा जाए, भीर कहा जाए, कि वह परार्थभावना से इसमें प्रवृत्त होता है, तो—

लौकिकेश्वरवदितरथा ॥४॥

[इतरथा] ग्रन्यथा [लौिककेश्वरवत्] लोक में होने वाले राजा महा-

राजा के समान (होगा)।

इतरथा—स्वार्थभावना से प्रवृत्ति न मानने पर, ग्रर्थात् परार्थभावना से ईश्वर की फलदान प्रवृत्ति मानने की ग्रवस्था में वह एक लौकिक ईश्वर राजा महाराजा ग्रादि के समान समका जाएगा। लोक में ऐसा देखा जाता है, कि पर उपकार की भावना से प्रवृत्त हुए व्यक्तियों में कुछ-न-कुछ ग्रपने उपकार की भावना ग्रन्तिनिहत रहती है। 'ग्रात्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति (बृह० ३।४।६)।' यदि ईश्वर की ऐसी स्थिति मानी जाती है, तो ग्रन्य सबप्रकार की भावना ग्रों का उसमें ग्रस्तित्व ऐसे ही मानना पड़ेगा, जैसे एक लौकिक ईश्वर ग्रर्थात् शिक्तशाली व्यक्ति राजा ग्रादि में रहता है। तब ईश्वर एक ग्रसाधारण मानव के समान होगा, जिसमें राग, देष, ईर्ज्या, घृणा, काम, क्रोध, मोह ग्रादि सब भावनाग्रों का ग्रस्तित्व पाया जाता है। ग्राजकल देश के ग्रनेक ग्रधिकाधिक नेता, जो केवल जनता की सेवाग्रों का डिण्डिम घोष करते नहीं थकते, वे व्यवहार में साक्षात् स्वार्थ के पुञ्ज देखे जाते हैं।

संसार की स्थित को देखते हुए भी यह कहना कठिन है, कि यह रचना-रूप फलप्रदान की प्रवृत्ति, पर-उपकार की भावना अथवा जीवों पर करुणा की दृष्टि से हुई है। यदि सचमुच ईश्वर इतनी करुणा से प्रेरित होकर यह रचना करता है, तो उसने संसार को दु:खमय वयों बनाया ? कोई लूला लंगड़ा है, कोई अन्धा बहरा है, कोई दुवंल अपाहज है, किसी को कोई दु:ख है, किसी को कुछ। सारांश यह, कि सारे संसार में आपाधापी भीर दु:ख के कारण त्राहि-त्राहि मची हुई है। यह रचना करुणामय भगवान की परार्थ की भावना से कैसे कही जा-सकती है। फलतः जगद्रचना अथवा कर्म फलों की सिद्धि के लिए ईश्वर एवं उसके अधिष्ठात्व को स्वीकार करने का कोई आधार बनता नहीं।।४।।

यदि उपर्युक्त दोनों स्थितियों में से ईश्वर की कोई स्थिति संभव नहीं होसकती, श्रीर उसके श्रस्तित्व को श्रन्य किसी रूप में स्वीकार किया जाता है, तो वह—

## पारिभाषिको वा ॥५॥

[वा] अथवा [पारिभाषिक:] कल्पनामात्र कलेवर (रह जाता है)।
केवल एक पारिभाषिक तत्त्व होगा, ऐसा तत्त्व जिसे केवल ईश्वर-वादियों
ने अपने मनोविनोद अथवा अन्य भावनाओं की पूर्ति के लिए घढ़ लिया है, एक
सम्बलमात्र, जिसकी कोई निश्चित स्थिति अथवा रूप कल्पना नहीं किए जासकते।
वस्तुतः जब ईश्वर की प्रवृत्ति न स्वार्थ-परार्थमूलक प्रतिपादित की जासके, भौर
न अन्य कोई ऐसी स्थिति हो, जिसकी निश्चित रूपरेखा कल्पना की जासके, तो
वह एक परिभाषामात्र रह जाता है, केवल ईश्वरवादियों की ऐसी कल्पना का

विषय, जो उन्होंने श्रपने शिष्यों के मनस्तोष के लिए खड़ा कर लिया है।।।। इन चार सूत्रों के द्वारा सांख्याभिमत ईश्वर के ग्रिषिष्ठातृत्व में जो सन्देह प्रकट किया गया है, सूत्रकार उसका उत्तर देता है—

न, रागादृते तित्सिद्धः प्रतिनियतकारणत्वात् ॥६॥

[न] नहीं (पूर्वपक्ष श्रयुक्त है), [रागादृते ] रागादि के विना भी [तित्सिद्धिः] ईश्वरप्रवृत्ति सिद्ध होजाती है [प्रतिनियतकारणत्वात्] प्रत्येक मूल-तत्त्व के व्यवस्थापूर्वक कारण होने से।

न-पूर्वपक्ष रूप से ईश्वर के ग्रस्तित्व व ग्रधिष्ठातृत्व में जो सन्देह प्रस्तुत किया है, वह ठीक नहीं हैं। रागादृते तित्सिद्धि:—क्योंकि ईश्वर में राग ग्रादि के विना हो फलप्रदान-प्रवृत्ति की सिद्धि होती है। अर्थात् ईश्वर के अस्तित्व श्रीर उसकी फलप्रदान ग्रथवा जगद्रचना की प्रवृत्ति को उस रूप में स्वीकार किया जाता है, जहां राग म्रादि की कल्पना नहीं की जासकती। हेतु है-प्रतिनियतकारणत्वात्-प्रत्येक मूल तत्त्व की नियतकारणता। जो जगत् के मूलकारण है, उन सबकी कारराता अपने-अपने रूप में व्यवस्थित है। यह एक ऐसा निश्चित कम अथवा ऐसी व्यवस्था है, जिसमें किसी उलटफेर की ग्राशंका नहीं की जासकती। जगत् का मुल उपादान प्रकृति है, परन्तु वह ग्रचेतन होने से स्वयं प्रवृत्त होने में ग्रसमर्थ रहती है। मतः म्रपनी प्रवृत्ति के लिए उसे एक चेतन की प्रेरणा म्रावश्यक है। प्रकृति का प्रेरक वह चेतन ही ईश्वर है। उसकी प्रेरकता में किसी तरह के राग या द्वेष भ्रादि की संभावना नहीं की जासकती । क्योंकि प्रकृति को जगद्रुप में परिएात होने के लिए प्रेरणा देना उसका स्वभाव है। यह एक ऐसी निश्चित व्यवस्था है, जिसमें कभी किसी परिवर्त्तन की ग्राशंका नहीं की जासकती । ईश्वर की करुणा भीर न्याय इसी में सन्निहित है कि उसकी प्रेरणा से अनुगृहीत जगत्स्बिट में समस्त जीव अपने कर्मों का अनुष्ठान करें, और उसके अनुसार अपने कर्मफलों का उपभोग करें।

संसार में जो लूने लंगड़े अन्घे बहरे और अन्य प्रकार के अपंग या अपा-हज दु: खी व्यक्ति देखे जाते हैं, यह सीघी ईश्वर की रचना नहीं है। इसप्रकार की रचना में प्रकृति के साथ जीव के कमों का सहयोग बरावर रहता है, उसी के अनु-सार यह रचना हुआ करती हैं। जब वादी ईश्वर को हटाकर केवल कमें के आधार पर दु: ख सुख आदि की प्राप्ति और उसके साधनभूत जगत् की रचना को स्वीकार करता है, तब ईश्वर के मानने पर वह कमें को क्यों भूल जाता है। वस्तुन: कमें-क्रियाजन्य संस्कार अथवा धर्म-अधमें जो भी है, सब अचेतन रूप है, वह स्वयं जगत् के इस रूप में व्यवस्थित नहीं होसकता। उसका आधार आत्मा, चेतन होने पर भी अल्पज तथा अल्पशक्ति होने के कारण कमों का फलों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए इस अनन्त विस्तार से सम्पन्न संसार में असमर्थ रहता है। इसलिए यह सब व्यवस्था अचिन्त्यशिक्त ईश्वर के सामर्थ्य में होपाती है। समस्त प्रकृति और जीव-जगत् पर व्यवस्था एवं कर्मफलसिद्धि की दृष्टि से उसका पूर्ण नियन्त्रण है। इसप्रकार विश्वमृष्टि के मूलतत्त्वों की कारणता अपने-अपने रूप में व्यवस्थित है। प्रकृति इस विश्व का मूल उपादान है, उसके अचेतन होने के कारण चेतन ईश्वर उसका प्रेरक है। यह सत्ता अपरिणामी, अक्षर, नियन्ता एवं सदा एकरूप रहने वाली स्वीकार की जाती है। जीव चेतन इस प्रकृति के साथ लिप्त रहता, कर्मों को करता और भोगता है। इसप्रकार एक चेतन अभोक्ता एवं नियन्तामात्र है, अन्य चेतन इस प्रकृति के भोक्ता है, और अचेतन प्रकृति परिणा-मिनी एवं भोग्य है। इस रूप में ये तत्त्व अपनी-अपनी सीमा में कार्य करते हुए विश्वसृष्टि की समस्या को पूर्ण करते हैं। फलतः समस्त विश्व पर ईश्वर का अधिष्ठातृत्व निर्धारत होता है। उसकी प्रेरणा के मूल में किसी प्रकार के राग द्वेष आदि की कल्पना नहीं की जासकती, वयों कि उसका यह अपना स्वभाव है। यदि वहां यह न हो, तो उसका अस्तित्व ही आपद्यस्त होजाएगा, फिर सृष्टिरचना की समस्या का कोई निर्दोष समाधान मिलना अशक्य होगा।।६।।

शिष्य श्राशंका करता है, ईश्वर प्रकृति का अधिष्ठाता होने पर प्रकृति के संपर्क में श्रवश्य श्राएगा, तब उसे नित्यशुद्ध, श्रानन्द श्र्थवा नित्यमुक्तस्वभाव कैसे कहा जासकता है ? ऋषि सूत्रकार समाधान करता है—

#### तद्योगेऽपि न नित्यमुक्तः ॥७॥

[तद्योगेऽपि] प्रकृति के साथ नियन्तारूप में संपर्क होने पर भी [नित्य-मुक्त:] ईश्वर नित्यमुक्त [न] नहीं रहता (ऐसा नहीं है)।

इस सूत्र में पहले सूत्र से एक 'न' की अनुवृत्ति और आती है। 'तद्योगेऽिप'—अधिष्ठाता एवं नियन्ता ईश्वर का प्रकृति के साथ योग होने पर भी, 'न
नित्यमुक्तः'—वह नित्यमुक्त नहीं रहता, 'न'—यह बात नहीं है। अभिप्राय यह
है, कि प्रकृति के साथ ईश्वर का सम्पर्क केवल उसका नियन्त्रण करने के लिए
है, इस रूप में प्रकृति के साथ सम्पर्क होने पर ईश्वर के नित्यमुक्त, शुद्ध, आनन्द
आदि स्थिति में कोई अन्तर नहीं आता। इसका कारण पहले (छठे) सूत्र के हेतुपद में अन्तिनिहत है। जहां प्रत्येक मूलतत्त्व की कारणता के अपने विषय्रक्प
की ओर संकेत किया गया है। प्रकृति के साथ उसी सम्पर्क में मुक्तता की हानि
और बन्धन अवस्था की प्राप्ति होती है, जहां प्रकृति को भोग्यरूप में पकड़ा जाता
है। ईश्वर के द्वारा प्रकृति के नियन्त्रण में यह स्थिति नहीं है।।।।।

शिष्य माशंका करता है, जगत् का मूल उपादान प्रकृति है, भौर ईश्वर उसमें प्रेरणात्मक सहयोग देता है, तब उस प्रकृतिरूप प्रधानशक्ति के सहयोग से ईश्वर में कुछ उपादानता का ग्रंश स्वीकार किया जाना चाहिए। ग्रिभिप्राय यह है, कि जब ये दोनों मिलकर जगत् को बनाते हैं, तब प्रकृति के समान ईश्वर में भी क्यों न उपादानता स्वीकार की जाए। दोनों उपादान माने जाने चाहियें। ऋषि ग्रगले सूत्र से इसका समाधान करता है—

#### प्रधानशक्तियोगाच्चेत् संगापत्तिः ॥ ८॥

[प्रधानशक्तियोगात्] प्रकृतिरूप उपादानकारण के सहयोग से [चेत्] यदि (ईश्वर को उपादान माना जाए, तो) [संगापत्तिः] उसमें संगदोष की प्राप्ति होती है।

यदि यह कहा जाए, कि प्रकृति के सहयोग में ईश्वर भी जगत् का उपादान है, तो ईश्वर में 'सङ्क्त' की ग्रापित ग्रर्थात् सङ्क्त-दोष उपस्थित होता है।
ईश्वर एक ऐसी शक्ति स्वीकार किया जाता है, जो ग्रपना कार्य करने में किसी
ग्रन्य की ग्रपेक्षा नहीं रखता। यदि ईश्वर को जगत् का उपादान माना जाता है,
ग्रीर उसमें प्रकृति को उसका सहयोगी या सहायक स्वीकार किया जाता है, तो
ईश्वर की स्थिति ऐसी होजाती है, कि उसको ग्रपने कार्य में किसी साथी-संगी की
ग्रावश्यकता है। ऐसी ग्रवस्था में उसके पूर्णशक्तिरूप की हानि होकर उसमें संग—
साहाय्यरूप तथा परिग्णामरूप दोष की प्राप्ति होती है; क्योंकि 'संग' पद का
ग्रथं संघात भी है, भीर संघात परिग्णाम का फल है, इसलिए परिग्णामिनी प्रकृति
के समान ईश्वर को भी जगत् का उपादान मानने पर परिग्णामी मानना होगा,
जो इष्ट नहीं। वस्तुस्थिति यह है, कि ईश्वर का कार्य प्रकृति का केवल नियन्त्रग्ण
करना है, ग्रीर उस कार्य को ग्रावश्यकता नहीं होती, ग्रीर न वह स्वयं जगत्रूप में
परिग्णत होता है।।।।

शिष्य इस स्थिति को जानकर, कि ईश्वर की उपादानता में प्रकृति का साहाय्य स्वीकार करने पर उसमें 'सङ्ग' दोष की प्राप्ति होती है, कह उठता है— फिर प्रकृति का साहाय्य उसमें माना ही क्यों जाए? केवल ईश्वर अपनी सत्ता से समस्त जगत् को उत्पन्न कर देता है, अर्थात् पूर्णरूप से ईश्वर ही समस्त जगत का मूल उपादान है, यही क्यों न मान लिया जाए? ऋषि उत्तर देता है—

## सत्तामात्राच्चेत् सर्वेश्वर्यम् ॥६॥

[सत्तामात्रात्] केवल श्रपनी सत्ता से [चेत्] यदि (ईश्वर उपादान हो, तो) [सर्वेश्वयंम्] सब जगत् ईश्वर का रूप होना चाहिए।

यदि ईश्वर अपनी सत्ता से—अपने स्वरूप से ही समस्त जगत् को उत्पन्न कर देता है, तो मूल उपादान के समान यह समस्त संसार भी पूर्ण ऐश्वयंयुक्त होना चाहिए। 'ऐश्वयंयुक्त' का अभिप्राय है, कि ईश्वर का जो स्वरूप है, वैसा

ही समस्त जगत् का होना चाहिए। वेद तथा उपनिषद् श्रादि में ईश्वर के जिस स्वरूप का वर्णन किया गया है, वह ईश्वर को—सिच्च्दानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अज्ञर, अमर, अभय, नित्य पविश्व और सृष्टि का नियन्ता आदि अवस्था-परिपूर्ण बताता है। पर दृश्यमान जगत् के स्वरूप में इन अवस्थाओं का सर्वथा अभाव है। इसलिए ईश्वर को किसी भी स्थिति में जगत् का उपादान नहीं माना जासकता।

इसके ग्रतिरिक्त यह है, कि ईश्वर को चाहे किसी रूप में जगत् का उपा-दान माना जाए, उसे परिएामी ग्रवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। परिएामी मानने पर वह विकारी होगा, ग्रौर नित्य एकरस न कहकर फिर उसे ग्रनित्य, परिवर्तन-शील मानना होगा। यह स्वरूप चेतन का कदापि नहीं कहा जासकता। जब चेतना यहां से हटी, तो यह जड़ प्रकृति का स्वरूप रहगया। यह कभी नहीं देखा जाता, कि चेतन का परिणाम होता हो, ग्रौर वह भी ग्रचेतन रूप में। सांख्य में चेतन ग्रौर ग्रचेतन के स्वरूप को स्पष्ट करने का यह एक मुख्य ग्राधार माना गया है, चेतन ग्रपरिणामी होता है, ग्रौर ग्रचेतन परिणामी। फलतः ऐसा चेतन, जो ग्रचे-तनरूप में परिणत होरहा हो, कहीं नहीं जाना गया। वस्तुतः चेतन में कोई भी परिणाम ग्रसंभव है।।।।

सूत्रकार अगले सूत्रों से चेतन के परिशाम का प्रत्यास्यान करता है—
प्रमाणाभावान्न तित्सिद्धिः ।।१०।।

[प्रमाणाभावात्] प्रमाण न होने से [तित्सिद्धः] चैतन-पिरणाम की सिद्धि [न] नहीं।

प्रमाण के भ्रभाव से, चेतन-परिएगम की सिद्धि नहीं होती। यद्यपि सूत्र में साधारण 'प्रमाण' पद का निर्देश है, परन्तु भ्रश्मि सूत्र में अनुमान के भ्रभाव से चेतन-परिणाम की असिद्धि का प्रतिपादन होने के कारण इस मूत्र में 'प्रमाण' पद केवल प्रत्यक्ष का अतिदेश करता है। अभिप्राय यह है, कि प्रत्यक्ष प्रमाएग के अभाव

१. ग्राधानक ग्राधिभौतिक विज्ञान ने इस सिद्धांत को निश्चित किया है, ग्रोर प्राचीन बृहस्पति चार्वाक ग्रादि ग्राधिभौतिकवादी ग्राचार्यों ने भी प्रतिपादित किया था, कि चेतना जड़ में ग्रोर जड़ चेतना में रिणत होजाते हैं। मैटर इन्टेलिजेन्स् ग्रोर इन्टेलिजेन्स् मैटर बन जाता है। वस्तुतः ग्राधिभौतिक वैज्ञानिकों ने जिस तत्त्व को इन्टेलिजेन्स् समभा है, वह चेतना नहीं है। ग्रथवा यों कहना चाहिए, कि ग्राज के वैज्ञानिक का इन्टेलिजेन्स्—भारतीय दर्शन में प्रतिपादित—चेतना नहीं है। इसका विशद विवेचन 'सांख्यसिद्धान्त' के 'पुरुष' नामक प्रकरण के प्रारम्भिक पृथ्ठों में किया गया है।

से अर्थात् कहीं भी ऐसा न देखे जाने से, कि चेतन अर्चतन रूप में परिणात होता है, चेतन के परिणाम की सिद्धि नहीं होसकती। इसलिए जड़ जगत् के रूप में परि-णत होने वाले अर्थात् जगत् के उपादानभूत चेतन ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जासकता।।१०।।

#### सम्बन्धाभावान्नानुमानम् ।।११।।

[सम्बन्धाभावात्] व्याप्ति न बनने से [भ्रनुमानं] भ्रनुमान [न] नहीं। उवत अर्थ की सिद्धि में जब प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, तब व्याप्यव्यापक के सम्बन्ध का ग्रहण न होने से भ्रनुमान भी उस अर्थ को सिद्ध करने में भ्रसमर्थ होगा। इसके विपरीत ये दोनों प्रमाण श्रचेतन जगत् के भ्रचेतन उपादान को सिद्ध करते हैं। लोक में देखा जाता है, कि घट मणिक तथा कुण्डल रुचक श्रादि भ्रपने सजातीय मृत्पिण्ड तथा कनकिपण्ड भ्रादि के ही कार्य होते हैं। इसीप्रकार यह त्रिग्रुणात्मक जड़जगत् सत्त्व-रजस्-तमोरूप जड़प्रकृति का परिणाम सम्भव हो-सकता है।।११।।

इस ग्रथं की सिद्धि में सूत्रकार शब्द प्रमाण का भी निर्देश करता है— श्रुतिरिप प्रधानकार्यत्वस्य ।।१२।।

[श्रुतिः] वेद [ग्रपि] भी (जगत् को) [प्रधानकार्यत्वस्य] प्रकृति के कार्य होने का (उल्लेख करता है)।

श्रुति श्रर्थात् वेदरूप शब्दप्रमाए इसी श्रर्थं को सिद्ध करता है, कि यह समस्त जड़जगत् प्रधान (=ित्रगुणात्मिका प्रकृति) का ही कार्य है। 'ग्रजामेकां' (इवेता॰ ४।५) 'द्वा सुपर्णा सयुजा' (ऋ॰ १।१६४।२०) 'दक्षस्य वादिते जन्मिन वते' (ऋ॰ १०।६४।५) 'देवानां नु वयं जाना' (ऋ० १०।७२।१-६) 'ग्रपाङ् प्राङे ति स्वध्या' (ऋ॰ १।१६४।६८) 'ग्रानीदवातं स्वध्या तदेकं' (ऋ० १०।१६६।२-३) 'त्रिभिर्गु ऐभिरावृतम्' (ग्रथर्व० १०।८।४३) ग्रादि ग्रनेक सूक्तों एवं श्रुतियों में प्रकृति की उपादानकारणता का स्पष्ट श्रीर विशद वर्णन उपलब्ध है। सूत्र में 'ग्रपि' पद इस ग्रथं की पुष्टि के लिए ग्रनुमान ग्रादि प्रमाणों का संग्राहक है।

इसप्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाण तथा वेदादि शब्द प्रमाण के आधार पर परमात्म-सम्बन्धी इस प्रसंग में यह निर्धारित किया गया है, कि जगत् का उपा-दान कारण परमात्मा नहीं, जड़-प्रकृति है; परमात्मा केवल निमित्त कारण है, एवं जगत् का नियन्ता व अधिष्ठाता है। वही जीवो के कर्मों का फलप्रदाता है, ईश्वर के विना केवल कर्मों द्वारा जीवों के फलोपभोग आदि जगत् का संचालन संभव नहीं। फलतः महींप किपल ने अपने दर्शन में जगत् के उपादानभूत ईश्वर को असिद्ध बताया है, (सां० सू० १।५७) जगत् के नियन्ता व अधिष्ठाता ईश्वर को स्वीकार किया है (सां० सू० ३।५६-५७)। अन्य व्याख्याकारों के द्वारा किए गए इन सूत्रों के व्याख्यान, सांख्यसिद्धान्तों को सूक्ष्म एवं गंभीरता से न समक्ष्ते के कारण केवल कल्पना-प्रसूत हैं, कितपय व्याख्याकार तो प्रधिक बहक गए हैं, ग्रतः वे व्याख्यान चिन्त्य हैं ॥१२॥

श्रुतिबल से प्रधान (सत्त्व, रजस्, तमस् रूप प्रकृति) जगत् का उपादान कारण है, ऐसा सिद्ध होने पर वादी शंका करता है, उपनिषद् ग्रादि में जहां-तहां ग्रविद्या के योग से ब्रह्मके उपादान होने के संकेत मिलते हैं, तब उसको उपादान क्यों न माना जाए ? सूत्रकार ने कहा—

नाविद्याशक्तियोगो निःसङ्गस्य ॥१३॥

[नि:सङ्गस्य] ग्रसंग ईश्वर का [ग्रविद्याशक्तियोगः] ग्रविद्याशक्ति के साथ योग—एकता ग्रथवा संबन्ध [न] संगव नहीं।

चेतन ब्रह्म को सर्वत्र वेदादि शास्त्रों में निःसंग अर्थात् अपिरणामी माना गया है, ऐसे ब्रह्म का परिणाम की भावना से अविद्याशक्ति के साथ योग संभव नहीं। ब्रह्म चेतन ज्ञानस्वरूप अपिरणामी है, अविद्या जड़ अज्ञानस्वरूप परिवर्त्तन-शील है, तब दोनों का योग अर्थात् एकता कैसे संभव होसकती है? उपिनषद् आदि में 'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, (तैत्ति०२।६) 'स ईक्षत लोकान्तु सूजा इति' (ऐत० १।११) तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय(छा० ६।२।३) इत्यादि प्रसंगों में चेतन तत्त्व को जगत् का स्रष्टा अर्थात् निमित्त या अधिष्ठाता प्रतिपादन किया है, उपा-दान नहीं।।१३।।

उक्त कथन में सूत्रकार ग्रन्य प्रकार से दोष देता है— तद्योगे तत्सिद्धावन्योन्याश्रयत्वम् ।।१४॥

[तद्योगे] ग्रविद्या का योग होने पर [तित्सद्धौ] ग्रविद्या की सिद्धि मे [ग्रन्योन्याश्रयत्वम्] ग्रन्योन्याश्रय दोष होता है।

अन्य वस्तु में अन्य आकार की प्रतीति होना अविद्या है। यह विकार का रूप है। विकार की स्थिति निःसंग चेतन ब्रह्म का अविद्या के साथ योग होने के अनन्तर आसकती है, क्यों कि जगद्रचना दोनों के योग का परिणाम है। तब अविद्यायोग के होने पर अविद्या की सिद्धि, और अविद्या का अस्तित्व पहले मानने पर अविद्यायोग संभव होसकता है, ऐसी स्थित में यह अन्योग्याश्रय दोप उपस्थित होजाता है। अविद्या के विना योग संभव नहीं, और जब योग होजाए, तब अविद्याक्ष्य विकार सामने आवे। जिस मन्तव्य में अन्योन्याश्रय दोप होता है, वह त्याज्य समभा जाता है।

इस मान्यता में ग्रनवस्था दोष की उद्भावना भी होती है। ग्रन्य वस्तु में ग्रन्य ग्राकार की प्रतीति—ग्रविद्या विकार है। उसकी उत्पत्ति के लिए ब्रह्म के साथ बोग होने को एक ग्रन्य ग्रविद्या को स्वीकार करना होगा। वह ग्रविद्या भी विकार रूप है, तब उसके लिए भी म्रन्य कारण म्रविद्या की कल्पना करनी होगी, उसके लिए भी म्रौर म्रविद्या की; इसप्रकार म्रनवस्था दोप भी इस मान्यता में उपस्थित होता है।। १४॥

अन्योन्याश्रय दोष बीज और अंकुर की परिस्थित के समान दोषावह नहीं होता, इस स्राशंका का परिहार सूत्रकार करता है—

न बीजाङ्कु रवत् सादिसंसारश्रुतेः ॥१५॥

[बीजांकुरवत्] बीज ग्रंकुर के समान (श्रन्योन्याश्रय नहीं होगा, ऐसा) . [न] नहीं [सादिसंसारश्रुतेः] उत्पन्न होने वाला संसार वेद में बताए जाने से ।

इस प्रसंग में बीज अंकुर का दृष्टान्त उपयुक्त नहीं, वयोंकि यह अनादि वस्तु-कम की दशा में समञ्जस होसकता है। संसाररूप विकार तो आदि वाला है, अनादि नहीं है। वेदों में संसार की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। 'द्यावा-भूमी जनयन् देव एकः (ऋ०१०।६१३)'सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकलपयत्' (ऋ०१०।१६०।३) 'इयं विसृष्टियंत आबभूव' (ऋ०१०।१२६।७) इत्यादि ऋचाओं में संसार की रचना का स्पष्ट उल्लेख है। कोई भी विकार अथवा उत्पन्न होने वाला पदार्थ अनादि संभव नहीं, यद्यपि संसार के प्रवाह को अनादि कहा जा-सकता है, क्योंकि सृष्टि के अनन्तर प्रलय और प्रलय के अनन्तर सगरचना का कम बराबर चलता आरहा है, और सदा रहेगा। अविद्या तो स्पष्ट विकार है, इसलिए अविद्या और अविद्यायोग की दशा में उक्त दृष्टान्त उपयुक्त नहीं है। अभिप्राय यह है, कि यह दृष्टान्त साक्षात् विकार के लिए उपयुक्त नहीं, विकार-प्रवाह के लिए दिया जा सकता है। यहां अन्योन्याश्रय दोष विकार में प्रस्तुत किया गया है।।१५।।

वादी कहता है, कि 'ग्रन्य वस्तु में ग्रन्य ग्राकार की प्रतीति होना' ग्रविद्या स्वरूप हम नहीं मानते। प्रत्युत विद्या से ग्रन्य ग्रविद्या है, जो ग्रनादि ग्रीर ग्रखण्ड है। उसका योग, ब्रह्म ग्रथीत् चेतन तत्त्व को जगत् का उपादान होने में सहायता देता है। सूत्रकार दूषण देता है—

विद्यातोऽन्यत्वे ब्रह्मबाधप्रसंगः ॥१६॥

[विद्यात:] विद्या से (श्रविद्या के) [ग्रन्यत्वे] भिन्न माने जाने पर [ब्रह्म-बाधप्रसंगः] ब्रह्म की बाधा प्राप्त होजाती है।

यदि आपके विचार से अविद्या एक ऐसा तत्त्व है, जो विद्या से भिन्न है, और अनादि अखण्ड होने से अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है, और उसी के सह-योग से आप ब्रह्म अर्थात् चेतन तत्त्व में जगत् का उपादान होने का उपपादन करते हैं, तो फिर उसी तत्त्व को जगत् का उपादान कहना चाहिए। ऐसी स्थिति में ब्रह्म को जगत् का उपादान मानने में बाधा की प्रसक्ति होजाती है। आप ब्रह्मको उपा- दान बनाने चले थे, पर भ्रापके ही कहने से वह भ्रन्य तत्त्व उपादान बन बैठा। इसप्रकार ब्रह्म की उपादानता में स्वतः बाधा प्राप्त होजाती है।।१६।।

फिर भी ब्रह्म को उपादान मानने का आग्रह करने की अवस्था में सूत्रकार दोष उपस्थित करता है—

## अबाधे नैष्फल्यम् ।।१७।।

[श्रबाधे] बाधा न होने पर [नैंड्फल्यम्] निष्फल होना (ग्रखण्ड भविद्या का निश्चित है)।

यदि फिर भी श्राप ब्रह्म की उपादानता को श्रवाध मानते हैं। श्रर्थात् विद्या से श्रितिरिक्त—श्रविद्या को श्रनादि श्रवण्ड स्वतन्त्र श्रस्तित्व वाला तत्त्व— मान लेने पर भी यदि ब्रह्म ही उपादान माना जाता है, तो श्रविद्या के ऐसे स्वरूप को स्वीकार करना निष्फल है। वस्तुतः श्रविद्या का स्वतन्त्र सद्भाव मानने का स्वारस्य व साम् इजस्य इसी में है, कि जगत् का उपादान उसी को मान लिया जाए, जबकि उसके सहयोग के विना ब्रह्म को उपादान मानने की कल्पना संभव न हो-सकती हो। यदि फिर भी ब्रह्म को उपादान मानने का श्राग्रह बना रहता है, तो श्रविद्या का ऐसा स्वरूप मानना सर्वथा व्यर्थ है।

विद्या नाम ज्ञान का है, जो चेतन का स्वरूप है। यदि विद्या अर्थात् चेतन से अतिरिक्त अचेतन तत्त्व का अस्तित्व भी चेतन के समान स्वतन्त्र है, तो वह सांख्य के 'प्रधान' तत्त्व की समान-स्थिति में आजाता है, तब वही उपादान होगा, अन्यथा उसे वैसा मानना व्यथं होगा।। १७।।

अविद्या का स्वरूप चाहे जो कुछ हो, पर अविद्या विद्या का विरोधी तत्त्व है। इस अवस्था में विद्या से अविद्या का बाध होता है, या नहीं, यह विकल्प करके सूत्रकार दूषएा देता है—

## विद्याबाध्यत्वे जगतोऽप्येवम् ॥१८॥

[विद्याबाध्यत्वे] विद्या द्वारा (अविद्या की) बाधा होने पर [जगतः] जगत् की [अपि] भी [एवम्] ऐसे बाधा होजानी चाहिए।

यदि यह माना जाता है, कि विद्या से श्रविद्या की बाधा होजाती है, श्रीर यह जगत् श्रविद्या का रूप है तो किसी एक व्यक्ति को श्रात्मसाक्षात्कार होजाने पर उस यथार्थज्ञान या विद्या से श्रविद्या का बाध होजाएगा, तब उसके कार्य—जगत् का भी वाध होजाना चाहिए, श्रर्थात् जगत् की प्रतीति फिर न होनी चाहिए। पर प्रत्यक्ष में ऐसा नहीं है, श्रात्मज्ञान होजाने पर भी जगत् का श्रस्तित्व श्रीर प्रतीति वैसे ही बने रहते हैं। इससे परिणाम निकलता है, कि विद्या से बाध्य श्रविद्या का स्वरूप या कार्य यह जगत् नहीं है।। १८।।

जैसे विद्या से जगतु का बाध नहीं होता, क्योंकि ग्रात्मज्ञान होने पर भी

जगत् वैसा ही बना रहता है, उसीप्रकार श्रविद्या का भी बाघ न होगा, स्रीर स्रविद्या को जगत् का रूप माना जाय, तो—

## तद्रपत्वे सादित्वम् ॥१९॥

[तद्रूपत्वे] जगत् रूप होने पर (ग्रविद्या के, उसका) [सादित्वम्] **ग्रादि** सहित होना मानना होगा।

जगत् का रूप ग्रविद्या को मानने पर, जगत के समान ग्रविद्या को भी सादि मानना पड़ेगा। सादि-ग्रादि सहित, ग्रादि वाला ग्रर्थात् उत्पन्न होने वाला, जैसे जगत् उत्पन्न होता है, वैसे ग्रविद्या भी होगी। तब ग्रविद्या को ग्रनादि अखण्ड मानना संभव न होगा।

तेरह से उन्नीस तक सात सूत्रों से यह स्पष्ट किया गया, कि स्रविद्या स्थवा मिथ्याज्ञान या स्रज्ञान ब्रह्मचेतन में संभव नहीं होसकता, श्रीर न स्रविद्या स्नादि स्रक्षण्ड तत्त्व संभावित होसकता है, जिसके सहयोग से चेतन को जगत् का उपादान प्रतिपादित किया जासके। इसीप्रकार स्रविद्या श्रीर ब्रह्म प्रधात् जड़ श्रीर चेतन दोनों मिलित भी जगत् के उपादान संभव नहीं होसकते। स्रभिप्राय यह है, कि उपादानता के ग्रंश में चेतन का यितकञ्चित् भी सहयोग नहीं रहता, न स्वतन्त्ररूप से न स्रन्य किसी के साथ मिलकर। यद्यपि जगत् के निर्माण में दोनों प्रकार के तत्त्वों का पूर्ण सहयोग रहता है, पर उनके कार्य की स्रपनी सीमा निर्धारित हैं। केवल जड़ ख़विद्या सथवा प्रकृति या प्रधान जगत् का उपादान है, श्रीर चेतन नियन्ता अधिष्ठाता स्रथवा साक्षी। इससे ख्रतिरिक्त श्रीर कोई भाव निर्माण में अपेक्षित नहीं रहता॥१६॥

पिछले प्रकरणों में प्रकृति को जगत् का उपादान सिद्ध किया गया। जगत् के विचित्र निर्माण में प्रकृति का सत्त्व-रजस्-तमस् रूप प्रधान कारण है। इन मूल-तत्त्वों का परस्पर वैलक्षण्य ग्रीर उनके विविध संमिश्रण ग्रर्थात् ग्रन्योन्यमिथुन जगत् की विचित्रता के जहां ग्राधारभूत कारण है, वहां ग्रात्म-कृत कर्मों की भी उपेक्षा नहीं की जासकती। इसी ग्रर्थ का सूत्रकार ने उपपादन किया—

न धर्मापलापः प्रकृतिकार्यवैचित्र्यात् ।।२०।।

[प्रकृतिकार्यवैचित्र्यात्] प्रकृति के कार्य विचित्र होने से [धर्मापलापः] धर्माधर्म की उपेक्षा [न] नहीं।

सूत्र में 'धमं' पद 'ग्रधमं' का भी उपलक्षण — संग्राहक है। इसलिए पुरुष जो शुभ या ग्रशुभ कर्म करता है, उसके परिणामस्वरूप धर्म श्रीर श्रधमं के द्वारा उसे सुख या दु:खरूप फल भोगना होता है। उसीके श्रनुसार उसके लिए श्रनुकूल या प्रतिकूल साधन जुट जाते हैं। उन साधनों की विविधता में इसी श्राधार पर धर्म का निमित्त होना श्रपेक्षित रहता है। इसलिए प्रकृति के कार्यों में जो विचिन

त्रता ग्रथवा वैलक्षण्य पाया जाता है, उसमें पुरुषों के विविध धर्म ग्रादि को निमित्त मानना ग्रावश्यक है। तृतीय ग्रध्याय के १०, ५१ ग्रीर ६७ सूत्रों में इसी अर्थ का निर्देश किया गया है। ग्रतएव प्रकृति के विलक्षण कार्यों में धर्म के निमित्त होने की उपेक्षा नहीं की जासकती ॥२०॥

सूत्रकार प्रमाणों के भ्राघार पर इस भर्य को पुष्ट करता है—
श्रुतिलिङ्गादिभिस्तित्सिद्धः ।।२१॥

[श्रुतिलिङ्गादिभिः] शब्द, अनुमान और प्रत्यक्ष से [तित्सिद्धिः] धर्माधर्म भौर उनकी कारणता की सिद्धि होती है।

श्रुति—शब्द, लिङ्ग—अनुमान और आदि पद से गृहीत प्रत्यक्ष के द्वारा धर्माधर्म की और जगत् के वैचित्र्य के प्रति धर्माधर्म-निमित्तता की सिद्धि होती है।

'कुर्वन्नेवेह कर्माणि' (यजु० ४०।१), 'विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्। सं बाहुम्यां घमित सं पतत्रैर्द्यावाभूमी जनयन् देव एकः' (ऋ० १०।८१।३) (ग्रत्र 'बाहुम्यां' घमिषमिन्यां' इति व्याख्यातारः)। 'पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन' (बृह० ४।४।५) इत्यादि श्रुतियों से धमीधमं का ग्रस्तित्व ग्रीर विचित्र जगदुत्पाद के प्रति निमित्तता स्पष्ट होती है।

संसार में प्राणियों के विविध सुख-दुःख ग्रादि को देखते हुए उनके निमित्त वर्म-ग्रधमं का श्रनुमान होता है। जगत् की विलक्षणता भी विभिन्न धर्माधर्मों का श्रनुमान कराती है।

योगीजन योगसमाधिजन्य श्रतिशय को प्राप्त कर जगन्निर्माण में घर्म-श्रधमं की निमित्तता का प्रत्यक्ष करते हैं। इसप्रकार धर्म-श्रधमं का श्रस्तित्व ग्रौर जगत् की रचना में उसका निमित्त होना सब प्रमाणों से सिद्ध होता है।।२१॥

क्या यह नियम समभना चाहिए, कि केवल श्रदृष्ट (धर्म-श्रधमं) से जगत् का निर्माण होजाता है ? सूत्रकार कहता है—

न नियमः प्रमाणान्तरावकाशात् ॥२२॥

[प्रमाणान्तरावकाशात्] ग्रन्य साधनों व प्रमाणों के ग्रवकाश से [नियमः] केवल धर्माधर्म जगत् के निमित्त है ऐसा नियम [न] नहीं।

सूत्र में 'प्रमारा' पद साधन अथवा निमित्त के अयं में प्रयुक्त हुआ है।
प्रमाराग्नर अर्थात् अन्य साधनों का भी अवकाश—जगत्-निर्माण में अवसर—
होने से यह नियम नहीं, कि अदृष्ट अकेला जगत् की उत्पत्ति में निमित्त होगा।
दृष्ट-अदृष्ट सब प्रकार के साधन जो अपेक्षित है, सृष्टि में आवश्यक समसे जाते हैं। सगरचना के प्रसंग में 'अदृष्ट' पद धर्म-अधर्म निमित्तों का निर्देश करता है,
और शेष समस्त अपेक्षित निमित्तों का निर्देश 'दृष्ट' पद से होता है, जिनमें मूल
उपादान तत्त्वों की किया-प्रतिक्रिया और चेतन तत्त्व के सहयोग आदि का समा-

वेश होजाता है। अथवा 'प्रमाण' पद का प्रसिद्ध अर्थ मान लेने पर भी कोई आपित्त नहीं। तब सूत्र का अर्थ होगा—प्रमाणान्तरों—प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अन्य निमित्तों—का अवकाश अर्थात् अवसर प्राप्त होने से यह नियम नहीं, कि अदृष्ट ही उत्पत्ति में निमित्त हों। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से यह निश्चित होजाता है, कि कार्यमात्र की उत्पत्ति में अदृष्ट के अतिरिक्त अन्य दृष्ट कारण भी उपस्थित रहते हैं।।२२।।

प्राणिमात्र के लिए सगरचना का उपयोग दो रूपों में होता है—इहलोक या परलोक । प्रत्येक वर्त्तमान जन्म 'इहलोक' है । उससे श्रितिरिक्त स्थिति 'पर-लोक' । दोनों जगह दृष्टादृष्टिनिमत्तता समान है, यह बताता है—

## उभयत्राप्येवम् ॥२३॥

[उभयत्र] दोनों भ्रवस्थाग्रों में [एवम्] ऐसा है।

प्रत्येक प्राणी की दोनों अवस्थाओं में, चाहे वह अपने वर्त्तमान जन्म की अवस्था में है, अथवा उससे अतिरिक्त अवस्था में ; उसके भोगों का सम्पादन करने के लिए दृष्ट और अदृष्ट निमित्त समान रूप में उपस्थित रहते हैं। तात्पर्य यह है, कि कार्यमात्र में दृष्ट-अदृष्ट उभयविध निमित्तों की अपेक्षा रहती है, कोई ऐसा नियम नहीं, कि कहीं केवल दृष्ट निमित्त हो, और कहीं अदृष्ट।

ग्रथवा इस सूत्र का ऐसा भी अर्थ समक्तना चाहिए, कि आदि सर्गरचना में और उसके ग्रनन्तर सृष्टि के वर्त्तमान काल में प्राणियों के भोग तथा कार्यमात्र के लिए दृष्टादृष्टरूप दोनों प्रकार के निमित्तों की श्रपेक्षा रहती है। अभिप्राय यह, कि ग्रादि सर्गरचना और उसके ग्रनन्तर इन दोनों ग्रवस्थाओं में दृष्टादृष्ट निमित्तों की श्रपेक्षा एकसमान रहती है। दोनों प्रकार के निमित्त दोनों श्रवस्थाओं में रहते हैं। यह नियम नहीं, कि कहीं एक जगह एक हो, श्रीर दूसरी जगह दूसरा।।२३।।

इसी स्रथं को स्रगले सूत्र से दृढ़ करता है— अर्थात् सिद्धिण्चेत् समानमुभयोः ॥२४॥

[चेत्] यदि [म्रथात्] प्रयोजन विशेष से [सिद्धि:] (कार्यविशेष में किसी एक निमित्त का) निश्चय होता है, तो यह [उभयो:] दोनों 'दृष्ट-ग्रदृष्ट' निमित्तों में [समानम्] समान है।

यदि यह कहा जाए, कि किसी श्रवस्था में किसी विशेष प्रयोजन से किसी एक निमित्त की सिद्धि होती है, तो ऐसा कोई प्रयोजन दोनों के लिए समान सम-भना चाहिए। एक ही कोई प्रयोजन दोनों प्रकार के निमित्तों का वहां उपस्थापक हो, यह श्राशय सूत्रकार का नहीं है। प्रत्युत यह है, कि किसी कार्य में यदि हम दृष्ट निमित्तों की उपयोगिता किसी प्रयोजन से समभते हैं, तो उस कार्य में श्रदृष्ट

निमित्त भी किसी अन्य विशेष प्रयोजन को पूरा करने की दृष्टि से अपेक्षित होता है। अपने दृष्टिकोण से किसी प्रयोजन का होना दोनों प्रकार के निमित्तों के लिए समान है। जैसे एक घट के निर्माण में हम केवल दृष्ट निमित्तों—कुलाल, चक्र, दण्ड ग्रादि को अपेक्षित समभते हैं, क्योंकि इतने से घटकार्य पूर्ण रूप में सम्पन्न होजाता है, पूर्ण सम्पन्नतारूप प्रयोजन से केवल दृष्ट निमित्तों की आवश्यकता को यहां बताया जाए, तो अन्य आवश्यक—बाधा आदि निवारण के—प्रयोजन के लिए अदृष्ट निमित्त की सिद्धि को उपेक्षित नहीं किया जासकता। इसप्रकार कार्यमात्र में—चाहे वह आदि सर्ग का हो अथवा अनन्तर काल का—दृष्ट और अदृष्ट दोनों प्रकार के निमित्तों की अपेक्षा रहती है, जैसे सुखादि कार्य अपनी उत्पत्ति के लिए इहलोक में स्रक् चन्दन विनता आदि दृष्ट उपायों व साधनों की अपेक्षा रखते है, इसीप्रकार परलोक में भी, जो साधारण प्रपत्ते के बेवल अदृष्ट का फल समभा जाता है। इसलिए दृष्ट के समान अदृष्ट साधन भी दोनों स्थितियों में अपेक्षा रहते हैं। फलतः दृष्ट निमित्तों के समान कार्य-रचना में धर्म आदि का भी अपलाप नहीं किया जासकता।। २४।।

म्रब धर्म ग्रादि की विशेष स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सूत्रकार कहता है—

## अन्तःकरणधर्मत्वं धर्मादीनाम् ।।२५।।

[धर्मादीनां] धर्म-ग्रधर्म ग्रादि भावों का [ग्रन्तःकरणधर्मत्वं] ग्रन्तःकरण (बुद्धि) के धर्म (परिगाम) होना, मान्य है।

धर्म आदि भाव कहां उत्पन्न होते हैं, यह एक प्रश्न है। धर्म आदि समस्त भाव सत्त्व-रजस्-तमस् रूप हैं, इसलिए इन्हें निर्माण अथवा परिएाम की दृष्टि से सत्त्व आदि का विकार कहना चाहिए। सांख्यसिद्धान्त के अनुसार प्रकृति के समस्त परिणाम परार्थ हैं, अतः बुद्धि आदि भी परार्थ हैं, वह 'पर' है—आत्मा। उस चेतन आत्मा के भोग और अपवर्ग के लिए प्रकृति का बुद्धि आदि परिएाम होता है। सत्त्व आदि की जो धर्म आदि भावों के रूप में परिएाति है, वह बुद्धि में होती है, परन्तु उसकी अनुभूति आत्मा में होती है। शरीर अथवा बुद्धि आदि के द्वारा सम्पादित किए जाने वाले समस्त किया-कलाप आत्मा के अस्तित्व के विना संभव नहीं होसकते, और वह सब आत्मा के लिए हैं, इसलिए अनुकूल अथवा प्रति-कूल अनुभूति तो आत्मा को होती है, परन्तु त्रिगुएगत्मक होने से धर्म आदि परि-णाम बुद्धि में संभव हैं, इसीलिए धर्म आदि भावों को अन्तःकरण का धर्म माना गया है।

जगत् के उत्पाद या परिणाम के प्रसंग में धर्म म्रादि भावों का यह प्रति-पादन परिणाम की दृष्टि से किया गया है। चेतन म्रात्मतत्त्व के म्राधिष्ठाता व साक्षी होने के कारण इन भावों का अधिष्ठान तो आत्मा ही रहेगा। अन्यथा आदि
सगरचना में — जब बुद्धि का उद्भव नहीं होपाया है — कमीं अथवा धर्माधर्म को
निमित्त माने जाने पर उनका अधिष्ठान कौन रहेगा? यह ठीक है, कि आदि सर्गरचना काल में अपने उद्भव के अनन्तर जो बुद्धितत्त्व जिस पुरुप के साथ संवेष्टित
होजाता है, उसका समस्त सर्गकाल में फिर वैसा ही अस्तित्व बना रहता है।
या तो आत्मसाक्षात्कार होने पर उस आत्मा से उसका असम्बन्ध होता है, अथवा
प्रलयकाल आने पर वह अपने कारणों में लीन होजाता है, क्योंकि प्रलयकाल में
कोई कार्य अपने रूप में अवस्थित नहीं रहता, इससे आत्मा के असंग होने में कोई
बाधा नहीं आती। गुणों का अन्योन्यिमथुन होना 'संग' पद का अर्थ है, वह आत्मा
में संभव नहीं, क्योंकि वह गुणातीत अथवा अत्रिगुणात्मक है।।२४।।

जगत्सर्ग परार्थ कहा गया है। यदि धर्मादिभाव ग्रन्त:करण के धर्म हैं, तो ग्रात्मा के लिए इनका उपयोग कैंसे होगा ? ग्रनुपयुक्त होने से धर्मादि की तथा इनके कारणभूत सत्त्व-रजस्-तमस् ग्रुणों की व्यर्थता होजाएगी, तब इनका होना न होना बराबर है। सूत्रकार कहता है—

गुणादीनाञ्च नात्यन्तवाधः ॥२६॥

[च] स्रौर [गुणादीनां] गुण स्रादि का [स्रत्यन्तवाधः] थोड़ा भी स्रनु-पयोग [न] नहीं।

गुण—सत्त्व, रजस्, तमस् श्रीर 'ग्रादि' पद ग्राह्य—उनके कार्य धर्म ग्रादि भाव तथा ग्रन्य कार्यों की सर्वथा बाधा—ग्रनुपयुक्तता या व्यर्थता नहीं कही जासकती। सूत्र के 'ग्रत्यन्त' पद का ग्रभिप्राय 'यित्किञ्चिदिप' प्रकट होता है, ग्रधित् थोड़ा-सा भी ग्रनुपयोग नहीं समक्षना चाहिए। ग्रुएों का बाधित होना उसी ग्रवस्था में संभव है, जब ग्रात्मा के लिए उनका कोई उपयोग न हो। यदि ग्रुण ग्रुणों के लिए ही हों, ग्रात्मा के भोगादि को सिद्ध न करते हों, तो उनको बाधित बताना ठीक है। परन्तु सत्त्व ग्रादि ग्रुण ग्रात्मा के लिए भोग-ग्रपवर्ग को सम्पन्न करके ग्रपनी उपयोगिता को स्पष्ट करते है। फलतः ग्रुएों को बाधित या ग्रनुपयोगी नहीं कहा जासकता। परिएगम की दृष्टि से यह ठीक है, कि धर्म ग्रादि बुद्धि ग्रथवा सत्त्व ग्रादि के परिएगम हैं, परन्तु धर्म ग्रादि की ग्रनुभूति केवल चेतन ग्रात्मा को होती है, श्रतः उनका ग्रधिष्ठान चेतन ग्रात्मा ही है।।२६।।

सूत्रकार ग्रगले सूत्र से उस उपयोग को स्पष्ट करता है— पञ्चावयवयोगात् सुखसंवित्तिः ।।२७।।

[पञ्चावयवयोगात्] पांच ज्ञानेन्द्रियों के योग से [सुखसंवित्तिः] सुखादि का श्रनुभव होता है।

पांच ज्ञानेन्द्रिय ग्रन्त:करण के पांच ग्रवयवों के समान है। यथाविषय

उनके योग ग्रर्थात् सिन्नकर्षं से सुखसंवित्ति—सुख की ग्रनुभूति ग्रात्मा को होती है। परिएगाम की दृष्टि से घर्म ग्रादि भावों के ग्रन्त:करएा का घर्म होने पर भी उनसे होने वाली ग्रनुकुल ग्रनुभृति ग्रादि ग्रातमा को होती है।

श्रन्त:करण का सीधा सम्बन्ध बाह्य जगत् के साथ नहीं है। वह पांच जानेन्द्रियों के द्वारा पूरा होता है। तथा प्रत्येक इन्द्रिय अपने नियत विषय के साथ सम्पर्क स्थापित कर पानी है। इसीलिए सूत्र में 'ग्रवयव' पद से उनका संकेत किया गया है। बाह्यविषय के साथ सीधा सम्बन्ध इन्द्रिय का रहता है, विषयाकार परिएात होकर वह उस विषय को मन तक पहुंचा देती है, मन ग्रहंका को ग्रीर ग्रहंकार बुद्धि को देता है। बुद्धि तदाकार होकर उस विषय को ग्रात्मा में सम-पित करती है। इसप्रकार ग्रन्त:करएा के ग्रवयवभूत पांच इन्द्रियों के सहयोग से ग्रात्मा को सुखानुभूति होती है। सुख प्रत्येक ग्रन्य भाव का उपलक्षरण है। ग्रनुकूल प्रतिकूल समस्त ग्रनुभूतियों में यही कम समभना चाहिए।

श्रनेक व्याख्याकारों ने सूत्र के 'पञ्चावयव' पद का अनुमान के पांच अव-यव—प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन—ग्रथं किया है। सुखादि की अनुभूति या संवित्ति में प्रतिज्ञा आदि अवयवों का कोई उपयोग तो नहीं है, पर आत्मा को सुखादि की अनुभूति के प्रतिपादन से सुखादि के कारणभूत सत्त्व आदि ग्रणों का अनुमान द्वारा अस्तित्व सुतरां सिद्ध होजाता है, ऐसा सूत्रार्थं करना चाहिए। प्रतिज्ञादि पञ्चावयव के प्रयोग से अनायास ही अतीन्द्रिय पदार्थों का बोध होता है। इस प्रकरण से आत्मा द्वारा सुखादि भावों की अनुभूति का प्रति-पादन करके उनके कारणभूत धर्माधर्म तथा सत्त्व-रजस्-तमस् के वास्तविक अस्तित्व को स्पष्ट किया गया है।।२७।।

इक्कोसवें सूत्र में श्रुति ग्रोर लिङ्ग के ग्राधार पर धर्मादि की जगित-मित्तता को प्रमािगत किया है। ग्रब लिङ्ग श्रर्थात् ग्रनुमान का स्वरूप क्या है, सूत्रकार ग्रगले प्रकरण से इसी ग्रथं को स्पष्ट करता है। पहला सूत्र है—

न सकृद्ग्रहणात् सम्बन्धसिद्धिः ॥२८॥

[सकृद्ग्रहणात्] एक वार एकत्र ग्रहण से [सम्बन्धसिद्धिः] ज्याप्ति का निश्चय [न] नहीं होता।

सम्बन्ध व्याप्ति को कहते हैं। किन्हीं दो धर्मों का ग्रव्यभिचरित नियत साहचर्य 'व्याप्ति' कहाता है, जो अनुमान का मुख्य ग्राधार है। ऐसी व्याप्ति कौ सिद्धि किन्हीं दो के एक वार ही एकसाथ या एक जगह ग्रहण होने से नहीं होती, जो वस्तु कृतक—वनने वाली—है, वह ग्रवश्य ग्रनित्य होती है, 'कृतकत्व' ग्रीर 'ग्रनित्यत्व' इन दोनों धर्मों का नियत साहचर्य है, एक धर्म दूसरे को छोड़कर रह नहीं सकता, यही इनकी व्याप्ति है। व्याप्ति के लिए धर्मों का एक वार या ग्रनेक

बार इकट्ठे ग्रहण होना कोई विशेषता नहीं रखता। वहां श्रपेक्षा इस बात की होती है, कि उनमें से एक दूसरे को छोड़कर न रह सके। यदि घट के निर्माण के समय हम अनेक वार भी गर्दभ को साथ बंधे देखते हैं, तो भी घट-गर्दभ की व्याप्ति संभव नहीं होसकती।

सूत्र में 'न' पद को म्रलग न रखकर 'नैकघा' इत्यादि के समान समस्त पाठ भी माना जासकता है। तब 'नसकृद्ग्रहणात्' का ग्रर्थं 'ग्रसकृद्ग्रहणात्' होगा। किन्हीं दो धर्मों का निरन्तर साहचर्य ग्रहण होने से व्याप्ति की सिद्धि होती है।।२८।।

व्याप्ति के भेद के साथ सूत्रकार ने उसका स्वरूप बताया---

नियतधर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः ।।२६।।

[नियतधर्मसाहित्यं] व्यवस्थापूर्वक धर्मों का इकट्ठा रहना [व्याप्तिः] व्याप्ति है, चाहे वह [उभयोः] दोनों धर्मों का हो [वा] श्रथवा [एकतरस्य] दोनों में से किसी एक का हो।

साध्य श्रीर साधन दोनों धर्मों का परस्पर नियत साहचर्यं, श्रथवा केवल साधनधर्मं का साध्य के साथ नियत साहचर्यं 'व्याप्ति' है। पहले का उदाहरण 'कृतकत्व' श्रीर 'श्रनित्यत्व' पूर्वसूत्र की व्याख्या में निर्देश कर दिया है। दूसरे का उदाहरण 'धूम' श्रीर 'श्रनित्यत्व' पूर्वसूत्र की व्याख्या में निर्देश कर दिया है। दूसरे का उदाहरण 'धूम' श्रीर 'श्रग्नि' है। धूम ग्रग्नि के विना संगत नहीं, इसलिए धूम की व्याप्ति श्रग्नि के साथ है, पर श्रग्नि धूम के विना भी दग्ध श्रयोगोलक श्रथवा श्रंगार श्रादि में रहता है, इसलिए श्रग्नि की व्याप्ति धूम के साथ नहीं बनती। फलत: कहीं दोनों धर्मों का श्रीर कहीं एक का श्रव्यभिचरित साहचर्यं व्याप्ति का स्वरूप है। जहां दोनों धर्मों का परस्पर एक दूसरे के साथ समान साहचर्य होता है, उसे समव्याप्ति, श्रीर जहां एक ही धर्म का साहचर्य हो, उसे विषमव्याप्ति कहा जाता है।।२६।।

सूत्रकार प्रतिपादन करता है, कि व्याप्ति कोई ग्रतिरिक्त तत्त्व नहीं है— न तत्त्वान्त्रं वस्तुकल्पनाप्रसक्तेः ।।३०।।

[तत्त्वान्तरं] व्याप्ति म्रतिरिक्त तत्त्व [न] नहीं [वस्तुकल्पनाप्रसक्तेः] व्यथं वस्तुकल्पना की प्रसक्ति से ।

व्याप्ति को श्रतिरिक्त तत्त्व मानना युक्तिसंगत नहीं, क्योंकि श्रतिरिक्त वस्तु की कल्पना व्ययं होगी, कारण यह है, कि वहां भी श्रव्यभिचरित साहचयं को मानना तो भवश्य श्रपेक्षित होगा, फिर उसी को व्याप्ति क्यों न मान लिया जाए। श्रतिरिक्त तत्त्व मानना निष्फल है ॥३०॥

यदि किन्हीं दो पदार्थों या घमों का नियत साहचर्य उनसे कोई अति-रिक्त तत्त्व नहीं है, तो वह क्या है ? सूत्रकार स्पष्ट करता है—

निजशक्त्युद्भवमित्याचार्याः ॥३१॥

[निजशक्त्युद्भवं] अपनी स्वाभाविक शक्ति का प्रकट होना (पदार्थों अथवा धर्मों का) साहचर्य है [इति] ऐसा [आचार्याः] किपलाचार्य कहते हैं।

पदार्थ ग्रथवा धर्मों की निज-सहज शक्ति की ग्रभिव्यक्ति ही उन वस्तुग्रों ग्रथवा धर्मों का साहचर्य है। किसी वस्तु या धर्म में यह सहज-स्वाभाविक सामध्यं रहता है, कि वह किसी का कारण ग्रथवा कार्य हो, या प्रयोजक ग्रथवा प्रयोज्य हो। यह चीज बनाने से नहीं बनती, यह वस्तुग्रों का ग्रपना स्वभाव है। यही वस्तुग्रों के साहचर्य के नाम से कहा जाता है, क्योंकि कोई कार्य ग्रथवा प्रयोज्य ग्रपने कारण या प्रयोजक की उपेक्षा करके ग्रपने ग्रस्तित्व का लाभ नहीं कर सकता। इसी साहचर्य के ग्राधार पर एक से दूसरे का ग्रनुमान होजाता है।

सूत्र में 'स्राचार्याः' इस बहुवचनान्त प्रयोग के स्राधार पर व्याख्याकारों ने यह प्रकट किया है, कि यह विचार अन्य स्राचार्यों का न होकर स्वयं परमिंष किपल का है। स्रत्यन्त प्राचीनकाल में स्रपने विचारों को इस रूप में प्रकट करने की प्रथा रही है। स्रपना नाम लेकर स्रथवा उत्तमपुरुष द्वारा स्रपने मत को वे ऋषि प्रकट नहीं करते थे। नाम लेने में स्रश्नेयस् की भावना स्रौर उत्तमपुरुष से कहने में स्रभिमान की भावना प्रकट होती है, ऐसा समभते थे। यद्यपि यह समस्त शास्त्र किपल की रचना है, पर यहां इसप्रकार स्रपने मत का प्रकाशन एक विशेष लक्ष्य को लेकर हुस्रा है। ऋषि ने स्रगले सूत्र में स्रपने प्रशिष्य पञ्चशिख के मत का उल्लेख किया है, स्रौर किपय सूत्रों द्वारा इसका विवेचन करके दोनों में साम-ज्जस्य स्थापित किया है। किपल की विद्यमानता में ही पञ्चशिख सांख्यविषयक वैदुष्य प्राप्त कर चुके थे, स्रौर विभिन्न विषयों पर स्रालोचनात्मक विवेचन प्रस्तुत करने लगे थे। परमिष ने स्नेह व वात्सल्यभाव से इस विषय में उसके विचार का उल्लेख किया है।

कित्यय विद्वानों का कहना है, कि इसप्रकार पञ्चिशिख के मत का उल्लेख यह प्रकट करता है, कि यह सूत्र रचना किपल की नहीं है। किपल तो पहले ही शास्त्र का निर्माण कर चुके होंगे। पञ्चिशिख तो उनके शिष्य का शिष्य था। यद्यपि इस विषय का विस्तृत विवेचन 'सांख्यदर्शन का इतिहास' नामक ग्रन्थ में कर दिया गया है, फिर भी प्रसंगवश यहां इतना लिख देना ग्रावश्यक है, कि ऐतिहासिक संकेतों से यह स्पष्ट होता है, कि किपल के जीवनकाल में ही पञ्चशिख वैदुष्य प्राप्त करचुके थे, तथा किपल ने अपने शास्त्र का निर्माण पहले ग्रवश्य कर लिया था, पर पञ्चशिख के विचार का उसमें उसके प्रति वात्सल्यपूर्ण ग्रावरभाव से समावेश कर दिया। इसप्रकार की प्रवृत्ति शिष्यों को ग्रवने कार्य में ग्रतिशय प्रो-इसाहन प्रदान करने की होती है। इसी ग्राधार पर पञ्चशिख ने कािपलशःस्त्र के प्रसार में ग्रवश्यन व व्याख्यान ग्रादि के द्वारा ग्रपना समस्त लम्बा जीवन लगा

दिया, ऐसे ऐतिहासिक तथ्य सांख्यप्रन्थों तथा भ्रन्य भारतीय प्राचीन साहित्य में उपलब्ध होते हैं ॥३१॥

> व्याप्ति के विषय में पञ्चिशिख का विचार है— आधेयशक्तियोग इति पञ्चिशिखः ॥३२॥

[म्राघेयशक्तियोगः] म्राघेय शक्ति व्याप्ति है [इति ] ऐसा [पञ्चशिखः] पञ्चशिख म्राचार्य का कथन है।

पहले विचार का सार यह है—जैसे धूम ग्रग्नि का श्रनुमापक है, इस स्थल में धूम ग्रग्नि का कार्य है। कोई कार्य कारण के विना ग्रस्तित्व में नहीं ग्रा-सकता। इसप्रकार धूम का ग्रग्नि के साथ साहचर्य ग्रभिव्यक्त होतः है। पर यह साहचर्य धूम की ग्रप्नी सहज कार्यरूप शक्ति से ग्रन्य कुछ नहीं, इस साहचर्य में कार्यता की छाया दीखती है। क्योंकि यहां धूम कार्य है, इसलिए वह (साहचर्य) उसी का रूप है।

इस विषय में पञ्चिशिख का यह कहना है, कि कार्यता ग्राधेयशक्ति है। व्युत्पादन द्वारा हम इस शक्ति का ग्राधान करते हैं। जबतक किसी को यह बोध न कराया जाए, तबतक उसमें (धूम में) ग्राग्न की ग्रनुमापकता नहीं ग्रापाती। ग्रान्यथा ग्रव्युत्पन्न व्यक्ति भी ग्रनुमान करले, पर ऐसा नहीं होता। इसलिए यह मानना चाहिए, कि धूम में वह शक्ति सहज नहीं, प्रत्युत ग्राधेय है। उद्बोधन द्वारा उपस्थापित कराई जाती है। उसे 'संकेत' भी कह सकते है। ।३२।।

भ्रगले तीन सूत्रों से इसी का उपपादन किया गया है। पहला सूत्र है— न स्वरूपशक्तिनियमः पुनर्वादप्रसक्तेः ।।३३।।

[स्वरूपशक्तिः] स्वरूपात्मक शक्ति ही [नियमः] व्याप्ति [न] नहीं है, [पूनर्वादप्रसक्तेः] पुनरुक्ति के प्रसंग से।

सूत्र में 'नियम' पद का अर्थ 'व्याप्ति' है। स्वरूपशिवत ही व्याप्ति है, अर्थात् विह्न में घूम की व्याप्ति घूम का स्वरूप ही है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे पुनर्वाद अर्थात् पुनरुक्ति की प्रसक्ति होजाएगी। व्याप्ति को घूम का स्वरूप मानने पर दोनों का एक ही अर्थ होगा। तब 'अग्नि में घूम की व्याप्ति है' इस कथन में 'धूम की व्याप्ति' यह पुनरुक्त होगा, क्योंकि जो घूम है, वही तो व्याप्ति है। फिर इससे फल भी क्या सिद्ध होगा, दोनों के एक होने से 'धूम का घूम है' 'व्याप्ति की व्याप्ति है' अथवा 'धूम की व्याप्ति है' यह सब एक ही बात है, इससे कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता। यह केवल अनर्थक प्रलाप-सा लगता है।।३३।।

भ्रगले सूत्र से पुनरुक्ति का ही विवरण करता है— विशेषणानर्थंक्यप्रसक्तेः ।।३४।।

[विशेषणानर्थक्यप्रसक्तेः] विशेषण रूप में अनर्थक होने के प्रसंग से।

जब घूम ही व्याप्ति का स्वरूप है, तब उसके साथ विशेषण रूप में इसका कथन करना अनर्थक होगा। कहा जाता है—धूमो विह्नव्याप्य: । यहां धूम को व्याप्य अर्थात् व्याप्तिविशिष्ट कहा गया है। यदि व्याप्ति धूम का ही रूप है, तो व्याप्ति को धूम का विशेषण कहना अनर्थक होगा।।३४।।

तृतीय सूत्र से म्रन्य द्रोष उपस्थित करता है—
पल्लवादिष्वनूपपत्तेश्च ।।३५।।

[च] स्रौर [पल्लवादिषु] पत्ते स्रादि में [स्रनुपपत्तेः] स्रयुक्त होने से। पल्लव-पत्ते से, दूरिस्थत पुरुष भी वहां विद्यमान वृक्ष का अनुमान कर लेता है। हम कहीं दूर खड़े हैं, हमें स्रोट से कुछ थोड़े पत्ते टहनी के साथ दिखाई देरहे हैं। उनके द्वारा हम वहां विद्यमान वृक्ष का अनुमान कर लेते हैं। हमारा वह ज्ञान यथार्थ होता है। यदि पल्लव में वृक्षानुमापक शिवत सहज है, तो पत्तों के टूट-कर स्रलग चले जाने पर भी उन पत्तों से वहां विद्यमान वृक्षका बोध होना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं। यदि पत्ते में, वर्तमान वृक्ष का स्नुमान कराने वाली शिवत को स्राधिय माना जाता है, तो दोष न होगा; क्योंकि पत्तों के वृक्ष से स्रलग होजाने पर 'स्राधिय' शिवत नष्ट होजाती है। तब वहां स्रनुमान होजाने की स्रापित नहीं स्राती। इसप्रकार पल्लव स्रादि में स्रनुपपन्न होने से व्याप्ति को हेतु की निजशिकत नहीं माना जाना चाहिए। सूत्र में 'च' पद विरोधी हेतुस्रों की समाप्ति का द्योतक है। स्रिक्ट-पाठ के स्रनुसार सूत्र में 'च' पद नहीं है।।३४।।

इस प्रसंग को समाप्त करते हुए सूत्रकार इन दोनों विचारों में सामञ्जस्य उपस्थित करता है—

आघेयशक्तिसिद्धौ निजशक्तियोगः समानन्यायात् ॥३६॥

[ग्राधेयशक्तिसिद्धौ] ग्राधेयशक्ति का निश्चय होजाने पर [समानन्या-यात्) यथार्थं ग्रनुमान प्रयोग से [निजशक्तियोगः] सहजशक्ति ही व्याप्ति है, (ऐसा हम जान लेते हैं)।

प्रत्येक स्थल में अनुमान के लिए हेतु की व्याप्ति और पक्ष आदि में उसके अस्तित्व प्रथवा सम्बन्ध का व्युत्पादन आवश्यक है। जबतक किसी को हेतु का पक्ष के साथ व्याप्यव्यापकभाव गृहीत-नहीं होता, तबतक अनुमान का होना संभव नहीं। धूम अग्नि का व्याप्य है, अथवा कार्यत्व या उत्पत्तिधर्म कत्त्व अनित्यत्व का व्याप्य है, जब यह जान लिया जाता है, तभी धूम से अग्नि की और कार्यत्व या उत्पत्तिधर्म कत्त्व से अनित्यत्व की अनुमिति होती है। हेतु में व्याप्ति को जान लेना ही 'आधेयशक्ति' अथवा 'संकेत' कहा जाता है, इसकी सिद्धि अर्थात् निश्चय होजाने पर हम इस बात को स्पष्टरूप में समक्त लेते हैं, कि व्याप्ति वस्तुतः हेतु की निज अर्थात् सहजशक्ति ही है। हेतु में अनुमापकता हमारे जानलेनेमात्र से आ-

जाती हो, ऐसी बात नहीं है, वह तो उसमें स्वतः विद्यमान है। उसका जान लेना व्यवहार में उपयोगी होता है। उसके द्वारा हम अनुमान का प्रयोग करते हैं। 'न्याय' पद का अर्थ 'अनुमान का प्रयोग' है। आध्यशिक्त प्रर्थात् संकेत का निश्चय होजाने पर समान-यथार्थरूप में अनुमान का प्रयोग होने से यह स्पष्ट होजाता है, कि निजशिक्त ही योग-सम्बन्ध अर्थात् व्याप्ति है। अभिप्राय यह है, कि व्याप्ति-विषयक ज्ञान अनुमान के प्रयोग में उपयोगी है, इसलिए वह आवश्यक है, पर व्याप्ति का स्वरूप हेतु का सहजधमं है। ऐसा समभलेने पर उक्त विचारों में परस्पर कोई असामञ्जस्य नहीं रहता।

इसके विपरीत यदि भ्रान्तिवश कहीं भ्रहेतु में व्युत्पादनद्वारा भ्रनुमापकता का ग्राधान कर दिया जाए, तो ग्राधेयशक्ति वहां रहने पर भी भ्रनुमिति यथार्थ न होगी। जैसे कोई कहे—जो सींगवाली है वह गाय है, भ्रुंगित्व (सींगवाला होना) में ग्राधेयशक्ति तो है, पर गाय का भ्रनुमान कराने के लिए उसमें सहजशक्ति नहीं है। अभिश्राय यह है कि केवल भ्राधेयशक्ति को व्याप्ति मानने पर सर्वत्र भ्रान्तिस्थलों में भ्रहेतु पर हेतुता की प्रसक्ति होगी, भ्रहेतु को भी हेतु माना जाने लगेगा। इन सब भावनाभ्रों का प्रकट करने के लिए भ्राचार्य ने सूत्र (३१) में 'उद्भव' पद का सन्निवेश किया है। हेतु की साहचर्य भ्रथना भ्रनुमापकतारूप निजशक्ति का उद्भव (प्रकट होना, ज्ञात होना) व्युत्पादन द्वारा ही होता है, इसलिए पञ्चिशख के विचार की भावना इसी में भ्रन्तिहत है।।३६॥

प्रधान आदि अतीन्द्रिय पदार्थों को जानने के लिए उपयोगी अनुमान प्रमाण के आवश्यक अंग न्याप्ति का निरूपण करके प्रसंगवश शब्दप्रमाण की स्प-ष्टता व दृढ़ता के लिए सूत्रकार शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का उपपादन करता है—

वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः शब्दार्थयोः ।।३७॥

[शब्दार्थयोः] शब्द श्रौर श्रर्थ का परस्पर [वाच्यवाचकभावः] वाच्य-वाचकभाव [सम्बन्धः] सम्बन्ध होता है।

श्रथं का बोधन कराने के लिए शब्द का उच्चारण किया जाता है। शब्द बोधन कराता है, या अर्थ को बतलाता है, और अर्थ बोधित होता है, या बतलाया जाता है। जैसे गौ या घट शब्द से हम एक विशेष पशु और जलाहरणादि के साधन घड़ा अर्थ को समभते और कहते हैं। इसप्रकार गौ या घट शब्द उस अर्थ का वाचक है, अर्थात् शब्द वाचक है और अर्थ वाच्य है। अर्थ और शब्द का यह वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध माना गया है। अन्य तादात्म्य आदि सम्बन्ध इनका संभव नहीं। यदि तादात्म्य सम्बन्ध हो, तो 'मोदक' कहने पर लड्डू से मुंह भर-जाना चाहिए। 'असि' कहने पर तलवार से मुंह कट जाना चाहिए, 'अग्नि' पद का उच्चारण करने पर मुंह दग्ध होजाना चाहिए। पर ऐसा कदापि नहीं होता। इससे परिगाम निकलता है, कि म्रर्थ शब्द का म्रात्मा या स्वरूप नहीं है, म्रतः उनका तादात्म्य संबन्धसंभव नहीं।

प्रत्येक शब्द में मुख्यरूप से किसी एक ग्रौर कभी ग्रनेक ग्रथं को बोधन कराने की शक्ति निहित रहती है, उसीका नाम वाचकता शक्ति है, वही ग्रभिधा है। वह शक्ति सहज है, पर उसका जान लेना ही व्यवहार का साधक होता है। उसे जाने बिना हम शब्द से ग्रथं का बोध नहीं कर सकते। इसीका नाम 'संकेत' है। ग्रमुक शब्द ग्रमुक ग्रथं का बोध कराता है, यह जान लेना ही—उस शब्द का उस ग्रथं में 'संकेत' कहा जाता है। इसप्रकार शब्द ग्रौर ग्रथं का वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध स्पष्ट होता है।।३७॥

यह शक्तिग्रह श्रथवा संकेत किन निमित्तों से होपाता है, सूत्रकार ने बताया—

त्रिभिः सम्बन्धसिद्धिः ॥३८॥

[सम्बन्धसिद्धिः] सम्बन्ध का निक्चय [त्रिभिः] तीन (साधनों) द्वारा होता है।

शब्द श्रीर श्रर्थ के वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध का निश्चय हमें तीन साधनों के द्वारा होता है। ऐसे शक्तिग्रह के वे तीन साधन कौनसे हैं? व्याख्याकारों ने परम्परा द्वारा वतलाया-म्राप्तोपदेश, वृद्धव्यवहार म्रीर प्रसिद्धपदसामानाधि-करण्य । जो व्यक्ति जिस वस्तु को यथार्थरूप में जानता है. वह तस विषय में 'ग्राप्त' कहा जाता है। उसके उपदेश से हम ग्रर्थ को जान लेते है। ग्राप्त ने कहा 'यह घट है'। हम 'घट' शब्द से उस विशेष म्रर्थ को जानने लगते हैं। दूसरा शक्ति-ग्रह का साधन 'वृद्धव्यवहार' है। एक अनुभवी वृद्ध ने दूसरे से कहा-नाय ले श्राभ्रो। वह गाय ले भाता है। समीप बैठा हम्रा बालक उस शब्द को सुनता है, भीर उसके भ्रनन्तर दूसरे व्यक्ति के द्वारा लाए जाने वाले पशु को भी देखता है। वह जान लेता है, कि 'गाय' इस पशु का वाचक है, या इसका नाम है। जब वृद्ध 'शुक्ला गौ ले ग्राग्रो' ग्रथवा'कृष्णा गौ ले ग्राग्रो' कहता,है, ग्रौर दूसरा पुरुष उसके मनुसार पशु को ले म्राता है, तो म्रव्युत्पन्न बालक उससे 'शुक्ल' म्रोर 'कृष्ण' शब्दों के ग्रर्थ को जान लेता है, ग्रीर उसके अनन्तर स्वयं वैसा ही व्यवहार करने लगता है । तीसरा साधन-'प्रसिद्धपदसामानाधिकरण्य' म्रथवा 'प्रसिद्धपदसान्निध्य' है। 'प्रसिद्ध' पद का ग्रर्थ है - ग्रपने द्वारा प्रथम जाना हम्रा ग्रथवा निश्चय किया हग्रा। उसके सम्पर्क से हम उसके सहयोगी दूसरे शब्द के ग्रर्थ को समऋ लेते हैं। किसीने कहा-वसन्त में ग्राम के वृक्ष पर 'पिक' बोल रहा है। सुनने वाले ने यह जाना हुआ है, कि ऋतु वसन्त में ग्राम का बीर फूलने पर कोयल ग्राकर्षक रूप में बोला करती है । वह उपर्युक्त वाक्य में 'पिक' शब्द का ग्रर्थ 'कोयल' समभ

लेता है।

व्याख्याकारों ने शक्तिग्रह के ग्रन्य साधनों का भी वर्णन किया है। इनका संग्राहक एक पद्य परम्परागत प्रसिद्ध है—

शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च। वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः॥

इसमें व्याकरण, उपमान (सादृश्य), कोंश, भ्राप्तवाक्य, वृद्धव्यवहार. वाक्यशेष, विवरण (व्याख्या), प्रसिद्धपदसान्निध्य साधनों का उल्लेख है। पर यह सब उपर्युक्त तीन मुख्य साधनों का ही विस्तार है। तीन के भ्रतिरिक्त शेष पांच का इन्हीं में समावेश होजाता है।।३८।।

> विधिवाक्य, सिद्धार्थवाक्य दोनों, ग्रर्थ के बोधक हैं, सूत्रकार ने कहा— न कार्ये नियम उभयथादर्शनात् ।।३६।।

[कार्ये] किया-विधिवाक्य में उक्त शब्दार्थसम्बन्ध है भ्रन्यत्र नहीं, ऐसा [नियमः] नियम [न] नहीं, [उभयथादर्शनात्] दोनों (विधिवाक्य, सिद्धा-थंवाक्य) में देखे जाने से।

कार्य ग्रर्थात् केवल कियाबोधक वाक्य में वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध रहता हो, ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि दोनों प्रकार के वाक्यों में समानरूप से ग्रर्थबोध-कता शक्ति देखी जाती है। 'ग्रहरहः सन्ध्यामुपासीत' 'ग्रन्निहोत्रं जुहुयात्' इत्यादि विधिवाक्यों में जैसे सन्ध्योपासना ग्रीर ग्रन्निहोत्र होम का बोध होता है, इसी-प्रकार 'हरिदेंवाधिदेवः' 'जगदिधपितिरीश्वरः' 'पुत्रस्ते जातः' इत्यादि वाक्यों में विधि न होने पर भी ग्रथंबोध होता है। ग्रथंबोध के लिए शक्तिग्रह ग्रावश्यक है, वह शब्द चाहे विधिवाक्य में प्रयुक्त हो, ग्रथवा सिद्धवाक्य में ॥३६॥

लोक में सिद्धपद में शक्तिग्रह देखा जाता है, पर वेद का ग्रर्थ ग्रतीन्द्रिय है। वहां विधि में ही ग्रर्थबोधकता संभव होसकती है। सूत्रकार कहता है— लोके व्युत्पन्नस्य वेदार्थप्रतीति: ।।४०।।

[लोके] लोक में [ब्युत्पन्नस्य] शब्दार्थसम्बन्घ जाने हुए को [वेदार्थ-प्रतीतिः] वेद के ग्रर्थ का ज्ञान होजाता है ।

लोक में व्युत्पन्न पुरुष को वेदार्थ की प्रतीति होजाती है। जो व्यक्ति लोक में शब्दशक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वे वेदार्थ के ज्ञान में भी सुविधा से प्रवृत्त होसकते हैं। ऐसा नहीं है, कि लोक में शब्दशक्ति भिन्न हो, ग्रौर वेद में भिन्न। 'य एव लोकिकास्त एव वैदिकाः शब्दाः' ऐसी कहावत है। लोक से वेद में जो विशेषता हैं, ग्रागे उनको जानने का यत्न करना चाहिए। तात्पर्य यह कि शब्द-शक्ति का प्रकार उभयत्र एक ही है। ४०।।

वेदार्थं के ग्रतीन्द्रिय होने के ग्राधार पर जिज्ञासु शंका करता है—

न त्रिभिरपौरुषेयत्वाद्वेदस्य तदर्थस्याप्यतीन्द्रियत्वात् ॥४१॥

[वेदस्य] वेद के [ग्रपीरुषेयत्वात्] ग्रपीरुषेय होने से [तदर्थस्य ग्रपि] ग्रांर उसके (वेद के) ग्रथं के भी [ग्रतीन्द्रियत्वात्] ग्रतीन्द्रिय होने से [त्रिभिः] तीन के द्वारा (शब्दार्थसंबन्ध का ग्रहण्) [न] नहीं।

वेद के अपौरुषेय होने के कारण तथा वेदार्थ के अतीन्द्रिय होने के कारण उक्त तीन साधनों से वेद में शिक्त अह संभव नहीं है। जब शिक्त इह न होगा, तब वेदार्थ का ज्ञान कैसे होसकता है। शिक्त अह के तीन साधन—आप्तोपदेश, वृद्ध-व्यवहार और प्रसिद्धपदसान्निष्य बताए गए हैं। वेद के अपौरुषेय होने से उसमें आप्तोपदिष्टता संभव नहीं होसकती। वेदप्रतिपाद्य अर्थ के अतीन्द्रिय होने के कारण वृद्धव्यवहार आदि की वहां संभावना नहीं। ऐसी स्थिति में वेदशब्द में शिक्त अह न होनेसे वेदार्थ का ज्ञान असंभव है।

मनिरुद्ध और महादेव ने इस सूत्र का अर्थ अन्यथा किया है। कहता है—लोक के समान वेद में शक्तिग्रह तभी संभव होसकता है, जब वेद को पौरुषेय माना जाए, पर वेद के अपौरुषेय होने से लोक के समान वेद में शक्तिग्रह मानना युक्त नहीं। अपौरुषेयत्व तीन हेतुओं से स्पष्ट होता है—ईश्वर का निराकरण, अन्य किसी कर्ता या वक्ता का संभव न होना, पुरुप का अम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि से युक्त होना। ईश्वरिनराकरण का तात्पर्य यही समभना चाहिए, कि वह अशरीरी होने के कारण वेद का निर्माता या वक्ता संभव नहीं होसकता।

यदि कहा जाए, कि कोई विशिष्ट जीव ही वेद का वक्ता मान लेना चाहिए, जो भ्रान्ति ग्रादि से रहित हो, यह भी ठीक न होगा, क्योंकि वेदार्थ ग्रती- न्द्रिय हैं। श्रत्पन्न श्रन्पशक्ति जीव ग्रतीन्द्रिय श्रयों के प्रतिपादन में कैसे समर्थ होसकेगा ? इसलिए लोक के समान वेद में शक्तिग्रह संभव नहीं, तब वेदार्थ का जान कैसे संभव होगा ॥४१॥

सूत्रकार शंका का समाधान करता है—

न यज्ञादेः स्वरूपतो धर्मत्वं वैशिष्ट्यात् ।।४२।।

[न] शंका ठीक नहीं, [यज्ञादेः] यज्ञ ग्रादि का [स्वरूपतः] स्वरूप से [धर्मत्वं] धर्म होना (माना जाता है) विशिष्ट्यात्] विशेष (स्वर्गादि) फलों का साधन होने से।

उनत शंका ठीक नहीं, क्योंकि स्वरूप से यज्ञादि को वेदविहित माना जाता है। वेद का अर्थ यज्ञादि है, और यज्ञ विविध सामग्री आदि से युक्त कियानुष्ठान का नाम है। वह सब दिध घृत शाकल्य समित् आदि सामग्री और कियात्मक अनुष्ठान अतीन्द्रिय नहीं। ऐसा अनुष्ठान स्वर्ग आदि विशिष्ट फलों का साधन है। इसलिए यदि वेद का अर्थ यज्ञ याग आदि ही अभिष्रेत है, तब वह इन्द्रियग्राह्म ही है। वेदार्थ को म्रतीन्द्रिय कहना म्रसंगत है। पूर्वपक्ष सूत्र के उत्तर म्रद्धंभाग का यह समाधान किया गया है। वेद का तात्वर्य यज्ञ याग में समभकर यह समाधान है। जब इन्द्रियग्राह्य म्रयं का वेद प्रतिपादन करता है, तब लोक के समान वेद में भी शक्ति-ग्रह संभव होगा।

श्रनिरुद्ध श्रीर महादेव ने इस सूत्र को भी पूर्वपक्ष का समभकर श्रयं किया है, कि यज्ञादि स्वरूप से धमं नहीं होते, प्रत्युत वे किसी विशिष्टता के साथ धमं का स्वरूप ग्रहण करते हैं। वह विशिष्टता देश, काल श्रीर पात्र की श्रपेक्षा से समभी जाती है। किसी विशिष्ट देश विशिष्ट काल में विशिष्ट पात्र के द्वारा श्रनुष्ठित यज्ञ याग धमं का रूप ग्रहण करते हैं। अन्यथा श्रदेशकाल में—श्रनुचित देशकाल में महापातिकयों के द्वारा श्रनुष्ठित यज्ञ भी धमं माने जाने चाहिएँ। यश्र याग की इसप्रकार की विशिष्टता एक श्रतीन्द्रिय स्थित ही है। इसलिए लोक के समान वेद में शक्तिग्रह संभव नहीं। इन व्याख्याकारों की दृष्टि से इकतालीसवें सूत्र के उत्तराद्ध में प्रतिपादित वेदार्थ की भतीन्द्रियता को सूत्रकार ने इस सूत्र से पुष्ट किया है। इन दोनों का समाधान तेठालीसवें सूत्र से किया गया है।।४२।।

वेदार्थ की श्रतीन्द्रियता का समाधान करके वेद के श्रपौरुषेय होने से उसमें भाप्तीपदेश के श्रभाव का समाधान करता है—

# निजशक्तिर्व्युत्पत्या व्यवच्छिद्यते ॥४३॥

[निजशिक्तः] वेद की स्वाभाविक शक्ति (शब्दार्थंसम्बन्ध) [ब्युत्पत्त्या] ब्युत्पत्ति-प्रतिपादन-उपदेश द्वारा [ब्यविच्छद्यते ] म्रलग-म्रलग जान लिया जाता है।

वेद के अपीरुषेग्न होने पर भी वेदशब्दों की जो निज—स्वाभाविक शक्ति अर्थात् शब्दार्थ का सम्बन्ध है, वह आदि ऋषियों की व्युत्पत्ति—अमुक शब्द का अमुक अर्थ है इस जानकारी—के द्वारा व्यवस्थापूर्वक उपदेश किया जाता है। अभिन्नाय यह कि वेदशब्दों की अर्थबोधन शक्ति स्वाभाविक है। आदिसगं में आदि ऋषि अचिन्त्यशक्ति भगवान् की प्रेरणा और अपनी प्रतिभा से शब्दार्थसम्बन्ध का बोध होने पर, अर्थात् यह जान लेने पर कि अमुक शब्द अमुक अर्थ का बोधक है, उसी रूप में व्यवस्था के साथ वे उसका उपदेश करते हैं। जिसप्रकार उन्हें शब्दोच्चारण की प्रेरणा प्राप्त होती है, उसीप्रकार शब्दार्थ-सम्बन्ध की भी। उसके अनुसार वे शब्दार्थ का उपदेश करते हैं। इतने अंश को लेकर वेदशब्दों में भी आप्तोपदेश, वृद्धव्यवहार और प्रसिद्धपदसान्निध्यरूप तीन अर्थबोधन साधनों की संभावना स्पष्ट होजाती है। अतः लोक के समान वेद में शब्दार्थ का ऋषियों अथवा आभिधानिक आचार्यों द्वारा संकेत किया जाता है,

वेदशब्दों में यह स्वाभाविक है, जो ऋषियों द्वारा जाना जाता है । ग्रांगे उपदेश में कोई ग्रन्तर नहीं ।

अनेकानेक शब्द तथा धातु लोक में वेद से लिए गए हैं। कोई तदवस्थ रह जाते हैं, और किन्हीं में परिवर्त्तन होजाते हैं। परन्तु लोक और वेद में शब्दों के प्रयोग की समानता में कोई अन्तर नहीं आता। 'य एव वैदिकास्त एव लौकिका:' इत्यादि कथन ऐसे ही आधारों पर अवलम्बित है। शब्द का प्रयोग-विषय अति महान है। इस विषय के कोई निर्णय अनायास नहीं किए जासकते। अतिप्राचीन-काल से यह विषय विद्वानों के मतभेद का क्षेत्र रहा है।।४३।।

यज्ञादि क्रियात्मक होने से अतीन्द्रिय नहीं, उनमें शक्तिग्रह संभव है, परन्तु जो वेदार्थ अतीन्द्रिय है—देवता, यज्ञ के फल आदि, उनके वाचक वैदिक पदों में शक्तिग्रह कैसे संभव होगा ? सूत्रकार कहता है—

योग्यायोग्येषु प्रतीतिजनकत्वात् तित्सिद्धः ॥४४॥

[योग्यायोग्येषु] इन्द्रियग्राह्यों की तरह ग्रतीन्द्रियों में भी [प्रतीतिजन-कत्वात्] ज्ञान का जनक होने से [तित्सिद्धिः] शिवतग्रह की सिद्धि होती है।

योग्य-प्रत्यक्ष के योग्य इन्द्रियग्राह्य पदार्थ, अयोग्य-प्रत्यक्ष के अयोग्य अतीन्द्रिय पदार्थ। यहां योग्य पद उदाहरण दिखाने के लिए है। अभिप्राय यह हुआ, कि जैसे योग्य अर्थात् इन्द्रियग्राह्य पदार्थों में आप्तोपदेश ग्रादि के द्वारा शिक्त- ग्रह होता है, इसीप्रकार अतीन्द्रिय पदार्थों में भी प्रतीति का जनक होने से व्युत्पत्ति अयदा शिक्तग्रह की सिद्धि होती है। आप्त जब यह उपदेश करता है, कि अमुक पद इसप्रकार के अतीन्द्रिय अर्थ का बोधक है, तब जिज्ञासु बोद्धा उस पद से उसी- प्रकार के अर्थ को समर्भने लगता है। इसप्रकार पद, अतीन्द्रिय अर्थ को बोधन कराने में समर्थ होता है, यही शक्तिग्रह का स्वरूप है। फलतः इन्द्रियग्राह्य पदार्थों के समान अतीन्द्रिय अर्थों का बोध कराने के कारण बेद के पदों में शक्तिग्रह का निश्चय होता है। सर्ग के आदि में वेद का उपदेश आदि ऋषियों के मस्तिष्क में परमेश्वर द्वारा प्रतिभात किया जाता है। वह उपदेष्टा सर्वज्ञ सर्वशितमान् अजर, अमर, अभय, नित्य पित्र है, वह परम आप्त है। उसके ज्ञान और अर्थबोधन में सन्देह का अवकाश नहीं। ऋषियों के द्वारा वह परम्परा आगे प्रचलित रहती है।।४४।।

शब्दार्थसम्बन्ध वेद में स्वाभाविक है, यह निश्चय करके-शब्दसमूह वेद है-इस भ्राधार पर शब्दात्मक भ्रर्थात् व्वनिरूप वेद के भ्रनित्यत्व का प्रतिपादन करता है-

> न नित्यत्वं वेदानां कार्यत्वश्रुतेः ।।४५।। [वेदानां] व्वनिरूप वेदों का [नित्यत्वं] नित्य होना [न] सम्भव नहीं,

[कार्यत्वश्रतेः] कार्यं होना सुने जाने से।

शब्दराशि वेद नित्य नहीं हैं, क्योंकि स्वयं वेद में उनको कार्य कहा गया है। यजुर्वेद का मन्त्र है—

> तस्माद्यज्ञात्सर्वहृत ऋचः सामानि जिज्ञरे। छन्दांसि जिज्ञरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥३१।७॥ स तपोऽतप्यत तस्मात् तपस्तेपानात् त्रयो वेदा ग्रजायन्त ॥

> > [शत • बा • ११।४।८।३]

म्रस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद् यदृग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदोऽयर्वा-ङ्गिरसः ॥ बृह० २।४।१०॥

प्रत्यक्ष-प्रमाण से भी इस बात को देखा जाता है, कि ककार प्रादि वर्णों का विशेष प्रयत्न के अनन्तर उच्चारण होता है, भीर वे व्वित पुनः विलुप्त हो-जाती है। इससे शब्द का अनित्यत्व स्पष्ट होता है। वेद भी शब्दराशि है, इसिल्य वह शब्दरूप में अनित्य है। वेद को नित्य बताने वाले प्रसंग जहां कहीं भी आते हैं, उनका उस शब्दराशि की आनुपूर्वी की नित्यता में तात्पर्य रहता है। उस आनुपूर्वी के साथ ही वह शब्दराशि वेद है, अन्यथा नहीं। इसके अतिरिक्त ज्ञान-रूप वेद तो निर्वाहरूप से नित्य है।।४४।।

श्चनित्य होने पर श्रन्य ग्रन्थों के समान वेद को पुरुष-ग्रणीत क्यों न माना जाए ? इस विषय में सूत्रकार कहता है—

न पौरुषेयत्वं तत्कर्त्तुः पुरुषस्याभावात् ॥४६॥

[पौरुषेयत्वं] शब्दराशि वेद भी पौरुषेय [न] नहीं है, [तत्कर्तुः] उसकी रचना करने वाले [पुरुषस्य] पुरुष के [ग्रभावात्] न होने से ।

शब्दराशि वेद अनित्य होने पर भी पौरुषेय-अस्मदादिसदृश पुरुषप्रणीत नहीं है। क्योंकि उसके कर्ता-रचियता पुरुष की संभावना नहीं होसकती। कारण यह है, कि जीव पुरुष अल्पज्ञ व अल्पशक्ति होने से सर्वज्ञकल्प समस्त विद्याग्रोंके स्थान वेद की रचना में असमयं रहता है। तथा भ्रम, प्रमाद ग्रादि से रहित सर्वज्ञ ईश्वर कभी शरीररूप बन्धन में नहीं आता, जो शब्दरूप वेद का उच्चारण कर सके। आदि ऋषियों के निर्दोष, पिवत्र मस्तिष्कों में वह केवल तदनुकूल प्रेरणा करता है, जिससे प्रेरित होकर सर्गादि काल में वही आनुपूर्वी ऋषियों के मुख से फूट पड़ती है। उस प्रेरणा में भी वेदराशि की आनुपूर्वी में कोई विपर्यास संभव नहीं होसकता। इसलिए इस अनादि भगवद्ज्ञाननिष्ठ शब्दराशि में किसी पुरुष को रचना-स्वातन्त्र्य न होने से वेद का अपौरुषेयत्व परिनिष्ठित होता है।।४६॥

भगले सूत्रों में इसी भर्च को स्पष्ट किया जाता है — न मुक्तामुक्तयोरयोग्यत्वात् ॥४७॥ [मुक्तामुक्तयोः] मुक्त स्त्रौर स्रमुक्त के [स्रयोग्यत्वात्] योग्य न होने से वे [न] वेद के कर्त्ता संभव नहीं।

यदि वेद को पुरुष की रचना माना जाए, तो वह पुरुप ईश्वररूप होसकता है, या जीवरूप। सूत्र में 'मुक्त' पद नित्यमुक्त ईश्वर ग्रौर मुक्तजीव दोनों का बोधक है। शब्दराशि वेद के प्रथमोच्चारएारूप निर्माण में शरीरी न होने के कारण ईश्वर योग्य—समर्थ नहीं रहता, ग्रौर मुक्तजीव भी ग्रल्पज्ञ ग्रल्पशिक्त होने से देहादिरहित होने से तथा उसके मुक्त होने से पूर्व भी वेद के विद्यमान रहने से वेद की रचना में ग्रयोग्य है। ग्रमुक्त ग्रर्थात् बद्ध जीव भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा ग्रादिन्यूनताग्रों से ग्रायुक्त रहने के कारण वेद की रचना में सर्वथा ग्रयोग्य है।।४७॥

ऐसी अवस्था में अपीरुषेय होने से शब्दराशि वेद को नित्य ही मानना होगा। सुत्रकार कहता है---

नापौरुषेयत्वान्नित्यत्वमङ्क्षुरादिवत् ।।४८।।

[ग्रपौरुपेयत्वात्] ग्रपौरुपेय होने से वेदों का [नित्यत्वं] नित्य होना [न] नहीं [ग्र ङ्कुरादिवत्] ग्रंकुर ग्रादि के समान ।

ग्रंपौरुषेय होने से वेद को नित्य नहीं माना जासकता। जिसप्रकार किसी पुरुष के द्वारा रचना न किया हुग्रा ग्रंकुर नित्य नहीं होता, इसीप्रकार ग्रंपौरुषेय वेद भी नित्य नहीं है। यह ध्यान रखना चाहिए, कि ध्वनिरूप शब्दराशि वेद को यहां ग्रंपित्य प्रतिपादन किया है। ग्रादि ऋषियों के मुख से जो शब्दराशि उच्चिरत होती हैं, वह ध्वनिरूप में ग्रंपित्य है, पर उसके ग्रंपौरुषेयत्व की स्थिति इसी रूप में है, कि वह ऋषि की ग्रंपिता है, पर उसके ग्रंपौरुषेयत्व की स्थिति इसी प्रेरणा से होती हैं, जो प्रेरियता है, वह उच्चारण नहीं कर सकता, इसी रूप में उसका ग्रंपौरुपेयत्व सुरक्षित रहता है, ग्रोर शब्द के ग्रंपित्यत्व की बाधा नहीं होती। यह कहा जाचुका है, कि शब्दरूप वेद की नित्यता ग्रानुपूर्वी पर ग्राधारित है, ध्वित पर नहीं। सूत्र का ग्रंपिप्राय है, कि ग्रंपौरुपेयत्व नित्यत्व का व्यापक नहीं है, ग्रंकुर में व्यभिचारी है। ग्रंपौरुपेय भी ग्रंकुर नित्य नहीं होता।।४८।।

यदि म्रंकुर म्रादि में घटादि के समान पुरुषकर्त्तृत्व का म्रनुमान कर लिया जाए, तो—

तेषामपि तद्योगे दृष्टबाधादिप्रसक्तिः ॥४६॥

[तेपां] उन (ग्रंकुर ग्रादि) का [ग्रिपि] भी [तद्योगे] पौरुषेयत्व के साथ सम्बन्ध होने पर [दृष्टबाधादिप्रसिवतः]दृष्ट की बाधा ग्रौर ग्रदृष्ट की कल्पना प्राप्त होगी।

ग्रंकुर ग्रादि का पौरुषेयत्व ग्रर्थात् पुरुषकर्त्तं त्व से सम्बन्ध मानने पर दृष्ट की बाधा प्रसक्त होजाएगी। तृए लता वनस्पति ग्रादि के ग्रंकुर स्वतः

उत्पन्न देखे जाते हैं, वहां पर उनका कोई कर्ता दृष्टिगोचर नहीं होता, न होने पर भी वहां कोई पुरुष-कर्ता माना जाए, तो स्पष्ट ही प्रत्यक्ष की बाधा होगी, श्रौर सूत्र के 'ग्रादि' पद से बोधित एक ग्रदृष्ट ग्रर्थ की कल्पना-जो ग्रर्थ नहीं देखा जारहा, उसकी कल्पना-करनी पड़ेगी। ग्रभिप्राय यह कि ग्रंकुर ग्रादि में पुरुष कर्ता मानने पर दृष्ट की बाधा ग्रौर ग्रदृष्ट की कल्पना दोनों दोप उपस्थित होते हैं। ग्रत: ग्रपौरुषेयत्व ग्रंकुर ग्रादि में नित्यत्व का व्यभिचारी है।।४६।।

यद्यपि ग्रादि सर्गकाल में भगवान् की प्रेरणा से ग्रादि ऋषियों के द्वारा वेद का उच्चारण होता है, तथापि वेद पौरुपेय नहीं, क्योंकि पौरुषेय का वास्तविक स्वरूप यह है—

यस्मिन्नदृष्टेऽपि कृतबुद्धिरुपजायते तत् पौरुषेयम् ।।५०।।

[यस्मिन्] जिस [ग्रदृष्टे] न देखी गई वस्तु में [ग्रिपि] भी [कृतबुद्धिः] की गई है ऐसा ज्ञान [उपजायते] होता है, [तत्] वह वस्तु [पौरुषेयम्] पौरुषेय कही जाती हैं।

न देखी गई भी जिस वस्तु में-यह की गई है, रची गई है, या बनाई गई है-ऐसी वुद्धि होती है, उसे पौरुषेय समभना चाहिए। संसार में हम श्रनेक वस्तुश्रों को कर्त्ता के द्वारा बनाई जाती देखते हैं, उनकी रचनाविशेप को देखकर हमें यह विश्वास हो जाता है, कि इसप्रकार की विशेष रचना किसी पुरुष द्वारा कीजाती है। ग्रनन्तर ग्रनेक वस्तुग्रों में-जहां हम कर्त्ता को नहीं देखते-रचनाविशेष ने म्राधार पर उनके किए जाने का ज्ञान होता है, इसप्रकार का किया जाना किसी वस्तु के पौरुपेंय होने का प्रयोजक होता है। हम कहते हैं, ईश्वर संसार की रचना करता है, स्पब्ट है, वह इसप्रकार रचना नहीं करता, जैसे कुम्हार घड़े को ग्रथवा सुवर्णकार कुण्डल रुचक को घढ़ता है, प्रत्युत वह संसार का ग्रधिष्ठाता प्रेरक व नियन्ता है, वह व्यवस्थापक है. संसार के संचालन व व्यवस्था में वही शक्ति प्रेरणा देरही है, संसार की रचना तो तत्त्वों के ग्रन्योन्यमिथुन द्वारा होती रहती है। तत्त्वों में प्रवृत्ति की प्रेरणा उसी शक्ति की है, इसप्रकार संसार की व्यवस्था ईश्वरकृत है, इस ग्राधार पर संसार को हम ईश्वर की रचना कहते या मानते है । अंकुर ग्रादि में भी ऐसा ही है, वह 'उत्पन्न' होता है, 'कृत' नहीं है। इसीप्रकार वेद, भगवान् की प्रेरएाा से ग्रिभिन्यवत होता है, वह 'कृत' नहीं है। यदि प्रेरणा के ग्राधार पर उसे ईश्वरीय कहें, तो कह लीजिए । पर वह 'कृत' न होने से पौरुपेय नहीं है, जो 'कृत' है, वह पौरुपेय है। इसी अर्थ को हम इस रूप में • कह सकते हैं, कि देहधारी के द्वारा जो रचना होती है, वह पौरुषेय कही जाती है । इसकारण जगत् की रचना ग्रथवा ग्रंकुर ग्रादि की उत्पत्ति में जगन्नियन्ता पर-मात्मा की प्रेरणा होने पर भी और इसी ग्राधार पर ईश्वर को जगत् का कर्ता

माने जाने पर भी इनका पौरुषेयत्वरूप में व्यवहार नहीं होता। फिर भी देहधारी की रचना में देखी जाने वाली व्यवस्था के भ्राधार पर विश्व में दृष्टिगोचर विशेष व्यवस्था से उसके ग्रदृष्ट नियन्ता का ग्रनुमान होता है। पर उसके देहधारी न होने से उसकी रचना में पौरुषेय व्यवहार नहीं।।५०।।

शब्द का प्रामाण्य इसी आधार पर निश्चय किया जाता है, कि वह आप्त का उपदेश है, वेद में ऐसा न होने से वेद का अप्रामाण्य प्राप्त होता है। सूत्रकार कहता है—

निजशक्त्यभिव्यक्ते: स्वतः प्रामाण्यम् ॥५१॥

[निजशक्त्यभिव्यक्तेः] निज शक्ति से भ्रभिव्यक्त होने के कारण वेद का ः [स्वतः प्रामाण्यम्] स्वतः प्रामाण्य है ।

म्राप्तोपदेश होनं से शब्द का प्रामाण्य परतः प्रामाण्य कहा जाता है। वेद में ऐसा प्रामाण्य न होकर स्वतः प्रामाण्य है। क्योंकि वेद में अपनी स्वाभाविक प्रथंबोधन शक्ति है, उसकी श्रभिव्यक्ति से श्रथांत् उसके जान लेने पर वेद से यथार्थ बोध होजाता है। अन्यत्र शब्द से अर्थ का बोध होने में यह जानने की अपेक्षा रहती है, कि यह ग्राप्त द्वारा कहा गया है, अथवा अनाप्त द्वारा। शब्द से अर्थ का ज्ञान होजाने पर उसका प्रामाण्य ग्राप्तोपदेश पर निर्भर है। किसी शब्द से अर्थ का ज्ञान होजाने पर जब हम यह जान लेंगे कि उसका उपदेष्टा ग्राप्त है, तभी हम उसको प्रमाणभूत मानेंगे, अन्यथा नहीं। परन्तु वेद शब्दराशि में ऐसा नहीं है, क्योंकि वेद शब्दराशि परमात्मा की निजशक्ति से अभिव्यक्त है, उसके स्वतः—प्रामाण्य का यही मूल ग्राधार है। फलतः यदि वेद के शब्द की अर्थबोधन शक्ति का हमें ज्ञान है, तो उससे हमें जिस अर्थ का बोध होगा, उसके प्रामाण्य के लिए ग्रन्य किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। इसप्रकार वेद का स्वतः प्रामाण्य स्पष्ट होता है।। ११।।

जगत् का उप। दानकारण प्रकृति है, यह श्रुति के भ्राधार पर प्रमाणित है, १२वें सूत्र में कहा है। उसी प्रसंग से शब्दार्थ के सम्बन्ध तथा श्रुति के स्वतः— प्रामाण्य का प्रतिपादन किया गया, जिससे शब्दप्रमाण द्वारा प्रकृति के उपादानकारण होने की पुष्टि होती है। इसप्रकार अनुमान और शब्द से इस अर्थ को प्रमाणित किया गया। अब प्रत्यक्ष के भ्राधार पर यह कैसे प्रमाणित होता है, यह प्रतिपादन किया जाता है। इसप्रकार के विवेचन के लिए भ्रान्ति-प्रतीति स्थलों को भ्राधार माना जाता है। इसको स्थातिविचार भी कहते हैं। कभी वस्तु न होती हुई प्रतीत होजाती है। ऐसा क्यों होता है? हम उसके मूलकारण की स्रोज करते हैं, और उसीके भ्राधार पर जगत् के मूल उपादान को समक्ष लेने का यत्न करते हैं। इस स्थित को स्पष्ट करने के लिए भ्रानेक प्रकारों की उद्भावना की जासकती

है। जैसे हमने कहीं श्रन्धेरे भुटपुटे में टेढ़ी-मेढ़ी लकीर जैसी काली चीज देखी, हमने समभा—यह सांप है, पर वस्तुत: वह एक रस्सी का टुकड़ा था। श्रव विवेचन यहां इसप्रकार प्रारम्भ होता है, कि हमने उसे सांप कैसे समभ लिया? इसमें अनेक विकल्प हमारे सामने श्राते हैं। (१) न होता हुग्रा ही सांप हमें दीखा है, श्रर्थात् सांप का ग्राधार सांप का न होना—ग्रभाव या ग्रसत् है।(२) होता हुग्रा ही सांप दीखता है, तब उसका ग्राधार सत् है। (३) ग्रन्थत्र का सांप ग्रन्थत्र दीख जाता है, इस ग्रवस्था में ग्राधार तो सत् है, पर उसकी प्रतीति ग्रन्थथा होजाती है।(४) हम उसे सत् या ग्रसत् या उभयरूप में किसी एक निश्चित रूप से नहीं कह सकते, यह एक विलक्षण स्थिति है।(५) इस भ्रान्ति का ग्राधार किसी ग्रंश में सत् ग्रौर किसी ग्रंश में ग्रत् है। उसे एक दृष्टि से सत् ग्रौर एक से ग्रसत् निश्चित रूप में प्रतिपादित किया जासकता है। इनमें जो विकल्प ग्रधिक युक्ति- युक्त व प्रामाणिक है, उसीके ग्रनुसार मूल उपादान का स्वीकार होना चाहिए। इस विवेचन की भावना से सूत्रकार इस प्रसंग को प्रारम्भ करता है—

नासतः ख्यानं नृश्युङ्गवत् ।।५२।।

[ग्रसतः] ग्रसत् का [ख्यानं] ज्ञान-प्रतीति [न] नहीं, [नृश्युङ्गवत्] नर के सींग के समान ।

एक विचार यह होसकता है, कि भ्रान्तिस्थल में ग्रसत् की प्रतीति होती है, जहां हमको रज्जु में सर्प का ज्ञान होगया है, वहां सर्प का ग्रस्तित्व नहीं है, इस लिए यह ज्ञान ग्रसत् का माना जाना चाहिए। सूत्रकार इसका प्रतिषेध करता है— ग्रसत् का स्यान—ज्ञान ग्रथवा प्रतीति संभव नहीं है। जो वस्तु सर्वथा ग्रसत् है, यदि उसकी प्रतीति होसके, तो मनुष्य के सिर पर सींग प्रतीत होने चाहिएं। पर ऐसा संभव नहीं। इसलिए यह कहना कि भ्रान्तिस्थल में सर्वथा ग्रसत् वस्तु का भान होजाता है, ग्रसंगत है। इसी मान्यता के ग्राधार पर जगत् के मूल उपा- ग्रान को ग्रसत् कहना संगत न होगा। दृश्यमान त्रिग्रुणात्मक सदूप जगत् से हम उसके उसीप्रकार के मूलकारण का ग्रनुमान कर सकते है।।५२॥

यदि वह सर्पज्ञान ग्रसत् का संभव नहीं, तो सर्वथा सत् का मानना चाहिए । सूत्रकार कहता है—

# न सतो बाधदर्शनान् ।।५३॥

[सतः] विद्यमान का [न] नहीं, [बाधदर्शनान्] बाध देखे जाने से । पहले सूत्र से 'स्यानं' पद की ग्रनुवृत्ति इस सूत्र में तथा ग्रगले सूत्र में है । यदि विद्यमान सर्प का वह ज्ञान है, तो कालान्तर में प्रकाश होने पर उसका बाध न होना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं होता। प्रकाश में हम देखते हैं, कि वह रस्सी है, सांप नहीं है । पहले ज्ञात सर्प की बाधा होजाती है। इसलिए वहां सद्भूप सर्प का ज्ञान होता है, ऐसा कहना संगत नहीं। यह बात प्रत्येक वस्तु पर लागू होती है, यदि प्रत्येक वस्तु सर्वथा सत् है, श्रीर उसके अनुसार उसका मूल उपादान भी, तो यह भी कैसे माना जाएगा, क्योंकि दृश्यमान घट पट श्रादि समस्त पदार्थों का एक समय बाघ देखा जाता है, टूट-फूट जाने पर वह नहीं रहता। इस कारण यह कहना कि ज्ञान सर्वथा सत् वस्तु का होता है, युक्तियुक्त नहीं है। इसपर श्रीर विचार करना चाहिए॥ १३॥

ऐसी श्रवस्थामें सत् श्रीर श्रसत् से विलक्षण उस वस्तुतत्त्व को कहना चाहिए, जिसका भ्रान्तिस्थल में ज्ञान किया जाता है। न सत् शब्द से उसका कथन होता है, न श्रसत् से, इसलिए वह श्रनिवंचनीय होगा। सूत्रकार कहता है—

नानिर्वचनीयस्य तदभावात् ।।५४॥

[ग्रनिर्वचनीयस्य] ग्रनिर्वचनीय का [न] नहीं, [तदभावात्] उसके न होने के कारण ।

भ्रान्तिस्थलों में सत् और ग्रसत् से विलक्षण किसी भ्रनिवंचनीय वस्तु का भान होता है, ऐसा मानना भी संगत नहीं, नयों कि इसप्रकार के वस्तुतत्त्व की संभा-वना नहीं की जासकती। जो न सत् हो, न ग्रसत् हो, ऐसे पदार्थ का संसार में सर्वथा ग्रभाव है। इसलिए ऐसे तत्त्व की कल्पना के भ्राधार पर उसीके भ्रनुकूल उसके मूल उपादान का ग्रनुमान नहीं किया जासकता।। १४।।

तब यही मान लेना चाहिए, कि अन्य वस्तु में अन्य का ज्ञान होजाता है। इसको अन्ययाज्ञान अथवा अन्ययाख्याति कहा जाएगा, सूत्रकार कहता है— नान्यथाख्यातिः स्ववचोव्याघातात् ।।५५॥

[ग्रन्यथा ख्याति:] ग्रन्यथा ज्ञान होता है ऐसा भी [न] नहीं, [स्ववची-व्याघातात्] ग्रपने वचन का विरोध होने से।

जब हमको सामने की वस्तु में 'यह सांप है' ऐसा ज्ञान होता है, तब यदि हम यह भी जान लेते हैं, कि यह हमें ग्रन्य वस्तु में ग्रन्य का ज्ञान है, तो अपने ही वचन का विरोध होजाता है। ग्रभिप्राय यह है, कि यदि उस समय—यह प्रन्य का ग्रन्य में ज्ञान है—ऐसा जान लिया जाता है, तो—यह सांप है—ज्ञान हो नहीं सकता। पर उस समय—यह सांप है—ऐसा ही जाना जाता है। इसलिए इसे ग्रन्य में ग्रन्य का ज्ञान कहना ग्रपने वचन का व्याघात है। यदि कालान्तर में यह जाना जाता है, कि यह ग्रन्य में ग्रन्य का ज्ञान है, तो उस समय—यह सांप है—ज्ञान रहता ही नहीं। इसलिए जब वह ज्ञान रहता है, तब उसे ग्रन्यचाज्ञान नहीं कहा जासकता। फलतः भ्रान्तिस्थल का यह विवेचन भी मान्य नहीं। इसमें स्वारस्य यह है, कि ज्ञान सदा ज्ञेय के ग्रनुरूप होता है, ग्रन्य में ग्रन्य का ज्ञान मानें, तो वह ज्ञेय के ग्रनुरूप कैसे रहेगा ?।। ११।। भ्रान्तिस्थलों में विवेचन का पूर्वोक्त कोई प्रकार युक्तियुक्त नहीं है,तो क्या यह विवेचन ग्रशक्य है? नहीं। सूत्रकार इस विषय का वास्तविक समाधान प्रस्तुत करता है—

# सदसत्ख्यातिर्बाधावाधात् ।।५६।।

[सदसत्स्यातिः] सदसत् स्याति माननी चाहिए [बाघाबाधात्] बाध ग्रीर ग्रवाघ से ।

भ्रान्तिस्थलों में प्रतीति के विवेचन के लिए सांख्य सदसत्ख्याति स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि जब 'यह सांप है' ऐसा ज्ञान होता है, उस समय 'यह' पद पुरोवर्ती वस्तु का निर्देश करता है। पुरोवर्ती वस्तु के सामान्यधर्म जंगल में स्थित सर्प का स्मरण करा देते हैं, उस समरण अथवा सर्पविषयक पहले ज्ञान के उभर आने में भय, शंका आदि निमित्त होते हैं। पुरोवर्त्ती वस्तु और जंगल में स्थित सर्प का कोई परस्पर संसर्ग नहीं है, पर भय, शंका आदि निमित्त उस असंसर्ग का प्रहर्ण नहीं होने देते। तब पुरोवर्त्ती वस्तु के साथ जंगलस्थित सर्प का संसर्ग समभ लिया जाता है। वस्तुहिथित यही है, कि हम उनके असंसर्ग का ग्रहण नहीं कर पाते, और वे एक दीखने लगते हैं, पर जैसे ही हमें उनके असंसर्ग का ग्रहण होता है, तब सर्प की स्वरूप से बाधा नहीं होती, वह तो जंगल में जैसा पहले स्थित था, ग्रब भी है। हमारा उस विषय का ज्ञान भी वैसा ही है, केवल पुरोवर्त्ती के साथ संसर्ग की बाधा होजाती है। इसप्रकार संसर्ग से सर्प बाधित होता है, स्वरूप से नहीं। फलतः बाध और अबाध दोनों के उपस्थित रहने से सदसत्ख्याति मानना युक्तियुक्त है।

इस ग्राधार पर दृश्यादृश्य जगत् के मूलकारण को जानने का यत्न किया जाता है। कार्य रूप जगत् के पदार्थ कालान्तर में बाधित होते देखे जाते है, परन्तु उनका कारण्र क्ष में ग्रस्तित्व बना रहता है। यदि कारण का बाध होजाए, तो कार्य का ग्रस्तित्व—ग्राधार न रहने से—संभव ही न होगा। ग्रतः प्रत्येक पदार्थ कारण्र क्ष से सदा बना रहता है, वह ग्रबाधित ग्रौर सत् है। कार्य के विविध रूप सामने ग्राते ग्रौर छिपते रहते हैं; इस परिणाम व परिवर्त्तन में एक रूप जाता तथा दूसरा उभर ग्राता है, उस ग्राकार का तात्कालिक रूप में न रहना ही बाध है। उसी मुवर्ण के रुचक कुण्डल स्वस्तिक ग्रादि विविध ग्राभूपण एक दूसरे के बाद बनते रहते हैं। सुवर्ण वहीं रहता है, ग्राकृति बदल जाती है। प्रत्येक ग्राकृति कारण्र रूप में सदा विद्यमान रहती है, निमित्त पाकर उभर ग्राती है। इसीप्रकार जगत् में सुख-दु:ख ग्रौर मोह की ग्रनुभूति इसके त्रिगुणात्मक उपादान का बोध कराती है। इस रूप में हम उस त्रैगुण्य का प्रत्यक्ष करते हैं। फलतः श्रुति, ग्रनुमान ग्रौर प्रत्यक्ष तीनों प्रमागों से मूल उपादान त्रिगुणात्मक प्रकृति की सिद्धि होती है।

महर्षि किपल ने इन सूत्रों के द्वारा भ्रान्तिस्थलों का विवेचन ग्रनेक संभा-वनीय विकल्पों की उद्भावना करके प्रकट किया है। पर ग्रनन्तर काल में ग्रनेक ग्राचार्यों ने ग्रपनी रुचि व तर्कानुगत प्रतिभा के अनुसार उन विकल्पों को ग्रपने-ग्रपने विचारों के रूप में मान्यता दी। इस ग्राघार पर ग्राज जब हम इस विषय को विचारते हैं, तो उन ग्राचार्यों ग्रथवा उनके द्वारा प्रवित्तत उन दार्शिन संप्र-दायों या वादों के नाम पर ही इन मान्यताग्रों को पाते हैं। इनके ग्रनुसार दर्शन-वादियों के ग्रपने-ग्रपने ग्रखाड़े बन गए हैं, जहां बुद्धि का दंगल प्रखररूप में प्रच-लित रहता है। इसको संक्षेप में दिखलाने के लिए किसी विद्वान् ने एक श्लोक में संग्रह कर दिया है—

> म्रात्मरूयातिरसत्स्यातिररूयातिः स्यातिरन्यथा । तथाऽनिर्वचनरूयातिरित्येतत् स्यातिपञ्चकम् ॥ विज्ञानशून्यमीमांसान्यायवेदान्तसम्मतम् ।

मुख्य रूप से ये पांच विकल्प सन्मुख ग्राते हैं—ग्रात्मख्याति, ग्रसत्ख्याति श्रख्याति, ग्रन्थथाख्याति तथा ग्रनिवंचनख्याति । इनमें पहले दो विकल्पों को बौद्धों ने विशेष मान्यता दी है। बौद्ध दार्शनिकों में चार ग्रवान्तर विभेद हैं—वैभाषिक, सौन्नान्तिक, योगाचार ग्रौर माध्यमिक। पहले दोनों बाह्य पदार्थों के ग्रस्तित्व को स्वीकार करते है, इसलिए ये दोनों सर्वास्तिवादी कहे जाते हैं। इनमें से वैभाषिक बाह्य ग्रौर ग्रान्तर दोनों प्रकार के पदार्थों की वास्तविक सत्ता मानकर बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता है। दूसरा सौन्नान्तिक बाह्य पदार्थं को मुख्य मानकर उसीका ग्रन्तिकियेष बतलाता है, मुख्य बाह्य पदार्थं ही ग्रान्तर रूप में भासता है, वह ग्रनुभूति है, ग्रतः बाह्य पदार्थं स्वतः ग्रनुमेय रहजाता है। भ्रान्तिस्थलों के विवेचन में ये न्याय-वैशेषिक के समान ग्रन्थथाख्यातिवादी है।

योगाचार केवल म्रान्तर विज्ञान को मानकर बाह्य पदार्थ के म्रस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, म्रन्तविज्ञान का ही बहिनिक्षेप होजाता है। इसी कारण बौद्धों के इस सम्प्रदाय को विज्ञानवादी कहा जाता है। भ्रान्तिस्थलों में यह सम्प्रदाय म्रात्मस्याति मानता है, वयों कि म्रात्मस्थानीय म्रान्तर विज्ञान ही बाह्यरूप में भासता है, बाह्य का म्रपना कोई म्रस्तित्व नहीं है, वह कल्पनामात्र है।

बौद्धों का माध्यमिक नामक संप्रदाय बाह्य ग्रीर ग्रान्तर किमीप्रकार के पदार्थों की वास्तांवक सत्ता को स्वीकार नहीं करता, यह सब केवल कल्पना है, सबंधा तुच्छ । इसीलिए यह सम्प्रदाय शून्यवाकी नाम से प्रसिद्ध है । ये किसी पदार्थ की वास्तविक सत्ता स्वीकार न करने से ग्रसत्क्यातिवादी कहे जाते हैं।

भ्रान्तिस्थलों में मीमांसकों का विचार है, कि जहां सीप में चांदी ग्रथवा रस्सी में सांप का ज्ञान होता है—'इदं रजतम्' या 'श्रयं सर्पः' वहां सब जगह दो ज्ञान होते हैं। 'इदं' ग्रंश का ज्ञान प्रत्यक्ष है, जो पूरोवर्ती वस्तू में इन्द्रिय का सिन्नकर्ष होने पर होता है। ग्रन्धेरा या भुटपुटा होने से वस्तु के विशेषधर्मी का ग्रहण नहीं होपाता, तथा सामान्यधर्म चमक श्रयवा वकता श्रादि का ग्रहण हो-जाता है, उसमें लोभ लालच भ्रथवा भय शंका भादि का सहयोग पाकर दूकान में रक्ली चांदी ग्रीर जंगल में बैठे सांप का स्मरण होग्राता है। इन दोनों ज्ञानों में स्वरूप से तथा विषय की दुष्टि से भी जो परस्पर ग्रसंसर्ग है, प्रमाण ग्रथवा साधन की कमी के कारण उसका ग्रहण नहीं होपाता, उसके भ्रग्रहण में लोभ लालच ग्रीर भय शंका ग्रादि भी निमित्त होजाते हैं। मुभे 'भिन्नविषयक दो ज्ञान होरहे हैं' ऐसा विवेकज्ञान नहीं होता, प्रत्युत उसका प्रतिद्वन्द्वी यह एक ज्ञान-यह चांदी है अथवा यह सांप है-होजाता है। यह दोनों के असंसर्ग का अग्रहरूप अविवेक. भ्रम मिथ्याज्ञान भ्रथवा विपर्यय नाम से कहा जाता है। वस्तुतः वे ज्ञान भ्रीर उनके विषय यथार्थ है। इसीलिए जब भ्रम का बाध होता है, भ्रीर यह ज्ञान होता है, कि यह चांदी नहीं अथवा यह सांप नहीं, तब दूकान में रक्खे रजत की अथवा जंगल में बैठे सांप की स्वरूप से बाघा नहीं होती, प्रत्युत पूरीवर्त्ती में संसर्गमात्र की बाघा होती है। पर बाघा संसर्ग की भी कहां? संसर्ग तो पहले से ही नहीं है, बाघा कैसी ? उस ग्रवस्थित ग्रसंसर्ग का जो ग्रमी तक ग्रहण नहीं होसका था, उसका ग्रहण होजाता है, भीर इसप्रकार ग्रसंसर्ग के त्रग्रहणरूप ग्रविवेक की बाधा हो-जाती है, तथा असंसर्ग भासित होने लगता है।

इन भ्रान्तिस्थलों में उक्त प्रकार से जैसे वस्तु की बाघा नहीं होती, वैसे ज्ञान की भी बाघा नहीं होती। पुरोवर्त्ती वस्तु में 'यह चांदी है' अथवा 'यह सांप है' द्रष्टा को यह ज्ञान होता है। इसमें 'यह' ग्रंश पुरोवर्त्ती वस्तु को विषय करता है, भीर ग्रंगला माग दूकान में रक्खी चांदी तथा जंगल में बैठे सांप को विषय करता है। यह निश्चित है कि चांदी या सांप इस समय हमारे सन्मुख नहीं हैं, तव ग्रसंदिग्ध रूप में यह बात माननी होती है, कि उस समय द्रष्टा को विशेष निमित्तों से चांदी या सांप का स्मरण होग्राता है। पर उस ज्ञान में स्मृति का अंश भासित नहीं होता, मुषित या लुप्त रहता है, उसके निमित्त हैं—लोभ लालच या भय शंका ग्रादि। जब प्रकाश ग्रादि में द्रष्टा देखता है, कि यह चांदी नहीं सीप है ग्रंथवा सांप नहीं रस्सी है, तब उसका तात्पर्य यही होता है कि मैंने 'इसे चांदी समभ लिया था', ग्रंथवा 'सांप समभ लिया था', यहां 'समभ लिया था' यह वाक्यांश इस बात को स्पष्ट कर रहा है, कि उस समय द्रष्टा को उन वस्तुओं का 'स्मरण होग्राया था'। स्मरण श्रव भी है, पर श्रव इस स्मृतिरूप ज्ञान में 'स्मृत्यंश' लुप्त या मुषित नहीं है, जिन लोभ या भय ग्रादि निमित्तों से वह मुषित था, ग्रव वे निमित्त नहीं रहे, तब वह ग्रंग भी उभर ग्राया है। फलतः ज्ञान जैसा तब था ग्रव भी है, उसकी बाधा नहीं

होती, केवल जो स्मृत्यंश पहले किन्हीं निमित्तों से दबा हुआ था, वह उन निमित्तों के अभाव में उभर आता है। वे निमित्त जैसे 'स्मृत्यंश' को दबाते हैं, ऐसे ही पुरो-वर्त्ती वस्तु के 'ज्ञान' को भी। उनके न रहने पर वह 'ज्ञान' भी उभर आता है। तब 'यह सीप है' और 'यह रस्सी है' यह ज्ञान स्पष्ट होता है, एवं चांदी और सांप का स्मरणमात्र। यहां ज्ञान की दृष्टि से 'स्मृत्यंशमोष' की बाधा और वस्तु की दृष्टि से 'असंसर्ग के अग्रहण' की बाधा होती है, ज्ञान एवं वस्तु स्वरूपेण अबाधित रहते हैं।

इस विवेचन को जब हम ज्ञान के भाधार पर भ्रथवा दो ज्ञानों को मुख्य मानकर प्रस्तुत करते हैं, तब इसे 'श्रख्याति' कहा जाता है, भ्रौर जब ज्ञानों के विषय को भ्राधार मान लें, तो इसीका नाम 'सदसत्ख्याति' है। वस्तुतः यह विवे-चन नाम दो होने पर भी एक स्वरूप रखता है। पहला मीमांसकों के नाम से प्रसिद्ध है, भ्रौर दूसरा सांख्यों के। सूत्र की प्रारम्भिक व्याख्या में वर्णन कर दिया है, कि सदसत्ख्याति का स्वरूप क्या है?

न्याय-वैशेषिक ने जिस रीति पर इसका विवेचन किया है, उसका नाम 'ग्रन्यथास्याति' है। पुरोवर्त्ती वस्तु के साथ चक्षु इन्द्रिय का सिन्नकषं होने पर ग्रन्ध-कार ग्रादि के कारण उसके वक्रता ग्रादि साधारण धर्मों का ग्रहण होता है, जो रज्जु ग्रीर सर्प दोनों में हैं। भय ग्रादि निमित्त से वह वस्तु ग्रन्यथा समभ ली जाती है। तब रज्जु ज्ञान न होकर 'यह सर्प है' ऐसा ज्ञान होजाता है। पर वस्तु-स्थिति में सर्प तो वहां है नहीं, स्पष्ट है-पहले देखे सर्प को समानधर्म, भय शंका ग्रादि का सहारा लेकर स्मरण करा देते हैं। ऐसी स्थिति में सदसत्स्थाति प्रबल होकर हमारे सामने ग्राती है।

वेदान्त [शांकर] इस प्रसंग में ग्रनिवंचनस्याति स्वीकार करता है। उसका कहना है, जो वस्तु पुरोवर्ती है उसका ज्ञान नहीं हो रहा, जिसका ज्ञान है, वह वहां है नहीं, इसलिए न वह सत् है न ग्रसत्। विरुद्ध होने से उभयरूप भी नहीं। तब उसे ग्रनिवंचन शब्द से कहा जाता है। वेदान्त की मान्यता है, कि ग्रज्ञान से सपं वहां उत्पन्न होजाता है, उसकी कालान्तर में बाधा होजाती है, इसलिए उसे सवंधा सत् नहीं कहा जासकता, वह सवंधा ग्रसत् ग्रथवा तुच्छ भी नहीं है, क्योंकि उसकी प्रतीति होरही है। विरुद्ध होने से उभयरूप न होने पर ग्रनिवंचनस्थिति सिद्ध होती है। इसीरूप में संसार भी ग्रज्ञान का कार्य है, ग्रनिवंचनीय है।

वेदान्त ने जिस रीति पर भ्रान्तिस्थलों का निरूपण किया है, उसमें एक बात ज्ञातव्य है, कि जिस व्यक्ति ने कभी सर्प को नहीं देखा, उसके विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की, उसका भ्रज्ञान वहां सर्प को उत्पन्न करेगा या नहीं ? देखा यह जाता है, कि ऐसे व्यक्ति को कभी ऐसा ज्ञान नहीं होता। यह ज्ञान [रज्जु में सर्प का ज्ञान] उसी व्यक्ति को होपाता है, जिसने सांप को पहले देखा है, श्रौर उसके काट लेने के परिगामों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की है। इससे स्पष्ट है, कि भ्रान्तिस्थलों में भ्रान्ति के विषयभूत पदार्थों की उपस्थिति स्मरणमात्र में होती है। स्मृतिरूप होते हुए भी उनमें स्मृत्यंश मुषित रहता है, प्रकट नहीं होपाता। ग्रध्यास का स्वरूप बतलाते हुए ग्राचार्य शंकर ने भी स्पष्ट लिखा है—स्मृतिरूप: परत्र पूर्वदृष्टावभास:। ग्रध्यास या भ्रान्तिस्थलों में स्मृतिरूपता को स्वीकार किया है।। १६।।

ैयहां तक समस्त प्रमाणों के ग्राधार पर प्रकृति की उपादानकारणता को पुष्ट किया गया, ग्रीर प्रसंगागत ग्रथं का प्रतिपादन किया गया है। इसके ग्रन-न्तर पुरुषविषयक विशेष विचार प्रस्तुत किया जाता है। प्रथमाध्याय [सूत्र ११४] में पुरुषबहुत्व का प्रतिपादन है, उसी ग्रर्थ की पुष्टि के लिए यह प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है—

नाद्वैतमात्मनो लिङ्गात् तद्भे दप्रतीतेः ।।५७।।

[ग्रात्मनः] ग्रात्मा का [ग्रद्वैतं] एक होना [न] संभव नहीं [लिङ्गात्] लक्षण से [तद्भेदप्रतीतेः] उनमें भेद का ज्ञान होने से ।

ग्रात्मा ग्रर्थात् जीव चेतनतत्त्व ग्रद्धैत-एक है, ऐसा कथा युक्त नहीं, क्योंकि लिंगात्-लक्षण से, तद्भेदप्रतीते:-ग्रात्माग्रों के परस्पर भेद का ज्ञान होता है, जरा मरण जन्म सुख-दुःख ग्रादि की विलक्षणता से ग्रात्माग्रों के नानात्व का निश्चय होता है। कोई मरता है कोई जन्मता है, कोई सुखी है कोई दुःखी है, इत्यादि ग्रवस्था ग्रात्मा के भेद को सिद्ध करती है। यद्यपि ग्रात्मा स्वयं जन्मता-मरता नहीं, वह नित्य ग्रपरिणामी है। किसी एक देह के साथ उसका ग्राभिमा-निक सम्बन्ध होना जन्म ग्रीर वियोग होजाना मरण कहा जाता है। यदि ग्रात्मा एक हो, तो उसका एकसाथ जन्म ग्रीर मरण तथा उसी ग्रवस्था में जरा एवं यौवन या बालरूप में ग्रवस्थित रहना संभव नहीं है। इससे विभिन्न देहों में ग्रलग-ग्रलग ग्रात्माग्रों की ग्रवस्थित सिद्ध होती है।।५७।।

१. यहां ५६वें सूत्र के ग्रागे चार सूत्रों को हमने किपल की रचना नहीं समभा। ये सूत्र उत्प्रकरण हैं, पूर्वापर के साथ इनकी संगति नहीं बैठती। वे प्रक्षिप्त चार सूत्र ये हैं—प्रतीत्यप्रतीतिभ्यां न स्फोटात्मकः शब्दः। न शब्द-नित्यत्वं कार्यताप्रतीतेः। पूर्वसिद्धस त्वस्याभिन्यदितदीं पेनेच घटस्य। सत्कार्यति-द्धाग्तश्चेत् सिद्धसाधनम्। प्रक्षेप के सम्बन्ध में विशेष जानकारी के लिए देखिए—'सांख्यदर्शन का इतिहास' पृष्ठ २५७ से २६२ तक। वहां सूत्रों की संख्या वर्त्तमान प्रचलित कम के ग्रनुसार वी गई है। इस ब्याख्या में प्रक्षिप्त सूत्रों को निकाल विया है। इनकी व्याख्या 'परिशिष्ट २' में देखें।

श्रात्मा का नानात्व प्रनुमान के श्राधार पर बताया। उपनिषदों में 'श्रात्मै-वेदं सर्वम्' 'ब्रह्मैवेदं सर्वम्' कहा है, इससे चेतनतत्त्व का जड़जगत् के साथ श्रभेद प्रतिपादन भासित होता है। सूत्रकार उसे प्रत्यक्ष से बाधित कहता है—

### नानात्मनापि प्रत्यक्षबाधात् ।।५८।।

[ग्रनात्मना] जड़तत्त्व के साथ [ग्रिप] भी एकता [न] नहीं [प्रत्यक्ष-बाधात्] प्रत्यक्ष द्वारा बाध होने से ।

पहले सूत्र से 'अद्वैतम्' की अनुवृत्ति आती है। अनात्मा अर्थात् जड़जगत् के साथ भी आत्मा का अद्वैत सम्भव नहीं है, क्योंकि इसकी प्रत्यक्ष से बाधा ही-जाती है। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है, कि घट पट आदि पदार्थ जड़ हैं चेतन नहीं हैं। चेतन और जड़तत्त्व का भेद स्पष्ट ही प्रत्यक्ष से गृहीत होता है। उसप्रकार के उपनिषद् वाक्यों का तात्पर्यं चेतनतत्त्व की उत्कृष्टता को प्रतिपादन करने में है, अभेद को नहीं। प्रत्यक्ष से बाधित अर्थं को उपादेयरूप में उपनिषद् कैसे प्रति-पादित करेगा? फलतः जैसे प्रत्येक चेतन आत्मा अलग-अलग है, इसीप्रकार जड़-तत्त्व भी चेतनतत्त्व से अलग है। उन दोनों का एक अस्तित्व संभव नहीं ॥५६॥

> क्या वे दोनों मिलितरूप में एक नहीं होसकते सूत्रकार कहता है— नोभाभ्यां तेनैव ।। ४६।।

[उभाम्यां] दोनों साथ मिलक्र [न] म्रद्वैत नहीं [तेनैव] उसी पूर्वोक्त हेतु के ही द्वारा।

चेतन श्रीर जड़ दोनों मिलकर एकरूप है,यह कहना भी युक्तियुक्त नहीं है, प्रत्यक्षबाध-हेतु के द्वारा ही यह स्पष्ट होजाता है। चेतन श्रीर जड़ दोनों समु-च्चितरूप में किसी एक या श्रद्धैतरूप को सम्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष के श्रनुसार इन दोनों का श्रस्तित्व सर्वथा भिन्नरूप में उपलब्ध होता है। जड़ चेतन नहीं, चेतन जड़ नहीं, तब दोनों का मिलकर एक होना संभव नहीं हो-सकता।। ४६।।

यदि ब्रात्मा नाना हैं, श्रीर जड़तत्त्व उनसे पृथक् हैं सर्वथा भिन्न हैं, तो 'ग्रात्मैंवेदं सर्वम्' इत्यादि वैदिक वाक्यों का तात्पर्य क्या होगा ? प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाधित अर्थ का उपनिषद् प्रतिपादन करे, ऐसा तो संभव नहीं, सूत्रकार प्रतिपादन करता है—

### अन्यपरत्त्वमविवेकानां तत्र ।।६०।।

[तत्र] उक्तप्रकार के वाक्यों में [ग्रन्यपरत्त्वं] ढ़ैत से ग्रन्य ग्रभिप्राय होना [ग्रविवेकानां] विवेकरहितों का है।

उपनिषद् का तात्पर्य सर्वत्र ग्रात्मा भीर ग्रनात्मा को भिन्न-पृथक् ग्रथवा विविक्तरूप में प्रतिपादन करने का है। इसलिए जो ग्रविवेकी हैं, जिन्होंने शास्त्र के रहस्य को समभने में शिथिलता रक्खी है, वे उपनिषद् के उन वाक्यों में जहां आपाततः भ्रद्धैत की भलक दिखाई देती है, द्वैत से ग्रन्य—ग्रद्धैतपरता का प्रतिपादन समभते हैं। वस्तुतः सर्वथा भिन्न ग्रात्मा ग्रीर ग्रनात्मा के एकत्व का वर्णन वहां नहीं है, ग्रीर न होसकता है। उपनिषदों में कहीं ग्रात्मा की उत्कृष्टता दिखाने के लिए ऐसा कहा है, कहीं कार्यकारण की एकता के ग्राधार पर वैसा वर्णन होगया है, कहीं ग्रमेदभावना से उपासना करने की दृष्टि को लक्ष्यकर उसप्रकार कह-दिया गया है। क्योंकि वस्तुतः ग्रात्मा को ग्रनात्मा बताना सर्वथा ग्रज्ञानमूलक है जो उपनिषद से प्रत्याशित नहीं।।६०।।

यदि कार्यकारण की अभेददृष्टि से ऐसा वर्णन है, तो आत्मा [चेतन-तत्त्व] जगत् का उपादान ही तो है, फिर जगत् को आत्मा से अभिन्न क्यों न माना जाए ? सुत्रकार कहता है—

नात्माविद्या नोभयं जगदुपादानकारणं निःसङ्गत्वात् ।।६१।।

[ग्रात्मा] चेतनतत्त्वं, [ग्रविद्या] चेतनाश्रित ग्रविद्या [जगदुपादान-कारणं] जगत् के उपादानकारण [न] नहीं, [उभयं] दोनों मिलकर भी [न] नहीं [नि:संगत्वात्] चेतनतत्त्व के ग्रपरिएामी होने से।

म्रात्मा को जगत् का उपादान कहते हो, वह तीन रूपों में कहा जासकता है. केवल ग्रात्मा, ग्रात्माथित ग्रविद्या ग्रथवा दोनों मिलकर। किसी भी रूप में ब्रात्मा जगत का उपादान कारण संभव नहीं होसकता, क्योंकि ग्रात्मा निःसंग म्रर्थात म्रपरिएगामी है। केवल म्रात्मा जगत् का उपादान माना जाए, तो उसे जगत् के रूप में परिणत होना होगा। चेतन, अचेतन रूप में परिएात होता है, यह संभव नहीं. श्रीर न चेतनतत्त्व किसी रूप में परिणामी संभव है। यदि श्रात्माश्रित श्रविद्या को उपादान कहा जाता है, तो ग्राश्रित के कारण ग्राश्रय में संगदोष की ग्रापत्ति होगी। बाश्रित ब्राश्रय को छोड़कर रह सकता है या नहीं? यदि रह सकता है, तो म्राश्रयाश्रितभाव की कल्पना व्यर्थ है, यदि नहीं रह सकता, तो म्राश्रित के परि-णाम से ब्राश्रय भी प्रभावित होगा, श्रीर वह भी परिगामी होजाएगा, ब्रात्मा का ऐसा स्वरूप किसी को ग्रमिमत नहीं है। फिर ग्रात्माश्रित ग्रविद्या नाम का कोई ऐसा विलक्षण तत्त्व जो त्रिगुणात्मक प्रकृति का स्वरूप नहीं है, किसी भी रूप में उपलब्ध नहीं होता, ऐसे तत्त्व का मानना सर्वथा श्रप्रामाणिक है। यदि श्रविद्या त्रिग्रणात्मक प्रकृति का स्वरूप है, भ्रथवा उसी का अपर नाम है, श्रीर ऐसी अविद्या तथा चेतनतत्त्व दोनों मिलकर जगत् के उपादानकारए। माने जाएं, तो यह प्रति-पादन भी संगत न होगा, क्योंकि चेतन को उपादान मानने पर वह स्रसंग-स्परि-णामी न रह सकेगा। फिर यह भी है, कि केवल त्रिगुणात्मक मूल्तत्त्व से उपा-दानकारणता सम्पन्न होजाएगी, चेतनतत्त्व को उस भूमिका में घसीटना व्यर्थ है।

हां ! यह निश्चित है, कि त्रिगुणात्मक मूलतत्त्व जड़ होने के कारण स्वतः प्रवृत्ति में ग्रसमर्थं रहता है, इसलिए चेतनतत्त्व उसका प्रेरियता नियन्ता व ग्रिधिष्ठाता ग्रवश्य है। कदाचित् इसी दृष्टि से वैदिक साहित्य में जहां तहां—ग्रात्मा ही सब-कुछ है—ऐसे वर्णन कर दिए गए हैं। ये इस रूप में चेतनतत्त्व के उत्कर्ष का प्रति-पादन करते हैं, एकत्व या ग्रद्धैत का नहीं। समस्त विश्व का ग्रिधिष्ठाता एक चेतन है, शास्त्र में जिसका वर्णन ईश्वर ग्रादि नामों से किया गया है। देह में ग्रिमिन-विष्ट चेतन ग्रन्य है, फिर प्रत्येक देह में एक भिन्न चेतन की ग्रनुभूति होती है। फलतः ग्रात्मा को ग्रद्धैत कहना प्रमाणसम्मत नहीं है।।६१।।

प्रसंगानुसार देह में ग्रिभिनिविष्ट ग्रात्मा की विशेषता का सूत्रकार प्रति-पादन करता है—

नैकस्यानन्दचिद्र्पत्त्वे द्वयोर्भेदात् ॥६२॥

[एकस्य] जीवात्मा का (स्वभाव से) [ग्रानन्दचिद्रपत्त्वे]ग्रानन्दरूप ग्रीर चिद्रप होना [न] नहीं, [द्वयोः] दोनों के [भेदात्] भेद से ।

चेतनतत्त्व का दो रूपों में वर्णन किया जाता है-एक परमात्मा दूसरा जीवात्मा। इनमें पहला शरीरबन्धन में कभी नहीं ग्राता, दूसरा ग्रवश्य ग्राता है। वेद में बताया—

> द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते। तयोरन्यः पिष्पलं स्वाद्वत्ति ग्रनश्ननन्यो ग्रभिचाकशीति॥

> > ऋ० १।१६४।२०]

एक देह घारएकर इस संसारफल को भोगता है, दूसरा स्वतः प्रकाश बना रहता है। शास्त्रों में बताया है, कि परमात्मा सत्-चित्-प्रानन्दस्वरूप है। जीवात्मा सत् चित् ग्रीर जड़प्रकृति केवल सत्स्वरूप है। जीवात्मा के ग्रानन्दस्वरूप न होने को ही इस सूत्र से स्पष्ट किया गया है। दोनों प्रकार के ग्रात्म-तत्त्वों में एक—जीवात्मा ग्रानन्दरूप ग्रीर चिद्रूप दोनों नहीं है, वह केवल चिद्रूप है। क्योंकि देहाभिनिविष्ट ग्रात्मा में दोनों के भेद का बोध होता है। ग्रात्मा के सदा चिद्रूप होते हुए भी ग्रानन्दरूपता का ग्रनुभव कभी नहीं होता। विषयों से प्राप्त श्रनुकूल ग्रनुभूतियां कभी-कभी मुख का संवेदन कराती है। यह भी वैषयिक सुख-मात्र है ग्रानन्द नहीं।

कितपय व्याख्याकारों ने वैषियक सुख ग्रीर ग्रानन्द को पर्यायवात्रीपद मानकर ग्रथं का वर्णन किया है, पर वह ग्रसंगत हो गया है। सुख ग्रीर ग्रानन्द पदों में यह विवेक समभना चाहिए, कि जो विषयों से ग्रानुकूल ग्रानुभूतियां होती हैं, उनका नाम सुख है, ग्रीर समाधि के ग्रानन्तर ग्रात्मसाक्षात्कार होने पर जो एकं ग्रातिशय दिव्य ग्रानुकूलता या कैवत्य की ग्रानुभूति होती है, वह ग्रानन्द पद का ग्रार्थ है। वह केवल मोक्ष की दशा है। इसीलिए उस ग्रवस्था के विषय में कहा जाता है, कि तब जीवात्मा परमात्मा के ग्रानन्द में लीन रहता है। प्रस्तुत सूत्र के द्वारा परमात्मा की ग्रानन्दरूपता का जीवात्मा में स्वभावतः होने का निषेध किया गया है। चैतन्य दोनों में समान रहता है।।६२।।

शास्त्रों में जहां-तहां जीवात्मा को भी ग्रानन्द बताया गया है, उसका सामञ्जस्य कैसे होगा ? सूत्रकार कहता है—

## दुःखनिवृत्तेर्गौणः ॥६३॥

[दुःखनिवृत्तेः] दुःखों की निवृत्ति से [गौणः] गौगा है (ग्रात्मा के ग्रानःद-रूप होने का वर्णन)।

मोक्ष अवस्था में दु: खत्रय की निवृत्ति होजाने से उस अवस्था की विशेष्ता को प्रकट करने के लिए गौणरूप में आनन्द पद का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि लोकव्यवहार और शास्त्र में जहां-तहां वैषयिक सुख के लिए आनन्द पद का प्रयोग देखा जाता है, पर उसे मुख्य न समभकर गौण प्रयोग समभना चाहिए। केवल मोक्ष अवस्था में जीवात्मा को आनन्दी कहना किसी सीमा तक यथार्थ माना जासकता है।

"रसो वै सः । रसं ह्येवायं लब्ध्वा ग्रानन्दी भवति ।" [तैं ति ०उप०,२।७] वस्तुस्थिति यही है, कि विविध दुःखों की ग्रत्यन्तिनवृत्ति की ग्रवस्था को ग्रानन्द पद से वर्णन कर दिया जाता है । परमात्मा के समान स्वतः जीवात्मा की ग्रानन्दरूपता शास्त्रसंमत नहीं है । केवल मोक्ष ग्रवस्था में जीवात्मा उस ग्रानन्द की मोत्रा का ग्रनुभव करता है ।।६३।।

कतिपय शास्त्रवचनों के ग्राधार पर यह क्यों न मान लिया जाए, कि मोक्ष ग्रवस्था ग्रानन्दरूप है, ग्रीर वही जीवात्मा को प्राप्त होजाती है। सूत्रकार ने बताया—

# विमुक्तिप्रशंसा मन्दानाम् ।।६४॥

[विमुक्तिप्रशंसा] मोक्ष की प्रशंसा है [मन्दानां] ग्रज्ञानियों के लिए। शास्त्रों में जहां-तहां इसप्रकार विशेषरूप से जो मुक्ति की प्रशंसा की .ई है, वह केवल इसलिए कि मन्द ग्रधिकारियों की भी उस ग्रोर प्रवृत्ति होसके। जो व्यक्ति शास्त्रीय रहस्य से ग्रनभिज्ञ हैं, ग्रज्ञानी हैं, वे वास्त्रविकता को न समभते हुए ग्रघ्यात्म की ग्रोर प्रवृत्त नहीं होते, सांसारिक लुभावने विषयों में कंसे रहते हैं ग्रीर कल्याणमार्ग से विञ्चत रह जाते हैं। वे ग्रघ्यात्ममार्ग की ग्रोर प्रवृत्त होसकें, इसीलिए मुक्ति की उसरूप में प्रशंसा कीजाती है। वस्तुतः विविध दुःखों की ग्रत्यन्तिनवृत्ति होजाना क्या कल्याण के कम महत्त्व को रखता है? उस ग्रवस्था को किस शब्द से कहा जाए, यह विवाद व्यर्थ-सा है। उसकी प्राप्ति

के लिए प्रादरातिशय और प्रयत्न ग्रपेक्षित है।।६४।।

मन भ्रग्णपरिमाण है, यह सिद्धान्त पहले (३।१४ में) प्रतिपादित किया है । उसको पुष्ट करने के लिए सूत्रकार कहता है—

न व्यापकत्त्वं मनसः करणत्वादिन्द्रियत्वाद्वा

### वास्यादिवच्चक्षुरादिवत् ।।६५ ।

[मनसः] मन का [न्यापकत्त्वं] न्यापक होना [न] मान्य नहीं, [करण-त्वात्] करण होने से [वास्यादिवत्] वास्य (बसूला) ग्रादि के समान, [वा] प्रथवा [इन्द्रियत्वात्] इन्द्रिय होने से [चक्षुरादिवत्] चक्षु ग्रादि के समान

मन की व्यापकता संभव नहीं, करण होने से, वास्य आदि के समान, अथवा इन्द्रिय होने से, चक्षु आदि के समान। कोई भी करण अर्थात् किसी वस्तु का साधन और इन्द्रिय सदा एकदेशी अर्थात् परिच्छिन्न होसकते हैं, उनका व्यापक या विभु होना संभव नहीं। कारण यह है, कि यदि साधन अथवा इन्द्रिय को व्यापक माना जाए, तो वह अपने कार्य अथवा विषय के साथ सदा सम्बद्ध रहेगा, और तब प्रतिक्षण उस कार्य का सम्पादन और विषय का ज्ञान होता रहना चाहिए, पर ऐसा कभी नहीं होता, और न ऐसा होना संभव है, इसलिए करण अथवा इन्द्रिय को परिच्छिन्न माना जाता है। मन भी इसीप्रकार करण एवं इन्द्रिय है, इसलिए वह परिच्छिन्न माना जासकता है, व्यापक नहीं।।६५॥

मन की परिच्छिन्तता को पुष्ट करने के लिए सूत्रकार ग्रौर हेतु प्रस्तुत करता है—

## सिकयत्वाद् गतिश्रुतेः ॥६६॥

[गतिश्रुते:] गतिविषयक श्रुति से [सिक्रयत्वात्] क्रियावाला होने के कारण (मन परिच्छिन्न है)।

वेद ग्रीर वैदिक साहित्य में मन की गित का उल्लेख किया गया है। मन एक देश से देशान्तर को जाता है। एक देह में इसकी स्थानान्तरप्राप्ति युक्ति तथा तक से प्रमाणित होती है। जो वस्तु कियायुक्त होती है, वह व्यापक नहीं होसकती। मन को गितविषयक श्रुति के ग्राधार पर सिक्तय होने के कारण परिच्छिन्न मानना चाहिए। 'यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम्' (यजु० ३४।१) 'स्थिरं मनश्चकृषे जात इन्द्र' (ऋ० ४।३०।४) 'यत्ते यमं वैवस्वतं मनो जगाम दूरकम्'। 'यत्ते भूतं च भव्यं च मनो जगाम दूरकम् [ऋ० १०।४०। १–१२] 'चञ्चलं हि मनः कृष्ण' (गीता ६।३४) इत्यादि ग्रनेक श्रुति स्मृतियों के ग्राधार पर मन का सिक्तय होना स्पष्ट होता है। ग्रतः मन व्यापक नहीं ।।६६॥

मनके ग्ररगुपरिमाण होने से क्या उसे नित्य भी माना जासकता है? सूत्रकार बतलाता है— न निर्भागत्वं तद्योगाद् घटवत् ।।६७।।

[निर्मागःत्वं] निरवयव-म्रवयवरहित होना [न] नहीं, [तद्योगात्] ग्रवयवों के योग से [घटवत्] घड़े के समान।

जो वस्तु निरवयव होती है, वह नित्य कही जाती है, क्योंकि वह किन्हीं अवयवों से मिलकर बनी हुई नहीं होती । कुछ तत्त्व मिलकर ही आगे परिएात हुआ करते हैं । मन निर्भाग अर्थात् निरवयव नहीं है, क्योंकि उसका परिएाम सत्त्व रजस् तमस् रूप अनेक तत्त्वों के अन्योन्यिमथुन के अनन्तर होता है, इसिक्ए घटादि पदार्थों के समान अनेकों के योग से परिणत हुआ मन नित्य नहीं होसकता । मन को सूत्रकार ने अर्एपरिमाए (३।१४) बताया है, और शब्द-प्रमाए के आधार पर उसे परिएात हुआ कहा है । अर्एपरिमाएा होने पर भी मन परम अर्एपरिमाण नहीं है । अहंकार तत्त्वों से मन की रचना होती है । उपनिषद् में 'अन्नमयं हि सोम्य मनः' (छा० उ०, ६।४।४।।६।६।४।।६।७६) कहा है । अन्नादि उपभोग करने पर मन अपने कार्यसम्पादन में सशक्त रहपाता है । इन सब आधारों पर मन की अनित्यता स्पष्ट होती है ।।६७।।

कोन वस्तु नित्य भोर कोन भ्रनित्य है, सूत्रकार स्वयं बताता है— प्रकृतिपुरुषयोरन्यत् सर्वमनित्यम् ।।६८।।

[प्रकृतिपुरुषयोः] प्रकृति स्रौर पुरुष से [स्रन्यत्]स्रन्य[सर्वं] सब [स्रनि-त्यम्] स्रनित्य है।

केवल समस्त जगत् का मूल उपादान प्रकृति श्रीर चेतन पुरुष नित्य है, इनसे श्रतिरिक्त अन्य सब अनित्य है। चेतन तत्त्व स्वतः नित्य पदार्थ है, सर्वथा अपरिग्णामी। समस्त जड़जगत् प्रकृति का परिग्णाम या विकार है, वह (-प्रकृति) किसीका विकार न होने से नित्य है। मूल उपादान कभी किसीका विकार नहीं होसकता, यदि होगा तो वह मूल उपादान नहीं। इसलिए इन दो के श्रतिरिक्त सब अनित्य है।।६८।।

> चेतन पुरुष ग्रीर प्रकृति ग्रनित्य वयों नहीं है ? सूत्रकार बताता है— न भागलाभो भोगिनो निर्भागत्वश्रुतेः ।।६१।।

[भोगिनः] भोनता-पुरुष ग्रीर भोग्या-प्रकृति का [भागलाभः] ग्रवयव-लाभ-सावयव होना [न] संभव नहीं, [निर्भागत्वश्रुतेः] वेद में इन्हें निरवयव बताए जाने के कारण।

भोगी-भोक्ता पुरुष तथा भोगी जानेवाली प्रकृति दोनों का भागलाभ-ग्रवयवलाभ ग्रर्थात् सावयव होना संभव नहीं है, क्योंकि वेद में इनको निरवयव प्रतिपादन किया गया है। 'निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्' इत्यादि में पुरुष को निष्कल ग्रर्थात् निरवयव बताया गया है। निरवयव का तात्पर्य यही है, कि श्रनेक तत्त्वों के श्रन्योन्यमिथुन से इसकी रचना नहीं होती, यह सर्वथा श्रपरि-ग्णामी तत्त्व है, जिसकी रचना नहीं होती, वह ग्रनित्य नहीं होता।

प्रलय भ्रवस्था में जब समस्त कार्य जगत् भ्रपने कारण में लीन रहता है, संसार का कोई तत्त्व कार्यरूप में प्रकट नहीं रहता, उस समय एक चेतनतत्त्व के साथ मल उपादान तत्त्व के श्रस्तित्व का प्रतिपादन वेद ने किया है—

ग्रानीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किंचनास ।

(ऋ० १०।१२६।२)

स्वधा अर्थात् मूल प्रकृति के साथ एक चेतनतत्त्व विना किसीप्रकार की बाधा के प्रलय काल में अवस्थित था। कार्यमात्र के कारण में लय होजाने की अवस्था में जब वेद स्वधा अर्थात् प्रकृति की स्थिति को चेतनतत्त्व के समान स्वतंत्र बता रहा है, तब इससे स्पष्ट होजाता है, कि प्रकृति का कोई ख्रौर कारण नहीं है, जहां उसको लय होने की अपेक्षा हो। इसलिए जब प्रकृति किन्हीं अन्य तत्त्वों के परस्पर मिथुन के अनन्तर परिणत हुआ तत्त्व नहीं माना जाता, तब उन प्रकृति रूप मूल उपादान तत्त्वों का अस्तित्व निरवयव मानना होगा। फलतः निरवयव होनेसे मूल उपादान को अनित्य नहीं माना जासकता। इसप्रकार पुरुष और प्रकृति नित्य पदार्थ है, तथा इनके अतिरिक्त अन्य सब अनित्य है।।६६।।

श्रात्मा की श्रानन्दरूपता के विवेचन-प्रसंग में (सूत्र ६२-६३) त्रिविध दु:खों की श्रत्यन्तिनृत्ति मोक्ष बताया है। उसी प्रसंग से मुक्ति के स्वरूप का स्पष्ट विवेचन करने के लिए यह प्रकरण श्रारम्भ किया जाता है। मोक्ष के विविध स्वरूपों का कल्पना-मूलक उद्भावन करके सूत्रकार ने प्रथम नौ सूत्रों में उनका श्रसामञ्जस्य प्रकट किया है, श्रनन्तर एक सूत्र में स्वसिद्धान्त का निर्देश है। इस प्रसंग में श्रनेक सूत्र प्रक्षिप्त श्रागए हैं, यथावसर उनका उल्लेख कर दिया है। श्रभिमत मोक्षस्वरूप के श्रवधारण के लिए कल्पित विकल्पों का सूत्रकार श्रव-तरण करता है—

नानन्दाभिव्यक्तिर्मुक्तिनिर्धर्मत्वात् ।।७०।।

[ग्रानन्दाभिव्यक्तिः] ग्रानन्द का प्रादुर्भाव [मुक्तिः] मोक्ष है [न] ऐसा नहीं, [निर्धर्मत्वात्] निर्धर्मक होने से (चेतन ग्रात्मा के)।

आत्मा में आनन्द धर्म की अभिव्यक्ति होजाना मुक्ति है, ऐसा मानना युक्तिसंगत नहीं, क्योंकि आत्मा चेतनस्वरूप है, उसमें किन्हीं धर्मों का समावेश नहीं रहता। उसमें कोई धर्म आते या जाते हों, यह प्रामाणिक नहीं। इसलिए आत्मा में किन्हीं अन्य धर्मों का विलय होकर आनन्द धर्म की अभिव्यक्ति होजाती है, ऐसा मानना युक्तिसंगत नहीं। आत्मा का जो स्वरूप है, वह सदा नित्य है। उसमें किसी धर्म का विलय अथवा किसीकी अभिव्यक्ति होना संभव नहीं। अभि-

प्राय यह है—कल्पना की जासकती है, कि भ्रानन्द म्रात्मा का धर्म है, भौर इस-प्रकार भ्रात्मा म्रानन्दस्वरूप है; पर म्रात्मा की संसार ग्रवस्था में प्रर्थात् ग्रविवेकी भ्रवस्था में वह म्रानन्द भ्रन्तिहत रहता है, विवेक ग्रर्थात् भ्रात्मज्ञान होजाने पर वह ग्रिभव्यक्त होजाता है, यही मुक्ति का स्वरूप है। पर सांख्य मुक्ति के इस स्वरूप को स्वीकार नहीं करता, कारण यह है, कि ग्रात्मा केवल शुद्ध चेतनस्वरूप है, कोई धर्म उसमें कभी भ्रन्तिहत भौर कभी ग्रिभव्यक्त होते हों, ऐसा नहीं है। चेतन होने के कारण उसे केवल भ्रनुभूति होता है, कोई भी धर्म उसका ग्रपना रूप नहीं है।।७०।।

# न विशेषगुणोच्छित्तिस्तद्वत् ।।७१।।

[विशेषग्रणोच्छित्तिः] विशेष ग्रणों का उच्छेद मुक्ति है [न] ऐसा नहीं, [तद्वत्] उसके समान ।

स्रात्मा के किन्हीं विशेष ग्रुणों का उच्छेद होजाना मुक्ति है, यह कहना भी पहले के समान युक्तिसंगत नहीं। यह कल्पना करके—िक सुख, दुःख, ज्ञान, इच्छा, द्वेष स्रादि स्रात्मा के ग्रुण हैं, इनका न रहना मुक्ति है—यह प्रसंग चलता है। पर स्रात्मा ज्ञानस्वरूप या चेतनस्वरूप है, उसमें किन्हीं बाह्य ग्रुणों या धर्मों का समावेश होता हो, यह संभव नहीं। तब इसप्रकार के मोक्ष की कल्पना करना संगत न होगा। तात्पर्य यह है, कि सुख, दुःख, इच्छा, राग, द्वेष स्रादि त्रिगुण के परिणाम हैं, इसलिए त्रिगुणात्मक हैं। स्रात्मा का स्वरूप इज्ञसे सर्वथा विपरीत है, संसार स्रवस्था में स्रात्मा ग्रुणों के संपर्क में स्रवश्य रहता है, वह उसकी बद्ध स्रवस्था है। विवेक होजाने पर वे ग्रुण (सत्त्व, रजस्, तमस्) जो उसके लिए भोग सम्पन्न करते थे, स्रब नहीं करते, यही उनका उच्छेद है, इसको मुक्ति का स्वरूप बताया गया। पर स्राचार्य किपल इसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि प्रथम तो जो ग्रुण स्रपने रूप में स्थित हैं, उनका उच्छेद संभव नहीं, दूसरे स्रात्मा का वह स्वरूप नहीं, स्रात्मा ग्रुणसंपर्क स्रवस्था में भी ग्रुणातीत है। इसलिए मुक्ति का ऐसा स्वरूप संभव नहीं।।७१।।

# न विशेषगतिर्निष्क्रियस्य ॥७२॥

[विशेषगतिः] विशेष स्थान की प्राप्ति [न] मोक्ष नहीं, [निष्क्रियस्य] निष्क्रिय स्नात्मा का !

म्रात्मा किसी विशेष गित या स्थित को प्राप्त होजाता है, वही मुक्ति का स्वरूप है। पितृयारा, देवयान म्रादि गितयों का वर्णन उपनिषद् तथा म्रन्य साहित्य में उपलब्ध होता है। म्रात्मज्ञान के म्रनन्तर म्रथवा किसी रूप में इन गितयों को प्राप्त होना मुक्ति है। मुक्ति का ऐसा वर्णन भी युक्तिसंगत नहीं है। क्योंकि म्रात्म- ज्ञान के मनन्तर मोक्ष मबस्था में म्रात्मा करणयुक्त सूक्ष्मशरीर से परिवेष्टित

नहीं रहता, इसलिए विशेष स्थान ग्रादि पर पहुंचने के उद्देश्य से उसमें किसीप्रकार की गित उस ग्रवस्था में संभव नहीं। स्थूलशरीर से बाहर जीवात्मा की गित ग्रागित का ग्राधार सूक्ष्मशरीर रहता है, वह एक प्रकार से ग्रात्मा का ग्रावेष्टन है। ग्रात्मज्ञान होने या मोक्ष ग्रवस्था ग्राने पर ग्रात्मा उससे रहित होजाता है, यह उसकी कैवल्य दशा है। तब उसमें उसप्रकार की गित-ग्रागित की संभावना नहीं रहती। ग्रतः ऐसे मोक्ष की कल्पना प्रामाणिक नहीं। यहां ऐसा समभना चाहिए, कि यदि किसी विशेष स्थान पर ग्रात्मा का पहुंच जाना मोक्ष है, तब उतने सीमित स्थान से उस दशा में ग्रात्मा का बाहर जाना संभव नहीं, ऐसी ग्रवस्था में क्रियाहीन हुए ग्रात्मा का वह एक प्रकार से बन्धन होगा, मोक्ष नहीं। ऐसा मोक्ष ग्राप्माणिक एवं ग्रमान्य है। उस ग्रवस्था में ग्रात्मा विवेकजनित स्वशक्ति से सर्वत्र विचरण कर सकता है, तथा परमात्म-ग्रानन्द में निमग्न रहता है।।७२।

नाकारोपरागोच्छित्तः क्षणिकत्त्वादिदोषात् ॥७३॥

[म्राकारोपरागोच्छित्तः] वस्तु के उपराग का उच्छेद [न] मोक्ष नहीं, [क्षिग्यिकत्त्वादिदोषात्] क्षग्यिक होने ग्रादि दोप से ।

बाह्य विषयों के आकार का उपराग संसारदशा में आत्मा पर पड़ता रहता है। वृत्तिदशा में अप्ता बाह्य घट पट आदि विषयों के जानद्वारा सम्बन्ध से प्रभावित रहता है। इस स्थित का उच्छेद होना मोक्ष है। मुक्ति का यह स्वरूप क्षणिकत्त्व आदि दोष के कारग्र भान्व नहीं। विषयों का उपराग स्वतः क्षणिक है, एक विषय जाता और दूसरा आता है। क्या यही मोक्ष का रूप होगा? आन्तर और वाह्य दोनों क्षणिक हों, तो मोक्ष एक उपहासमात्र रह जाता है, क्योंकि उपराग और उपरक्त दोनों का उच्छेद प्रतिक्षण होता रहता है। अतः बाह्य विषयोपराग के उच्छेद के आधार पर मोक्षस्वरूप की कल्पना करना प्रामाणिक नहीं। उसके लिए चेतन आत्मा और उसके साक्षात्कार तक पहुंचना आवश्यक होगा। उपरागमात्र का उच्छेद—मोक्ष, कहना भी ठीक न होगा, क्योंकि जब प्रत्येक वस्तु एवं अवस्था क्षिणिक है, तो एकवार समस्त उपराग का उच्छेद होने पर आगे वह कभी न आएगा, इसका क्या विश्वास? क्षणिक होने पर तो आना ही चाहिए। इस कल्पना में मोक्ष का प्रामाणिक स्वरूप नहीं बन पाता।।७३।।

न सर्वोच्छित्तिरपुरुषार्थत्वादिदोषात् ।।७४।।

[सर्वोच्छित्तिः]सबका उच्छेद [न] मोक्ष नहीं,[ग्रपुरुषार्थत्वादिदोषात्] ग्रपुरुषार्थं होने ग्रादि दोष से ।

भात्मा भ्रोर ग्रनात्मा ग्रथवा ग्रान्तर ग्रीर बाह्य सबका उच्छेद होजाना मोक्ष है। ग्रभिप्राय यह है, कि ग्रात्मा के बन्ध की जो भ्रवस्था कही जाती है, उसमें बाह्य ग्रान्तर ग्रथवा ग्रनात्मा-ग्रात्मा प्रत्येक वस्तु ग्रपेक्षित रहती है, ये सब मिलकर बन्ध की अवस्था को प्रस्तुत करते हैं। बन्ध का न रहना मोक्ष कहा जा-सकता है, तब इन सबके न रहने में मोक्ष की कल्पना होगी। इसलिए वस्तुमात्र का उच्छेद मोक्ष मानना चाहिए। मोक्ष की यह कल्पना भी कसौटी पर सच्ची नहीं उतरती, कारण यह है, कि जब समस्त वस्तु का उच्छेद होगया, तो मोक्ष किसका होगा? कौन बन्धन में था, किसका मोक्ष हुग्ना? यह सब निरूपण करना अशक्य होगा। तब मोक्ष पुरुषार्थ नहीं रहजाएगा। अपुरुषार्थता और आत्मनाश आदि दोषों के कारण मोक्ष की यह कल्पना मान्य नहीं होसकती। उस अवस्था में वास्तविकता का पर्यवसान अभाव अथवा शून्यमात्र में मानना होगा, जो अप्रामा-णिक एवं असंगत है।।७४।।

#### 'न देशादिलाभोऽपि ॥७५॥

[देशादिलाभः] देशविशेष ग्रीर साधनों का प्राप्त होना [न] मोक्ष नहीं, [ग्रिपि] ग्रिप्रुषार्थ होने से ही।

देशविशेष की प्राप्ति होजाना श्रथवा धन श्रङ्गना ग्रादि साधन विशेषों का प्राप्त होना मोक्ष नहीं है। सूत्र का 'श्रिप' पद पूर्वोक्त श्रपुरुषार्थत्वदोष हेतु का परामर्श करता है। एक देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में प्राप्त होजाना पहले के समान होने से पुरुषार्थ नहीं है इसीलिए वह मोक्ष का स्वरूप नहीं माना जाएगा। जैसा एक देश में रहना वैसा दूसरे देश में रहना, देशमात्र के परिवर्त्तन से, श्रात्मा मुक्त नहीं होजाता। वह तो श्रात्मा के वन्धन श्रथवा भोग की श्रवस्था रहती है। यद्यपि भोग पुरुषार्थ माना जाता है, पर वास्तविक मुख्य पुरुषार्थ श्रप-वर्ग है। दोनों के परस्पर सांमुख्य में भोग बन्धरूप होने से श्रपुरुषार्थ ही रहजाता है। इसलिए देश या साधनविशेषों का प्राप्त होना श्रपवर्ग का स्वरूप नहीं माना जासकता।।७५।

# न भागियोगो भागस्य ॥७६॥

१. इस सूत्र के पहले 'एवं शून्यमिप' तथा 'संयोगाश्च वियोगान्ता इति' यह पाठ सूत्रभाग प्रतीत नहीं होता। संभवतः ७४ वें सूत्र के ब्राशय को लेकर किसी विद्वान् ने ब्रपने पठनीय ग्रंथ के प्रान्तभाग पर बौद्धसिद्धान्त के संकेत की भावना से ऐसा लिखा होगा। इसीप्रकार ७५ वें सूत्र के ब्राशय के ब्रानुसार उसकी वाक्यान्तर द्वारा पुष्टि के लिए दूसरा वाक्य लिखा होगा, जो कः लान्तर में प्रतिलिपि के समय मूलपाठ में सिम्मिलित होगया। वस्तुतः 'संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तञ्च जीवितम्। सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्याः ॥' ऐसा एक इलोक महाभारत [१२।३३६।२०] में उपलब्ध होता है। जिसका एक चरण प्रतीकरूप में सूत्राशय की पुष्टि ग्रथवा तुलना के लिए किसी ब्रिद्धान् द्वारा प्रान्तभाग पर लिखा गया, और प्रतिलिपियों के प्रसंग से मूल में ग्राशया।

[भागस्य]अंश का [भागियोगः] ग्रंशी के साथ सम्बन्ध, [न] मुक्ति नहीं। ग्रात्मा के सम्बन्ध में यह एक कल्पना की जासकती है, कि वह परमात्मा का ग्रंग या भाग है। उसके ग्राधार पर मुक्ति का यह स्वरूप मानना भी युक्ति-युक्त नहीं, कि उस भाग ग्रंथीत् ग्रंशभूत ग्रात्मा का भागी-ग्रंशी परमात्मा के साथ योग—सम्बन्ध होजाना मुक्ति है। कारण यह है, कि परमात्मा के साथ ग्रात्मा का सम्बन्ध तो सदा बना रहता है, चाहे उसे ग्रंश माने या न मानें, परमात्मा सर्वव्यापक है, उसका सम्बन्ध प्रत्येक वस्तु के साथ है। यदि सम्बन्ध का ग्राभिप्राय यह समभा जाए, कि ग्रात्मा ग्रपने ग्रस्तित्व को खोकर ग्रंशी—परमात्मा में लीन ग्रथवा तदूप होजाता है, तो ऐसे ग्रंशिशभाव की कल्पना करना सर्वथा ग्रप्रामाणिक है। क्योंकि ऐसी स्थिति में चेतनतत्त्व में वृद्धिक्षय एवं परिणाम का होना ग्रनिवार्यरूप से माना जाएगा, जो शास्त्र ग्रीर युक्ति दोनों के विरुद्ध है।।७६।।

नाणिमादियोगोऽप्यवश्यंभावित्वात् तदुच्छित्तेरितरयोगवत् ।।७७।।

[ग्रिंगिमादियोगः] ग्रिंगिमा ग्रादि ऐश्वर्य की प्राप्ति [न] मोक्ष नहीं, [तदुच्छित्तेः] ग्रिंगिमादि उच्छेद के [ग्रवश्यंभावित्वात्] ग्रवश्यंभावी होने से [इतरयोगवत्] ग्रन्य ऐश्वर्य प्राप्ति के समान ।

श्रिणिमा, लिघमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, विशत्व, ईशितृत्व, यत्रकामा-वसायित्व ये आठ प्रकार के ऐश्वयं 'अष्टिसिद्धि' के नाम से शास्त्र में वर्णन किए गए हैं। इन ऐश्वयों को प्राप्त कर लेना भी मुक्ति नहीं है। क्योंकि अन्य ऐश्वयं प्राप्त होकर जैसे नष्ट होजाते हैं, इसीप्रकार इन ऐश्वयों का उच्छेद भी अवश्यं-भावी है। ये ऐश्वयं एक वार प्राप्त होकर निरन्तर बने रहते हों, ऐसी बात नहीं है, इसलिए मुक्ति का यह स्वरूप शास्त्रसम्मत नहीं है। 1991

नेन्द्रादिपदयोगोऽपि तद्वत् ॥७८॥

[इन्द्रादिपदयोगः] इन्द्र स्रादि पदों का प्राप्त कर लेना [स्रपि] भी [न] मोक्ष नहीं, [तद्वत्] उसकी तरह (पूर्वसूत्रकथनानुसार)।

श्रणिमा श्रादि ऐश्वर्य के समान इन्द्रादि पद को प्राप्त कर लेना भी मुक्ति नहीं, क्योंकि उसका भी उच्छेद होजाना अवश्यंभावी है। इन्द्र पद की प्राप्त के लिए अनेकों का प्रयत्न होनेपर परस्पर राग-द्वेष की स्थिति देखी जाती है। पूर्व-भूत इन्द्र किसी अन्य को इन्द्र होने देना नहीं चाहता, उसके इन्द्रपदसाधक अनुष्ठानों में विष्न बाधा उपस्थित करता है, जहां राग द्वेष का प्रयोग इतने उग्ररूप में उभरता है, उस स्थिति को मोक्ष कहना निरी मूर्खता है।।७८।।

इन पूर्वोक्त स्थितियों में जब कोई मोक्ष का स्वरूप युक्त नहीं, तो कौन स्थिति ऐसी संभव होसकती है, जो उसके स्वरूप का उपयुक्त निर्देश करसके ?

सूत्रकार कहता है---

'समाधिसुषुप्तिमोक्षेषु ब्रह्मरूपता ।।७६।।

[समाधिसुषुष्तिमोक्षेषु] समाधि, सुषुष्ति, मोक्ष में [ब्रह्मरूपता] ब्रह्म-रूपता है।

समाधि श्रीर सुषुप्ति के समान मोक्ष में ब्रह्मरूपता प्राप्त होजाती है। ब्रह्म में त्रिविध दु:ख की ग्रत्यन्तनिवृत्ति रहती है, उसीके समान ग्रवस्था जीवात्मा को मोक्ष में प्राप्त होती है, यही उसका ब्रह्मरूप होना है । उस भ्रवस्था का छाया-मात्र अनुभव समाधि श्रीर सुषुष्ति में भी होता है। यद्यपि सुषुष्ति तामस श्रवस्था है, क्योंकि निद्रा को तमस् का विकार माना गया है। तब ब्रात्मज्ञान न होने पर निद्रारूप दोष या ग्रज्ञान के कारण दुःख का ग्रनुभव नहीं होता, केवल इतनी समा-नता से सुषुष्ति को इस कोटि में रक्खा गया है। इसमें यह भावना भी है, कि सुषु-प्ति का अनुभव प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को होता है, उस अनुभूति का कोई अपलाप नहीं कर सकता। एक साधारण ग्रज्ञानी व्यक्ति को मोक्ष की ग्रानन्दरूप स्थिति का छायानुमान कराने के लिए यह एक अच्छा साधन है। जब अज्ञान अवस्था में बाह्य तथा ग्रान्तर इन्द्रियों के किसीप्रकार का सहयोग न रहते हुए ऐसी ग्रनुकूल ग्रनुभूति होती रहती है, तब ज्ञान-ग्रवस्था का तो कहना ही क्या। इसके ग्रागे समाधि ग्रवस्था में यद्यपि ग्रात्मज्ञान है, पर उसमें नैरन्तर्य नहीं है, समाधि के ग्रन-न्तर वृत्तिसरूपता पुनः उपस्थित होजाती है । सुषुप्ति की ग्रपेक्षा यह उत्कृष्ट है, क्योंकि ग्रात्मज्ञान होने से इस ग्रवस्था में दु:खनिवृत्ति ज्ञानपूर्वक है। मोक्ष ग्रव-स्था में वही ग्रात्मसाक्षात्कार की स्थिति निरन्तर होजाती है, उस ग्रवस्था में फिर वृत्तिसरूपता की संभावना नहीं । इसप्रकार वह दुःख की ग्रत्यन्तनिवृत्ति की ग्रव-स्था है। ब्रह्म की वह अवस्था सार्वकालिक रहती है। इस आधार पर मोक्ष के वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया जाता है। इस वर्णन से समाधि सुषुष्ति स्रौर मोक्ष को सर्वथा एक रूप नहीं समभना चाहिए। केवल दु:खनिवृत्ति के ग्रंश में इन-की समानता प्रकट की गई है।।७६।।

इसीकारण श्रगले सूत्र से उनकी विशिष्टता का प्रतिपादन सूत्रकार करता है—

द्वयोः सबीजमन्यत्र तद्धतिः ॥५०॥

१. इस सूत्र से पहले ३२ सूत्र प्रक्षिप्त हैं। मुक्ति के कित्पत स्वरूपों का प्रत्यास्थान करके प्रकरणानुसार उसके श्रनन्तर ही वास्तिविक स्वरूप बताना चाहिए। वह इस सूत्र में बताया गया है। ग्रागे भी इसी विषय का प्रसंग है। इन सूत्रों के प्रक्षेप के सम्बन्ध में देखिए—'सांख्यदर्शन का इतिहास'—पुष्ठ २६२ से २७६ तक। इन सूत्रों की व्याख्या 'परिशिष्ट २' में देखें।

[द्वयोः] दो भवस्थाओं में [सबीजं] बीज सहित है, [भ्रन्यत्र] श्रन्य में [तद्धतिः] उस (बीज) की हानि होजाती है।

पहली दो अवस्थाओं में ब्रह्मरूपत्व अर्थात् दु:ख का अभाव सबीज रहता है, क्लेश, कमं, वासना आदि जो बन्ध के बीज अर्थात् कारण हैं, वे पहली दो अव-स्थाओं में बने रहते हैं। पर अन्यत्र अर्थात् मोक्ष अवस्था में सबीजता का हान हो-जाता है. तब किसीप्रकार के कमं, वासना आदि का अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए वहां त्रिविध दु:ख की अत्यन्तिनवृत्ति होजाती है। पहली दो अवस्थाओं से मोक्ष में यही विशेषता है।। 50।।

समाधि ग्रीर सुषुष्ति का तो हम ग्रनुभव करते हैं, उनका ग्रस्तित्व निश्चित है। पर मोक्ष कोई ग्रवस्था है, जो ग्रात्मा को प्राप्त होसकती है, इसमें क्या प्रमाण है? सूत्रकार कहता है—

द्वयोरिव त्रयस्यापि दृष्टत्वान्न तु द्वौ ।। ८१।।

[द्वयोः] दो की [इव] 'तरह [त्रयस्य] तीसरी के [ग्रिपि] भी [दृष्ट-त्वात्] देखे जाने (अनुभव होने) से [द्वीतु] दो ही तो [न] नहीं।

पहली दो श्रवस्थाओं के समान तीसरी को भी देखा जाता है, उसका श्रनुभव किया जाता है, इसलिए केवल दो श्रवस्थाओं को मानना ठीक नहीं। मोक्ष श्रवस्था का श्रनुभव श्रात्मसाक्षात्कर्त्तां ऋषियों ने किया। वैदिक साहित्य में उसका वर्णन है। 'सता सोम्य तदा संपन्नो भवति' [छा० ६।८।१] 'निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति' [मुण्ड० ३।३] 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्' [तै० १।१]।

वेद में इस अवस्था को 'अतिमृत्यु' कहकर वर्णन किया है—'तमेव विदित्तार्आतमृत्सुमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' [यजु० ३१।१६], 'अमृतमानशाना-स्तृतीये धामन्नध्यैस्यन्न' [यजु० ३२।१०] 'उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनातमान-मिभ सं विवेश [यजु० ३२।११]। इत्यादि श्रुतियों में उस अवस्था का स्पष्ट निर्देश उपलब्ध होता है।।६१॥

समाधि और सुषुप्ति अवस्था के परस्पर भेद का संकेत करता हुआ शिष्य में आदांका करता है, कि समाधि अवस्था में क्लेश वासना आदि के रहते भी उप्र वैराग्य आदि के कारण वे वासना कुण्ठित होजाती है, तब किसी प्रकार के बाह्य- ज्ञान का उद्भव नहीं होपाता, परन्तु गुपुष्ति अवस्था में तो वैराग्य आदि का अभाव है, तब वहां क्रेश, वासना आदि, अर्थज्ञान को क्यों नहीं उत्पन्न कर दें ? करन पर उसकी ब्रह्मस्पता अर्थगत होगी। सूत्रकार ने कहा—

वासनयानर्थस्यापनं दोषयोगेऽपि न निमित्तस्य प्रधानवाधकत्त्वम् ।।६२।।

[दोषयोगे | निद्रारूप दोष का योग होने पर [वासनया | वासना के द्वारा [ग्रावि ] भी [ग्रनथंख्यापनं ] ग्रथं का ज्ञान नहीं होता [निमित्तस्य ]वासना ग्रादि निमित्तका[प्रधानबाधकत्त्वं]मुख्य (निद्रादोष , का बाधक होना[न]संभव नहीं।

सष्टित ग्रवस्था में निद्रारूप दोष का सम्बन्ध होने पर वासना के द्वारा भी ग्रर्थ का ख्यापन-बाह्य विषयों का बोय-नहीं होपाता। जैसे समाधि में जग्र वैराग्य ग्रादि वासनाग्रों को कण्ठित कर देता है. इसीप्रकार संपप्ति ग्रवस्था में तीव निद्वादोप वासनाम्रों को उभरने नहीं देता. उनको म्रपने कार्य में शिथिल कर रखता है। क्योंकि अर्थबोध के निमित्त-वासना कर्माशय आदि, प्रधान अर्थात तीव निद्वादोष के बाधक नहीं होसकते, प्रत्युत इसके विपरीत निद्वादोष वासना म्रादि को दबाकर रखता है। कारण यह है, कि वासनाम्रों का ग्रस्तित्व निद्रा ग्रीर ग्रनिदा दोनों भवस्थाओं में वना रहता है. पर निद्रा ग्रपनी इसी स्थिति में अव-काश पाती है. यदि वासना यहां भी निद्रा को ग्रभिभत करें, ग्रौर ग्रपना कार्य चालू रक्खें. तो निद्रा का ग्रस्तित्व ही संभव न होसके। इसीलिए सूत्र में निद्रादीष की 'प्रधान' पद से निर्दिष्ट किया गया है, अपनी श्रवस्था में इसके अस्तित्वलाभ की दृष्टि से इसका मुख्य होना निर्वाघ है। इसप्रकार सुषुप्ति ग्रवस्था में वासनाग्रों के रहते भी निद्रादोष के कारण किसीप्रकार का ऋर्यबोध संभव नहीं, तब दुःख का बोध न होने पर दु:खनिवृत्तिरूप ब्रह्मरूपता की स्थिति बन जाती है। फलतः मोक्ष के स्वरूप को समभने में किसीप्रकार की श्राशंका का श्रवकाश नहीं होना चाहिए ॥=२॥

मोक्षस्थिति में मुक्त ग्रात्मा के लिए प्रकृति ग्रप्तना कार्य बन्द कर देती है। इसप्रकार बन्ध ग्रीर मोक्ष दोनों प्रकृति पर श्रवलम्बित हैं, प्रकृति जगत् की कर्जी ग्रथात् उपादान है, फिर चैतन्य भी प्रकृति का ही एक श्रवस्थाविशेष या धर्मविशेष मान लेना चाहिए। तब इस ग्राधिभौतिकवाद में किसी ग्रतिरिक्त चेतन-तत्त्व को स्वीकार करना ग्रसंगत व ग्रनावश्यक होगा। ग्राचार्य उपसंहार में भूत-चेतनवाद के निरास के लिए प्रसंग का ग्रवतरण करता है, मोक्षप्राप्ति ग्रादि के ग्रनुष्ठानों में केवलमात्र देह ग्रपेक्षित है, ऐसा नहीं है, सूत्रकार कहता है—

<sup>¹</sup>न देहमात्रतः कर्माधिकारित्वं वैशिष्ट्यश्रुतेः ॥८३॥

[देहमात्रतः] केवल देह से [कर्माधिकारित्वं] कर्मानुष्ठान में ग्रधिकारी होना [न] संभव नहीं, [वैशिष्ट्यश्रुतेः] विशेषता के श्रुतिप्रतिपादित होने से ।

मोक्ष ग्रादि की प्राप्ति के लिए कर्मानुष्ठानों में ग्रधिकार प्राप्त होना केवल-मात्र देह पर ग्राधारित नहीं है। उन ग्रनुष्ठानों में ऐसे भाव ग्रपेक्षित होते हैं, जो

१. इसके पहले चार सुत्रों को प्रक्षिप्त समभकर छोड़ दिया गया है। इन सुत्रों का पूर्वापर के साथ सामञ्जस्य स्प्रव्य नहीं होता। इसके लिए देखिए—'सौक्यदर्शन का इतिहास' पृष्ठ २७७ से २७६ तक। इन सुत्रों की व्याक्या 'परिशिष्ट २' में देखें।

चेतनतत्त्व स्वीकार करने पर संभव होसकते हैं। उसप्रकार की विशेषताओं का शास्त्र में वर्णन किया गया है। मोक्षादि के अनुष्ठानों में वही व्यक्ति अधिकारी होता है, जो अर्थी हो, समर्थ हो, विद्वान् हो, श्रमशील हो, शम, दम, तितिक्षा, उपरित आदि में रुचि हो। ये सब भाव जड़मात्र देह में संभव नहीं। इसलिए चैत-त्य के अस्तित्व की उपेक्षा करके देहमात्र से कर्मों में अधिकार का प्रतिपादन करना अप्रामाणिक है। देव मनुष्य तिर्यंक् देह, मनुष्य में बाह्मण क्षत्रिय आदि के देह, बाह्मण आदि में बाल, युवा, वृद्ध, मूर्ख, विद्वान् पतित आदि के देह को आधार मानकर कर्माधिकार की व्यवस्था की जाती है। कोई भी देहधारी किसी भी कर्मा-नुष्ठान में अधिकारी हो, ऐसा संभव नहीं। अधिकारी होने के लिए देहातिरिक्त अन्य विशेषताओं को दृष्टिगत रखना होगा। कामना, सामर्थ्यं, वैदुष्य, शम आदि भावों की उपेक्षा नहीं की जासकती।

देह के प्रसंग से तीन वर्गों में देहमात्र की व्यवस्था का निर्देश सूत्रकार करता है—

त्रिधा त्रयाणां व्यवस्था कर्मदेहोपभोगदेहोभयदेहाः ।।५४।।

[त्रयाणां] तीन का [त्रिघा] तीन प्रकार से [व्यवस्था] वर्गीकर्ण है, [कर्मदेहोपभोगदेहोभयदेहाः] कर्मदेह, उपभोगदेह, उभयदेह ।

देव, मनुष्य और तिर्यंक् इन तीनों के देहों की व्यवस्था—वर्गीकरण तीन प्रकार से हुआ देखा जाता है। वे तीन वर्ग है—कर्मदेह, उपभोगदेह और उभय-देह। तिर्यंक् में स्थावरों का भी समावेश होजाता है। इसप्रकार देव से लेकर स्थावरपंन्त समस्त देह तीन वर्गों में विभक्त हैं। कर्मदेह उन वीतराग परमिषयों का समभना चाहिए जो फल की स्रिमलाषा को छोड़कर केवल कर्मका अनुष्ठान करने में तत्पर रहते हैं। इस भावना से कार्य करने वाले ब्रह्मचारियों और यितयों का भी इसी में समावेश समभना चाहिए। सृष्टि के स्रादि में जो वेदप्रवक्ता ऋषि प्रकट होते हैं, वे भी इसी कोटि में हैं। उपभोग स्थवा भोगदेह उनका है, जो केवल स्थान पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने के लिए उस देह का घारण करते हैं। इस वर्ग में इन्द्र स्थादि देवों तथा तिर्यंक् देहों का समावेश होता है। इन्द्रादि देवयोनियां केवल भोगयोनियां है, सौर पशु, पक्षी कृमि, कीट, पतंग स्थावर स्थादि भी। इतना विशेष है, कि इन्द्रादि पुण्यफल का भोग करते हैं, तथा तिर्यंक् देहों में पाफल भोगा जाता है। उभयदेह—कर्म और भोग दोनों को प्रस्तुत करने वाले देह राज-ष्यां, गृहस्थों स्रादि के समभने चाहिएं, जो पूर्वकृत कर्मों के फलों को भोगते हुए सन्य सनुष्ठानों में तत्पर रहते हैं।

यद्यपि ब्रह्मा से लेकर स्थावरपर्यन्त कोई ऐसा देहघारी नहीं है, जो एक क्षरण भी विना कोई कार्य किए रहसकतः हो। जो भोगयोनियां हैं वे भी कुछ- न-कुछ करती रहती है, विना कर्म के कोई भोग सम्पन्न नहीं होपाता। जो केवल कमंदेह हैं, वहां भी भोग सम्भव है, क्योंकि वीतरांग फल-संन्यासी परमिषयों के लिए भी ग्रज्ञन-पान ग्रादि की व्यवस्था ग्राव्यक होती है। तथापि यह वर्गी-करण प्राधान्य की दृष्टि से किया गया है, प्रधानरूप से वह देह जिस लिए प्राप्त है, उसी वर्ग में उसको रख दिया गया है। फिर भी ज्ञास्त्रीय व मोक्षोपयोगी कर्मों को दृष्टि में रखकर यह व्यवस्था बांघनी चाहिए। वैसे साधारणरूप से यह समभा जासकता है, कि कर्मदेहद्वारा जो कार्य किए जाते हैं, वहां उनके फल की कोई ग्राकांक्षा नहीं रहती, इसलिए वे सब अनुष्ठान ऐसे संस्कार या वासनाग्रों को उत्पन्न नहीं करते, जो ग्रागे फलोत्पादक होसकें, इसीलिए ऐसे देह केवल कर्मदेह हैं। जो केवल भोगदेह हैं, वहां जो कर्म उन देहों द्वारा किया जाता है वह केवल भोग सम्पादन के लिए होता है, उससे भी अन्य संस्कार या वासना ऐसे उत्पन्न नहीं होते, जो ग्रागे फलोत्पादक हों। फलतः यहां 'कर्म' से उन्हीं कर्मों का ग्रभिप्राय है, जो ग्रागे फलप्राप्त की कामना से किए जाते हैं, इसीलिए वे कर्म, वासना संस्कार ग्रादि को जन्म देते हैं, जो ग्रागे फल ग्रथवा भोग को प्रस्तुत करते हैं। भोगों के साथ जहां ऐसे कर्मों का ग्रनुष्ठान किया जाता है, वे केवल उभयदेह कहाते हैं।। हि।।

उपनिषदों में पञ्चाग्नि विद्या का वर्णन है, 'पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुष-वचसो भवन्ति' (छान्दो॰ ५।३।३) पांचवीं ब्राहुति में ब्रापस् पुरुष नाम वाले बन जाते हैं। इसमें तृतीय ब्राहुति की स्थिति भयावह रहती है। कर्मी ब्रात्मा कर्मानु-रूप सुखफलों को भोगकर जब पुनः इन योनियों में ब्राते हैं, उस ब्रन्तरालमागं में ब्रात्मा की क्या स्थिति समभी जाएगी ? सुत्रकार कहता है—

न किञ्चिदप्यनुशयिनः ।।८५।।

[भ्रनुशयिन:] भ्रनुशयी का [िकञ्चित्-भ्रिप] उपर्युक्त देहों में से कोई भी [न] नहीं होता।

उस अवस्था में वे सब आत्मा अनुशयी कहे जाते हैं। उस समय उनको कोई देह कर्मक्षम या भोगक्षम प्राप्त नहीं होता। जबतक ऐसा देह प्राप्त न हो, तब तक उनकी अनुशयी संज्ञा रहती है, क्योंकि तब वे केवल दूसरे के आधार पर शयन या निवास करते हैं, उनका अपना अभिमानी देह कोई नहीं रहता, जिसको वे अपना कहकर अहंभाव प्रकट कर सकें। आचार्य ने स्पष्ट किया, कि उस अवस्था में अनुशयी आत्माओं का कोई देह नहीं होता। वस्तुतः वह आत्मा की न तो भोग स्थिति होती है, और न उस अवस्था में कोई अनुष्ठेय कर्म संभव है, इसलिए कर्म-देह, उपभोगदेह या उभयदेह की वहां कोई संभावना नहीं।

कतिपय व्याख्याकारों ने 'भ्रनुशयी' का अर्थ विरक्त-वीतराग किया है, भीर उसके लिए जडभरत ग्रादि का उदाहरण दिया है। पर यह भ्रसंगत है, क्योंकि जडभरत द्यादि का उपभोग देह था, यह निश्चित है। उसके सम्बन्ध की विणित घटनाओं से यह प्रमाणित होजाता है। उसके कुछ ऐसे कम शेष थे जिनको उस शरीर से भोगना आवश्यक था। अतः वह उपभोगदेह था, उसे 'न किञ्चित्' नहीं कहा जासकता ॥ दूर।।

उनत प्रसंग से यह स्पष्ट किया गया, कि देह नश्वर होने से वह आत्मा का स्वरूप नहीं होसकता, श्रात्मा तो कोई नित्य पदार्थ होना चाहिए, जो विभिन्न देहों में सदा एक रूप बना रहता है। वादी कहता है, कि बुद्धि को ऐसा मान लिया जाए, वह नित्य तत्त्व रहे, ग्रात्मा को ग्रतिरिक्त मानना ग्रनावश्यक है। सूत्रकार कहता है—

न बुद्धचादिनित्यत्वमाश्रयविशेषेऽपि विह्नवत् ॥६६॥ [म्राश्रयविशेषे] म्राश्रयविशेष में [म्रपि] भी [बुद्धचादिनित्यत्वं] बुद्धि म्रादि का नित्य होना [न] संभव नहीं, [बिह्नवत्] म्रानि के समान् ।

'बुद्धि' पद अन्तः करए। और वृत्त्यात्मकज्ञान दोनों अथों में अयुक्त होता है। जब 'बुद्ध् यतेऽनया इति वुद्धिः' निर्वचन किया जाए, तो बुद्धि करए। है, और 'बोधनं बुद्धिः' भाव में प्रत्यय हो, तो इसका अर्थ वृत्तिरूपज्ञान होता है। बुद्धि किसी भी स्थिति में नित्य नहीं है। आश्रयविशेष में भी उसे नित्य नहीं माना जा-सकता, किसी आश्रय में नित्य और किसीमें अनित्य ऐसा संभव नहीं। क्योंकि जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है, प्रत्येक अवस्था में वह वैसी ही रहेगी। अग्नि का उष्ण स्वभाव है, वह वैसी ही रहेगी, चाहे उसका आश्रयभूत इन्धन कुछ भी हो। ऐसा नहीं होसकता, कि आम या कीकर (बवूल) की लकड़ी में प्रज्वलित आग उष्ण हो और चन्दन काष्ठ में शीतल हो जाए। इसप्रकार बुद्धि की स्थिति सदा अनित्य है, वयोंकि वह प्रकृति का परिएगाम है, वह आत्मा का रूप संभव नहीं।

वुद्धि के समान अन्य भी कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, जो नित्यरूप माना जाकर आत्मा का स्थान ग्रहण कर सके। यह भाव सूत्रकार ने 'आदि' पद से प्रकट किया है। फलतः देह अथवा अन्य कोई अनात्मतत्त्व आत्मा का स्थान ग्रहण नहीं कर सकता।। 54।।

#### आश्रयासिद्धेश्च ॥५७॥

[च] ग्रौर [ग्राश्रयासिद्धेः] ग्राश्रय की ग्रसिद्धि से, (ग्रतिरिक्त ग्रात्मा का निश्चय होता है)।

यदि आत्मा का अस्तित्य स्वीकार नहीं करते, तो बुद्धि आदि के आश्रय की असिढि प्राप्त होजाएगी। अभिप्राय यह है, कि किसी भी स्थिति में बुद्धि आदि के अस्तित्व के लिए आत्मा का अस्तित्व अवश्यंभावी अपेक्षित रहता है। बुद्धि आदि का अस्तित्व आत्मा के लिए है। यदि उसीकी उपेक्षा कर दी जाए, तो बद्धचादि का श्रस्तित्व ही भयग्रस्त होजाता है।

बुद्धि, प्रकृति का आद्यकार्य है, उसके अनन्तर आहंकार आदि अध्यात्म और तन्मात्र आदि अधिभूत जगत् उत्पन्न होता है। यह समस्त कार्यजगत् चेतन आत्मा के भोग तथा अपवर्ग की सिद्धि के लिए अस्तित्व में आता है। उसी के आश्रय से बुद्धि आदि समस्त तत्त्व अपने कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं। ऐसी अवस्था में यदि बुद्धि से अतिरिक्त चेतन आत्मा को स्वीकार नहीं किया जाता, तो वे सब निरा-श्रित रहकर निर्यंक होजाते हैं। अतः उनके आश्रयभूत आत्मा का स्वीकार करना आवश्यक एवं युक्तियुक्त है।। इ।।

सांसिद्धिक शरीर की व्यवस्था और ग्रतिरिक्त श्रात्मास्तित्त्व की पुष्टि वे लिए योगसिद्धियों के विषय में सूत्रकार कहता हैं—

योगसिद्धयोऽप्यौषघादिसिद्धिवन्नापलपनीयाः ॥८८॥

[ग्रीषघादिसिद्धिवत्] ग्रीषघ ग्रादि द्वारा प्राप्त सिद्धि के समान [योग-सिद्धय:-ग्रिप] समाधि द्वारा प्राप्त सिद्धियां भी [ग्रपलपनीयाः] ग्रपलाप के योग्य [न] नहीं।

हम देखते हैं, विशेष श्रोषघ श्रादि के सेवन से हमारे देह श्रादि के रोग दूर होत्तर एक श्रमुकूल श्रवस्था प्राप्त होजाती है, इस स्थिति की उपेक्षा नहीं की जा-सकती. क्योंकि इसका साक्षात् श्रमुभव होता है। इसीप्रकार समाधि से प्राप्त होने वाली विशेष श्रवस्थाशों—सिद्धियों—की भी उपेक्षा किया जाना शक्य नहीं, क्योंकि इन श्रवस्थाशों का योगियों को साक्षात् श्रमुभव होता है। ये श्रमुभव केवल देहाश्रित नहीं कहे जासकते। इसप्रकार समाधिजनित सिद्धियां श्रात्मा के स्वतन्त्र श्रस्तत्व को स्पष्ट करती है।

श्रभिप्राय यह है-अनेक प्रकार की सिद्धि अनेक उपायों से होती है। जन्म, भोषिष, मन्त्र, तप और समाधि, ये पांच उपाय सिद्धि-प्राप्ति के लिए शास्त्र (पातञ्जल योगदर्शन, ४।१) में बताए जाते हैं—

जन्म-किन्हीं व्यक्तियों में जन्मकाल से सिद्धि की स्रवस्था पाई जाती है। यह स्थिति स्रनेक पूर्वजन्मों के उपाजित पुण्य, तप म्रादि के परिणामस्वरूप प्राप्त होती है। इरीके अनुसार गीता (६।४५) में कहा गया है—'स्रनेकजन्म-संसिद्धस्ततो याति परां गितम्'। ऐसी सिद्धि-प्राप्ति के उदाहरण स्वयं परमिष किपल म्रादि हैं, जिनके विषय में विभूतिवर्णन के प्रवसर पर भगवान् कृष्ण ने कहा है—'सिद्धानां किपलो मुनिः'। ऐसे महान श्रात्माग्नों के शरीर सांसिद्धिक कहे जाते हैं।

श्लोषि - श्लोषि जिनत सिद्धि रसायन श्लादि के प्रयोग द्वारा प्राप्त होती '' है। विन्ध्यवासी माण्डव्य मुनि ने इसीप्रकार सिद्धि प्राप्त की थी। श्लाधुनिक पाइचात्य वैज्ञानिक इसी श्लाधार पर लोकान्तरगमन के प्रयत्न में लगे हैं। मन्त्र—नाम गंभीर विचार का है। इस प्रित्रया से अपनी मानसिक एवं बौद्धिक शिक्त को अत्यन्त प्रबल कर लिया जाता है। इसका प्रयोग सूक्ष्म तत्त्वों की अन्तिहित किया और प्रतिक्रियाओं को पहचानने तथा उनको कार्यरूप में परिण्यत करने में किया जाता है। गहन शास्त्रों का निर्माण—जिनमें अविन्त्य तत्त्वों का विवेचन होता है—इसी सिद्धि का परिणाम है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो भूत—तत्त्वों पर प्रभुत्व प्राप्त किया है, और यान्त्रिक निर्माण को पराकाष्ठा की कोटि तक पहुंचाया है, वह भी इसीका सुफल है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धि को प्राप्त व्यक्ति किन्हीं विशेषताओं को अन्य व्यक्ति में संक्रान्त कर सकता है। आजकल ऋषिकेशनिवासी श्री ब्रह्मचारी योगानन्दजी शिक्तसंपात द्वारा किसी भी व्यक्ति की कुण्डिलनी को जागृत कर देते हैं। में इनको लगभग पैतीस-चालीस वर्ष से जानता हूं। जिन सैंकड़ों व्यक्तियों ने उनसे यह प्रक्रिया सीखी और उनकी दीक्षा ली है, उनमें से अनेक व्यक्तियों के साथ मेरी घनिष्ठता एवं परिचय है। उनमें से कतिपय महानुभावों ने अभ्यास करके उस सिद्ध-अवस्था को प्राप्त कर लिया है, जब वे भी अन्य में शिक्तसंपात कर सकते हैं।

तप-नाम है नैष्ठिकरूप से ब्रह्मचर्य ग्रादि का पालन ग्रीर सुख-दु:ख, जीतोष्ण, हानि-लाभ ग्रादि द्वन्द्वों का वतरूप से सहन । इसके निरन्तर ग्रम्यास से ग्रनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं । इसके उदाहरणरूप में हनुमान, भीष्म, शंकर, दयाननद ग्रादि के नाम लिए जासकते हैं।

समाधि—का स्वरूप योगदर्शन में विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इस दर्शन के विभूतिपाद में समाधिजनित सिद्धियों का विस्तृत उल्लेख है। सिद्धियों के उपर्युक्त उपायों में पारस्परिक सहयोग बराबर रहता है। एक दूसरे की प्रति-द्विता इनमें कभी थाड़े नहीं आती। इसप्रकार सुविधानुसार एक या अनेक उपायों का अनुष्ठान करने पर कोई बाधा उपस्थित नहीं होती।

यद्यपि बाह्यरूप से अनेक सिद्धियों का आधार भौतिक रहता है, पर उन सबका प्रेरणास्रोत चेतन आत्मा है। जैसे आणिमा आदि सिद्धियों का बाह्यप्रद-श्रंन देह अथवा देहांगों के आधार पर होगा, पर यह हो तभी सकता है, जब योगांगों के अनुष्ठान द्वारा चेतन आत्मा उस शक्ति से सम्पन्न होचुका हो, अर्थात् आत्मा की वह शक्ति अन्तिहित अवस्था से प्रादुर्भाव में आगई हो।

स्पष्ट है, सिद्धियों की प्राप्ति के लिए अतिदीर्घकाल तक निरन्तर प्रयास करना होता है, यह दीर्घकाल अनेक जन्मों में पूरा होपाता है। फलतः अनेक जन्मों के अनेक देहों के अतिरिक्त एक ऐसे तत्त्व की सिद्धि होती है, जो उन सब देहों में बराबर बना रहता है, क्योंकि एक जन्म में प्राप्त देह तो यहीं रहजाता है। एक जन्म के देह का दूसरे जन्म के देह के साथ देहरूप से कोई संपर्क स्थापित करना

सर्वेथा असंभव है । इसलिए इन सिद्धियों के द्वारा देहादि से अतिरिक्त चेतन ग्रात्मा का अस्तित्व निश्चित होता है ।।==।।

यदि यह कहा जाए, कि भ्रौषध तथा योगजनित सिद्धियोंके आश्रयभूत बुद्धि, देह ग्रादि है, तब उनसे ग्रतिरिक्त चेतन ग्रात्मा का स्वीकार करना ग्रनावश्यक होगा। सूत्रकार प्रकरण का उपसंहार करता हुग्रा इसका उत्तर देता है—

न भूतचैतन्यं प्रत्येकादृष्टेः सांहत्येऽपि च सांहत्येऽपि च ॥८६॥

[भूतचैतन्यं] भूतों का चेतन होना [न] संभव नहीं, [प्रत्येकादृष्टेः] एक-एक (सूक्ष्म अरणु तक में)न देखे जाने से, [अपि च] ग्रौर इसीकारण [सांहत्ये] संघात में (चैतन्य नहीं)।

पृथिव्यादि भूत चेतन हैं, इनसे अतिरिक्त किसी चेतनतत्त्व का अस्तित्व अनपेक्षित हैं, ऐसा कथन संभव नहीं। कारण यह है, कि भूतों के संघात में चैतन्य कहां से आ जाएगा, जब उनमें प्रत्येक में चैतन्य का अभाव है। भूतों के मूल उपा-दानतत्त्व सर्वथा जड़वस्तु हैं। उनमें किसी अवस्था में चैतन्य का उभरना संभव नहीं। जहां जिसका मूलतः अस्तित्व न हो, वहां वह प्रकट नहीं हुआ करता। तिल के एक दाने में तेल है, वह संघात से प्रकट होसकेगा। बालू के एक कण में स्नेह नहीं है, वह बालू की राशि से भी प्रकाश में न आएगा।

फलतः चेतन आत्मा का अपना स्वतन्त्र ग्रस्तित्व है, वह अपने साधनों के साथ भोगापवर्ग के लिए प्रकृति के संपर्क में ग्राता है। संसार का संचरण इन्हीं ग्राधारों पर ग्राश्रित है। ग्रात्मा इन्हीं के द्वारा मोक्ष का लाभ करता है। ग्रात्मा एक स्वतन्त्र चेतनतत्त्व है, वह भूतों या जड़तत्त्व का विकार ग्रथवा परिणाम नहीं है। इसका विस्तारपूर्वक विवेचन 'सांख्यसिद्धान्त' नामक ग्रंथ में हमने किया है। मूत्र में ग्रन्तिम पदों का दुवारा पाठ ग्रध्याय की परिसमाप्ति को प्रकट करने के लिए किया गया है। इस रीति का ग्रन्थ में सर्वत्र प्रयोग हुन्ना है।।६६।।

इति श्रीपूर्णसिंहतनूजेन तोफादेवीगर्भजेन, बलियामण्डलान्तर्गत-'छाता'वासिश्रीकाशीनाथशास्त्रिपादाञ्जसेवालब्यविद्योदयेन बुलन्दशहरमण्डलान्तर्गत—'वर्नेल'—ग्रामवास्तव्येन, विद्यावाचस्पतिना—उदयवीर-शास्त्रिणा समुन्नीते कापिलसांख्यगूत्राणां विद्योदय'भाष्ये परपक्षनिजयाध्यायः पञ्चमः ।

# **ऋथ षष्ठो**ऽध्यायः

तन्त्र के प्रथम तीन म्रध्यायों में सिद्धान्तों का विस्त त वर्णन किया गया है। चतुर्थं म्रध्याय में उन्हीं म्रथों को कतिपय म्राख्यायिकामों व उदाहरणों के द्वारा पुष्ट किया गया। मूल सिद्धान्तों के विषय में उद्भावित विरोधी भावनाम्रों का पञ्चमाध्याय में –िवरोधी भावनाम्रों के प्रत्याख्यान के साथ–विवेचन किया गया। भ्रध्याय के म्रन्त में भूतादि से म्रतिरिक्त मात्मा के म्रस्तित्व का उपपादन किया है। उसी प्रसंग को उठाता हुमा सूत्रकार छठे म्रध्याय का प्रारम्भ करता है—

#### अस्त्यात्मा नास्तित्वसाधनाभावात् ॥१॥

[श्रस्ति] है [श्रात्मा] चेतनतत्त्व जीवात्मा [नास्तित्वसाघनाभावात्] न होने के साधनों के अभाव से (अर्थात् बाधकप्रमाण के न होने से)।

किसी भी वस्तु का होना न होना उसके साधनों—प्रमाणों पर आधारित होता है। साधक प्रमाण होने पर वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है, और बाधक प्रमाण होने पर वस्तु का अभाव सिद्ध होता है। आत्मा के अस्तित्व के साधक प्रमाणों का प्रथम अध्याय [सूत्र १०४ से अध्याय समाप्ति तक] में विस्तार के साथ उपपादन किया गया है। बाधक प्रमाणों के अभाव का निर्देश इस सूत्र से किया है। कोई भी बाधक प्रमाण न होने से आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया जाना चाहिए। जिन बाधक प्रमाणों की संभावना की जासकती है, 'सांख्यसिद्धान्त' के 'पुरुष' नामक प्रकरण में सांख्यरीति पर उनका विशद विवेचन किया गया है।।१।।

'में हूँ' अथवा 'में जानता हूँ' ऐसी प्रतीति प्रत्येक व्यक्ति को होती है, जो आत्मा के श्रस्तित्व की द्योतक है। इससे श्रात्मा के होने में कोई विवाद नहीं, पर वह श्रात्मा देहादि से श्रतिरिक्त है, इसमें सन्देह होसकता है। श्राचार्य इस विषय का निर्धारण करता है—

देहादिव्यतिरिक्तोऽसौ वैचित्र्यात् ॥२॥

[देहादिव्यतिरिक्तः] देह ग्रादि से भिन्न है [ग्रसौ] वह ग्रात्मा [वैचि-त्र्यात्] विलक्षण होने से ।

वह भात्मा देह इन्द्रिय तथा भ्रन्तःकरण भ्रादि से भ्रतिरिक्त-भिन्न है, क्योंकि वह इन सबसे विचित्र-विलक्षण जाना जाता है। देह भ्रादि समस्त पदार्थ परिगामी जड़ एवं नश्वर हैं, परन्तु आत्मा अपरिगामी चेतन एवं नित्य रहता है। देहादि पदार्थ भोग्य अथवा भोग के साधन हैं, पर आत्मा भोक्ता रहता है। आत्मा अपरिगामी है, यह हम प्रमाण से जानते हैं। यह देखा जाता है, कि चक्षु रूप का ग्रहण करता है सिन्नकर्ष समान होने पर भी वह रसादि का ग्रहण नहीं करसकता। इसप्रकार आत्मा उसी विषय की अनुभूति कर पाता है, जो बुद्धिवृत्ति में प्रति-फिलत हुआ है। इन्द्रियद्वारा बुद्धिगत हुआ विषय आत्मा को अनुभूत होपाता है, स्वतः आत्मा अन्य किसी विषय का अनुभव नहीं कर सकता। यदि ऐसा होता, तो प्रतिक्षण प्रत्येक विषय का अनुभव आत्मा को होता रहना चाहिए था, क्योंकि प्रत्येक विषय के साथ उसका सिन्नकर्ष अथवा ग्रसिन्नकर्य समान होता। इसका तात्पर्य यह है, कि इन्द्रिय द्वारा विषयाकार परिगणम बुद्धि तक पर्यवसित रहता है। इससे आत्मा का अपरिणामित्व स्पष्ट होता है। 'साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च' 'अपािगादो जवनो ग्रहोता' इत्यादि शक्तत पदार्थों का पारार्थ्य (दूसरे के लिए होना) भी चेतन आत्मा को इनसे अतिरक्त सिद्ध करता है।।२।।

इसी ग्रथं की पुष्टि के लिए सूत्रकार व्यावहारिक दृष्टि से एक भ्रौर हेतु स्पिस्यत करता है —

# पष्ठीव्यपदेशादिप ॥३॥

[षष्ठीव्यपदेशात्] छठी विभिनत के व्यवहार से [ग्रिपि] भी।

मेरा यह शरीर है, मेरी बुद्धि श्रच्छी है—इत्यादि रूप में पच्छी विमिन्त के साथ देहादि का व्यपदेश किया जाता है। 'में देह हूं' में बुद्धि हूं' ऐसा कोई नहीं कहता। यह पच्छी विभिन्त का व्यवहार वस्तुश्रों का भेद होने पर घटित होता है। इस कारण से भी श्रात्मा को देहादिरूप नहीं माना जाना चाहिए। परन्तु 'में स्थूल हूं' 'में कृष हूं' यह व्यवहार विद्वानों में भी देखा जाता है। स्थूल श्रोर कृश शरीर होसकता है, श्रात्मा नहीं। तब 'में' पद से कहा जाने वाला देह समक्षना चाहिए। तब क्या वही श्रात्मा होगा? वस्तुत: ऐसा समक्षना ठीक नहीं। क्योंकि शब्दप्रमाण तथा समाधिजन्य प्रत्यक्ष से भी इस श्रयं की बाधा होजाती है। देह श्रात्मा है, यह कथन श्रमंगत होजाता है। उन प्रमाणों के द्वारा देहाद्यतिरिक्त चेतन श्रात्मा का बोध होता है। तब 'में स्थूल हूं' इत्यादि व्यवहार को गौणारूप समक्षना चाहिए, यह किसी वास्तविक श्रयं को प्रस्तुत नहीं करता। लोक में ऐसा व्यवहार देखा जाता है, जहां एक वस्तु दूसरी से सर्वथा भिन्न है, वहां भी गौणा श्रयवा श्रवास्तविक रूप में श्रभेद व्यवहार होजाता है। देवसेन का पुत्र भद्रसेन है, दोनों पिता-पुत्र सर्वथा भिन्न है, पर मोहवश पिता यह व्यवहार करता है—भद्रसेन मेरी ही श्रात्मा है। पुत्र श्रादि

के मर जाने पर 'हाय ! मैं मर गया' ऐसा साधारण व्यवहार लोक में देखा सुना जाता है, जो सब प्रज्ञान के कारण है। इसीप्रकार ग्रपने मकान, सम्पात्त, खेत, पशु ग्रादि के लिए भी ऐसा व्यवहार देखा जाता है, पर वह सब किसी वास्तविक ग्रथं को प्रस्तुत नहीं करता ॥३॥

पहले सूत्र में बताया, कि षष्ठी का व्यवहार भेद में होता है, पर ऐसा नहीं। अभेद में भी षष्ठीव्यवहार देखा जाता है। पृष्ठष स्वयं चेतन कहा जाता है, वहां प्रयोग होता है— 'पुष्ठषस्य चैतन्यम्—पुष्ठष का चैतन्य' इसीप्रकार राहु का अस्तित्व' केवल एक सिर के रूप में बताया जाता है, फिर भी प्रयोग होता है— 'राहो: शिर:—'राहु का सिर'। पत्थर का पुतला उससे अतिरिक्त अपना कोई अस्तित्व नहीं रखता, फिर भी कहा जाता है—'शिलापुत्रकस्य शरीरम्'। जब अभेद में भी षष्ठीव्यपदेश होता है, तो 'ममेदं शरीरम्' मेरा यह शरीर है—यहां भी अभेद में षष्ठी मान लेनी चाहिए, तब देह को ही आत्मा मान लेना होगा, उससे अतिरिक्त नहीं। आचार्य समाधान करता है—

#### न शिलापुत्रवद्धमिग्राहकमानबाघात् ॥४॥

[न] नहीं [शिलापुत्रवत्] पत्थर के पुतले के समान ('मेरा यह शरीर हैं' यह व्यवहार), [धर्मिग्राहकमानबाधात्] धर्मी-ग्रात्मा के साक्षात् जाननेरूप प्रमाण के द्वारा बाधा होने से।

'शिलापुत्रकस्य शरीरम्, राहोः शिरः' इत्यादि प्रयोगों के समान 'मेरा यह शरीर है' (ममेदं शरीरम्) यहां पर भी 'में' और 'शरीर' को एकरूप प्रतिपादित करना संगत नहीं है। क्योंकि 'में' – धर्मी का साक्षात्कार होने पर उस 'में' के ग्राहक प्रमाण से उस ग्रवस्था में 'शरीर ग्रात्मा है' इसकी बाधा होजाती है। ग्रात्मा का बोध होने पर शरीर उसकी बराबरी में नहीं ग्रापाता। उस समय ग्रात्मा ग्रीर शरीर का स्पष्ट भेद प्रतीत होता है। इसलिए वहां (ममेदं शरीरम्—में) ग्रभेद में पष्ठी का माना जाना संगत नहीं कहा जासकता। स्पष्ट है, कि 'मेरा देह' यह ब्यदहार स्वस्वामिभाव को लेकर होता है, वह स्वाम्य भी नश्वर है, तब देह को ग्रात्मा कहना तो दूर की बात है। इसप्रकार देहादि से ग्रांतिरक्त ग्रपरिणामी नित्य चेतन ग्रात्मा सिद्ध होता है।।४।।

देहादि से श्रतिरिक्त चेतन श्रात्मा की मुक्ति का श्रवधारण करता है— अत्यन्तदुःखनिवृत्या कृतंकृत्यता ।।५।।

[श्रत्यन्तदु:खनिवृत्या] ग्रत्यन्तदु:खनिवृत्ति के द्वारा [कृतकृत्यता] पूर्ण-सफलता-मुक्ति होजाती है।

त्रिविध दु:खों की अत्यन्तिनवृत्ति से आत्मा की कृतकृत्यता सम्पन्न हो-जाती है। आत्मा का प्रकृति के सम्पक्ष में आना देहादि का धारण करना भोग और सपवर्गं के लिए होता है। कर्मानुरूप भोगों को भोगता हुग्रा झात्मा झघ्यात्मदिशा में प्रवृत्ति होने पर जब स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, तब यह कृताथं होजाता है, अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है। झनेक प्रकार के दुःखों की निवृत्ति तो भोग-काल में भी होती रहती है, पर दूसरे दुःख फिर सामने झाजाते है। झात्मसाक्षा-त्कार होजाने पर प्रकृति के साथ संपर्क झात्मा का नहीं रहता, तब दुःखों का क्रम अतिकाल के लिए समाप्त होजाता है, यही मुक्ति की अवस्था है। यह पूर्ण पुरुषां है।।।।।

दु:खिनवृत्ति के साथ सुख भी चला जाता है, तब तो यह सौदा कुछ ग्रच्छा नहीं रहा। तब दु:ख की निवृत्ति को मुक्ति न मानकर सुख की प्राप्ति को मुक्ति क्यों न माना जाए ? दु:ख सुख दोनों की निवृत्ति तो पुरुषार्थं नहीं होना चाहिए ? ग्राचार्यं समभाता है—

यथा दुःखात् क्लेशः पुरुषस्य न तथा सुखादभिलाषः ॥६॥

[पुरुषस्य] पुरुष की [यथा] जैसे [दुःखात्] दुःख के विषय में [क्लेशः] कष्ट या द्वेष (की भावना रहती है) [न तथा] वैसे नहीं रहती [सुखात्] सुख के विषय में [ग्रमिलाष:] ग्रमिलाषा।

सूत्र में 'दु:खात्' और 'सुखात्' पञ्चमी विभक्ति विषय ग्रथं में समभनी चाहिए। 'क्लेश' पद का ग्रथं देख हैं। जिसप्रकार पुरुष को दु:खविषयक प्रबल देख होता है, वैसा सुखविषयक भिमलाष नहीं होता। चारों ग्रोर दु:ख का प्रसार होने से उसके प्रति प्रतिकूल भावना पुरुष में प्रबलता से जागृत होती है। इसलिए दु:ख-मात्र की निवृत्ति में पुरुषार्थं की वास्तविकता है। दु:खिनवृत्ति होजाने पर ग्रागे कुछ हो या न हो, इसमें उसकी भावना नहीं रहती। सांख्य में 'सुख' पद वैषयिक अनुकूलताग्रों का बोध कराता है, उनका प्राप्त होना 'भोग' रूप पुरुषार्थं में ग्रन्त-हित रहता है, मोक्ष में नहीं। फलतः मोक्षरूप परमपुरुषार्थं दु:खों की ग्रत्यन्त-निवृत्ति में पर्यवसित है, वहां सुख की ग्रिभलाषा होना मोक्ष की स्थिति को दूर हटाना है।।६।।

फिर भोग के रूप में सुख की मात्रा संसार में ग्रत्यल्प है— कुत्रापि कोऽपि सुखीति ।।७।।

[कुत्र-मिप] कही ही [कः-मिप] कोई ही [सुखी-इति] सुखी देखा नाता है।

कहीं कोई ही सुखी होता है। भोग की दृष्टि से सुख का साधन 'अयं' (-धन सम्पत्ति) समभा जाता है। अर्थ की प्राप्ति में क्लेशों का पुञ्ज सदा सामने उपस्थित रहता है। किसी किव ने कहा है—

श्रर्थानामर्जने दु:खर्माजतानां च रक्षरो।

श्राये दु:खं व्यये दु:खं धिगर्थान् कष्टसंश्रयान् ॥

श्रर्थं के संग्रह, रक्षा, ग्राय-व्यय ग्रादि प्रत्येक ग्रवस्था में कष्ट का सामना करना पड़ता है। सुखलाभ की भावना से ग्रर्थं के पीछे दौड़ते हुए संसार के समस्त संघर्षों का मूल ग्राधार इसीको समभना चाहिए। इसलिए दु:खनिवृत्ति की भावना के साथ मुमुक्षु के लिए ऐसे सुख के प्रति हेय भावना ही ग्रपेक्षित रहती है। दु:खों की ग्रनन्तराशि में वह सुख की बूंद कभी किसीको मिल कहां पाती है। प्रत्येक संसारी व्यक्ति प्रत्येक ग्रवस्था में ग्रपने-ग्रापको दु:खी ही कहता सुनता देखा जाता है।

श्रितिरुद्ध की व्याख्या में सूत्र के 'सुखीति' पाठ के स्थान पर 'सुखी न' पाठ मिलता है। श्रर्थ में कोई अन्तर नहीं ग्राता। पहले अर्थ में भाव यही है, कि संसार में सुख की मात्रा बहुत न्यून है। 'न' घटित पाठ में स्पष्ट ही सुख के अधिक अस्ति-त्व का निषेध है। सूत्र का 'इति' पद हेतु अर्थ में है, उसका सम्बन्ध भागे के साथ होजाता है।।७।।

क्योंकि संसार में कहीं कोई सुबी देखा जाता है, इसलिए— तदिप दु:खशबलिमिति दु:खपक्षे नि:क्षिपन्ते विवेचकाः ॥ ॥ ॥

[तत्-म्रिप] वह सुख भी [दुःखगबलं-इति] दुःखों से घिरा रहता है, इसलिए उसको [दुःखपक्षे] दुःख पक्ष में [निःक्षिपन्ते] डाल देते हैं [विवेचकाः] विवेकी पुरुष ।

वह सुख भी सदा दुःखों से संमिश्रित रहता है, विवेकी पुरुष दुःखपक्ष में उसका समावेश करते हैं। कोई सुख की मात्रा संसार में दुःख से सर्वथा म्रलग रह-कर शुद्धरूप में प्राप्त नहीं होपाती, क्योंकि वह सुख का करा भ्रपने साथ दुःखों के विशाल राशिपुञ्ज को लेकर भ्राता है, इसलिए विवेकी पुरुष उस सुखकणिका की गराना दुःख में करते हैं। इसप्रकार दुःखों की ग्रत्यन्तिनवृत्ति में मोक्षरूप पुरुषार्थ का स्वारस्य है। भ्रनिरुद्धवृत्ति में 'निक्षिपन्ते' क्रियापदपाठ है, अर्थ में कोई भ्रन्तर नहीं।।5।।

केवल दु:खिनवृत्तिरूप मोक्ष को पुरुषार्थ नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जहां 'मैं दु:खी न होऊं' यह भावना रहती है, वहां 'मैं सुखी होऊं' यह भावना भी बराबर रहती है। इस रूप में मोक्षस्थिति को स्पष्ट करने के लिए सुत्रकार ने कहा —

सुखलाभाभावादपुरुषार्थत्विमिति चेन्न द्वैविध्यात् ।।६।।
[सुखलाभाभावात्] सुख प्राप्ति के ग्रभाव से [ग्रपुरुषार्थत्वं] प्रपुरुषार्थ है (मोक्ष) [इति चेत्] ऐसा कहे, तो वह [न] ठीक नहीं, [द्वैविध्यात्] दोनों प्रकार होने से । मोक्ष में मुख का लाभ न होने से उसे अपुष्पार्थ कहना युक्त नहीं है। वस्तुतः 'सुख' पद विषयों से प्राप्त होनेवाली आपाततः प्रतीयमान अनुकूलताओं का बोध कराता है। मोक्ष में भी वैषयिक अनुकूलताओं की प्राप्ति मानी जाए, तो वह मोक्ष न रहकर भोग की अवस्था होगी। यद्यपि भोग भी पुरुषार्थ है, पर परमपुरुषार्थ मोक्ष ही है। वहां वैषयिक सुखभोग न होने पर भी वह अपुरुषार्थ क्यों नहीं है? आचार्य ने वताया—मोक्ष में द्वैविध्य—दोनों प्रकारों का अस्तित्व है। दुःखों की अत्यन्तिनवृत्ति के साथ-साथ जीवात्माओं को परब्रह्म परमात्मा के आनन्दरूप का साक्षात् अनुभव होता है। उस आनन्दानुभव की समता कोटि-कोटि वैषयिक सुखों के राशिपुञ्ज भी नहीं कर सकते। मोक्षरूप पुरुषार्थ में उसका नाम लेकर गएगना करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दुःख की अत्यन्तिनवृत्ति होने पर उसकी प्राप्ति अवश्यम्भावी है। उस अवस्था में ब्रह्मानन्दानुभव को कोई शक्ति अवरुद्ध नहीं कर सकती। इसलिए मोक्षरूप पुरुषार्थ का स्वरूप केवल दुःखों की अत्यन्तिनवृत्ति कह दिया गया है।

स्रथवा सूत्र का यह सर्थ भी किया जासकता है—मोक्ष में सुख की प्राप्ति न होने से मोक्ष अपुरुषार्थ है, ऐसा कहना ठीक न होगा; क्योंकि पुरुषार्थ दो प्रकार का कहा गया है—भोग और मोक्ष । वैषयिक सुखों का प्राप्त होना भोगरूप पुरुपार्थ है, जो स्रात्मा की संसारस्रवस्था स्रथवा बन्धस्रवस्था बताई गई है। इसके स्रतिरिक्त वह स्रत्यन्तपुरुषार्थ है, जहां सब प्रकार के दुःखों की स्रत्यन्तिनवृत्ति होजाती है, वह मोक्षरूप पुरुपार्थ कहा जाता है। इसप्रकार दुःखों की स्रत्यन्तिनवृत्ति की स्रवस्था भी पुरुषार्थ स्रवस्य है, भले ही वहां वैषयिक सुखों की प्राप्ति न हो ।।।।।

सांख्य में ग्रात्मा को निर्गुण माना गया है, फिर उसकी दुःखनिवित्त का क्या ग्रिभिप्राय ? इस भावना से ग्राशंका करता है—

निर्गुणत्वमात्मनोऽसंगत्वादिश्रुतेः ।।१०।।

[निर्गुणत्वं] निर्गुण होना स्पष्ट होता है [ग्रात्मनः] ग्रात्मा का [ग्रसं-गत्वादिश्रुतेः] ग्रसंग है ग्रात्मा, इत्यादि श्रुति से।

'असंगो ह्ययं पुरुष:' 'साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च' इत्यादि स्रापंवाक्यों के अनुसार स्रात्मा को निर्गुण माना जाता है। सुख-दु:ख-मोहरूप सत्त्व, रजस्, तमस् सांख्य में गुण है। स्रात्मा इनसे सर्वथा भिन्न है। वह स्वभावतः सुख-दु:ख से रहित है, फिर उसके लिए दु:ख की निवृत्ति का तात्पर्य क्या होसकता है? इसलिए पुरुषार्थ का स्वरूप दु:खनिवृत्ति कहना स्रसंगत होगा।।१०॥

भ्राचार्य समाधान करता है-

परधर्मत्वेऽपि तिसिद्धिरिववेकात् ।।११।। [परधर्मत्वे-श्रपि] ग्रन्य का धर्म होने पर भी [तिसिद्धिः] सुखादि की अनुभूति होती है (आत्मा को) [अविवेकात्] अविवेक के कारए।

सुख-दु:ख ग्रादि विकार सत्त्व, रजस् के हैं, यह ठीक है, परघमं होने पर भी ग्रर्थात् सत्त्व, रजस् का विकार होने पर भी उनकी ग्रनुभूति (तिसिद्धः) ग्रात्मा को होती है। इसका कारण ग्रविवेक है। ग्रात्मा को जबतक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता, वह प्रकृति के संपर्क में बना रहता है, यह उसकी ग्रविवेक ग्रवस्था है। यह भी पुरुषार्थ का एक रूप है, ग्रीर यह भोग-स्थिति है। इसमें सब प्रकार के सुख-दु:ख ग्रादि की ग्रनुभूति ग्रात्मा को होती रहती है। परमपुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए इस ग्रविवेक की ग्रवस्था को हटाकर ग्रात्मसाक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त करना होता है। स्वभावतः ग्रुणातीत ग्रात्मा की यही ग्रवस्था दु:खों से ग्रत्यन्त-निवृत्ति की कही जाती है। इसी ग्रभिप्राय से परमपुरुषार्थ का स्वरूप दु:खों की ग्रत्यन्तनिवृत्ति माना गया है।।११।।

भ्रात्मा के साथ ग्रुगों (सत्त्व, रजस्, तमस्) का सम्बन्ध भ्रविवेकमूलक है, पर भ्रात्मा को भ्रविवेक होने का मूल क्या है ? सूत्रकार ने कहा—

अनादिरविवेकोऽन्यथा दोषद्वयप्रसक्तेः । १२॥

[ग्रनादिः] ग्रनादि है [ग्रविवेकः] ग्रविवेक [ग्रन्यथा] ऐसा न मानने पर [दोषद्वयप्रसक्तेः] दो प्रकार के दोष प्राप्त होजाने से।

त्रात्मा के साथ प्रविवेक का सम्बन्ध प्रनादिकाल से चला ग्राता है। यदि ऐसा न माना जाए, श्रीर यह समभा जाए कि प्रविवेक का ग्रारम्भ किसी विशेष काल से हुन्ना है, तो इसमें दो दोषों की प्राप्ति होजाती है। प्रथम इसकी विना कारण के कहीं से प्रारम्भ हुन्ना माना जाए, तो मुक्त अवस्था में रहते हुए ग्रात्मा-श्रों को भी अविवेक की प्राप्ति होकर बन्ध अवस्था में ग्राजाना चाहिए, जो प्रामा-णिक नहीं है। दूसरे यदि अविवेक के कारण की खोज करते हुए इसे कर्मजन्य माना जाता है, तो उस कर्म का कोई कारण बताना होगा, श्रीर वह अविवेकरूप होगा, फिर उसके भी किसी अन्य कारण की खोज करनी होगी, इसप्रकार अन-वस्था दोष स्पष्ट सामने आजाएगा, फलतः अविवेक को अनादि मानना युक्ति-युक्त है।

श्रविवेक कोई एक व्यक्तिरूप श्रनादि तत्त्व है, ऐसी बात नहीं है। जड़ श्रीर चेतन के अथवा प्रकृति श्रीर पुरुष के भेद का साक्षात्कार न होना ही अविवेक है। पर वस्तुत: यह ज्ञान का श्रभाव नहीं, प्रत्युत यह एक प्रकार का वृत्तिरूप ज्ञान ही है, जिसमें चेतनाचेतन के श्रसंसर्ग का अग्रहण भासित होता है। अर्थात् जड़-चेतन के वास्तविक श्रसंसर्ग का न जानना, उस ज्ञान का विषय रहता है। यह श्रविवेक इसप्रकार व्यक्तिरूप से श्रनादि न होकर प्रवाह से श्रनादि है। श्रात्मा के साथ इसका प्रवाह श्रनादिकाल से चला श्रारहा है। जबतक श्रात्मज्ञान न होजाए, इसकी स्थिति बरावर बनी रहती है, प्रलयकाल में भी म्रात्मा के साथ वासनारूप से यह अवस्थित रहता है।। १२।।

यह श्रविवेक श्रात्मा के समान एक व्यक्तिरूप से श्रनादि मानाजाकर नित्यरूप नहीं है, इस वास्तविकता को सूत्रकार स्पष्ट करता है—

न नित्यः स्यादात्मवदन्यथानुच्छित्तः ॥१३॥

[न नित्यः स्यात्] नित्य नहीं है श्रविवेक [श्रात्मवत्] श्रात्मा के समान (जैसा श्रात्मा नित्य है वैसा यह नहीं है) [श्रन्यथा] यदि ऐसा न मानें तो इसका [श्रनुच्छित्ति:] उच्छेद न हो।

स्रात्मा के समान श्रविवेक श्रनादि श्रनन्त एकरूप रहता हुश्रा नित्य नहीं है। जैसा श्रात्मा श्रनादि श्रनन्त एक व्यक्तिरूप नित्य है, वैसा श्रविवेक नहीं है। यदि श्रविवेक को वैसा माना जाए, तो उसका फिर कभी उच्छेद न होगा। श्रात्मा फिर सदा बन्धन में बना रहेगा, किसी भी श्रवस्था में उसका मोक्ष होना संभव नहीं। सूत्र में 'श्रात्मवत्' दृष्टान्त प्रकृति का उपलक्षण है। प्रकृति श्रौर पुरुष के श्रविद्यत सब पदार्थों को सांस्य में श्रनित्य माना गया है। श्रात्मा कूटस्थ-नित्य है, प्रकृति परिगामि-नित्य है। श्रविवेक की नित्यता प्रकृति के समान भी नहीं है। श्रिप्राय यह है, कि श्रविवेक न कूटस्थ-नित्य है, न परिगामि-नित्य, वह श्रनित्य समभना चाहिए। पर उसका प्रवाह श्रनादिकाल से चला श्रा रहा है। जबतक श्रात्मज्ञान न होजाएगा. चलता रहेगा।।१३।।

बन्धकारण भविवेक का नाश कैसे होता है ? सूत्रकार ने बताया— प्रतिनियतकारणनाश्यत्वमस्य ध्वान्तवत् ।।१४।।

[प्रतिनियतकारणनाश्यत्वं] विरोधी नियत कारण से नाश होता है [ग्रस्य] इस भ्रविवेक का [ध्वान्तवत्] ग्रन्धकार के समान ।

श्रपने विरोधी नियत कारण से श्रविवेक का नाश होता है। श्रन्धकार के समान, जैसे श्रन्धकार का नाश श्रपने विरोधी नियत कारण प्रकाश के द्वारा होता है, इसीप्रकार श्रविवेक का नाश श्रपने विरोधी विवेक के द्वारा होता है। प्रकृति-पुरुष श्रथवा जड़-चेतन के भेद का साक्षात्कार ज्ञान होजाना विवेक हैं, उसके होनेपर श्रविवेक निवृत्त होजाता है। तम:प्रकाश का नाश्यनाशकभाव जिसप्रकार श्रन्वयव्यतिरेक से जाना जाता है, इसीप्रकार श्रविवेक श्रीर विवेक का भी।।१४॥

इसी बात को सूत्रकार ने कहा---

अत्रापि प्रतिनियमोऽन्वयव्यतिरेकात् ॥१५॥

[श्रत्र-ग्रिप] यहां पर (श्रविवेक-विवेक में) भी [प्रतिनियम:] नियत विरोधी भाव-नाश्यनाशकभाव जाना जाता है [ग्रन्वयव्यतिरेकात्] ग्रन्वयव्यतिरेक से।

घ्वान्त और आलोक के समान अविवेक और विवेक का भी नाश्यनाशक-भाव अन्वयव्यतिरेक से सिद्ध होता है। शुक्तिरजतादिस्थल में उस अन्वयव्यतिरेक का ग्रहण देखा जाता है। जब शुक्ति में रजत का ज्ञान होजाता है, वह अविवेक है। अनन्तर यह जान होजाने पर कि 'यह रजत नहीं, प्रत्युत शुक्ति हैं पहले अविवेक रूप रजतज्ञान का नाश होजाता है। इसीप्रकार देहादि में आत्मा का ज्ञान अविवेक है, अनन्तर यम नियमादि साधनों द्वारा समाधिलाभ होजाने पर आत्म-साक्षात्कार रूप विवेक से अविवेक का नाश होजाता है।

सूत्र की व्याख्या इसप्रकार भी की जाती है—जैसे श्रविवेकनाश का कारण विवेक हैं, वैसे विवेक का कारण क्या होगा? सूत्रकार ने बताया, विवेक का नििष्चत कारण अन्वयव्यतिरेक से जान लेना चाहिए। उसके कारण है—आत्म-विषयक श्रवण मनन निदिष्यासन यम नियमादि के पालन द्वारा समाधिलाभ, इसके होने पर आत्मानात्मविवेक होता है, न होने पर नहीं होता ॥१५॥

भारमा के बन्घ का कारण केवल भविवेक है, इस भयं को दृढ़ करने के लिए ऋषि ने कहा—

प्रकारान्तरासंभवादविवेक एव बन्धः ॥१६॥

[प्रकारान्तरासंभवात्] भ्रन्य किसी प्रकार के संभव न होने से [ग्रविवेक-एव] भ्रविवेक ही [बन्ध:] बन्ध है भ्रर्थात् बन्ध का कारण है।

प्रथम अध्याय के प्रारम्भ [१।७-१८] में बन्ध के कित्य सम्भावित निमित्तों का उल्लेख किया गया है। उन सब निभिन्न प्रकारों के—बन्ध के कारण रूप में—संभव न होने से केवल अविवेक बन्ध का कारण समक्षना चाहिए। सूत्र में 'अविवेक' यह सप्तम्यन्त पद होने पर यह अर्थ स्पष्ट होता है। प्रथमान्त पद मानने पर कार्यकारण की अभेद भावना से—अविवेक ही बन्ध है—ऐसा कहना होगा। यह केवल कहने की रीति का भेद है। अर्थ-प्रतिपादन में कोई अन्तर नहीं।।१६।।

मुक्ति विवेकसाध्य होने के कारण वह अवस्था सत्त्वर परिवर्त्तनशील होनी चाहिए, तब मुक्त पुरुष भी सतत बन्धन में आजाएगा। सूत्रकार ने कहा—

न मुक्तस्य पुनर्बन्धयोगोऽप्यनावृत्तिश्रुतेः ॥१७॥

[न] नहीं होना [मुक्तस्य] मुक्त ग्रात्मा का [पुनः] फिर उस ग्रवस्था में [बन्धयोगः ग्रपि] बन्धयोग भी [ग्रनावृत्तिश्रुतेः] ग्रनावृत्तिश्रुति से।

मुक्त आत्मा का उस अवस्था में पुनः बन्ध के साथ योग नहीं होता। आत्म-साक्षात्कार नहोंने पर केवल अविवेक अवस्था में आत्मा देहादि के साथ सम्बन्ध या असम्बन्धरूप जन्म-मरएा के चक्र में निरन्तर घूमता रहता है, पर विवेक हो-जाने पर यह अवस्था नहीं रहती। तब आत्मा ब्रह्मानन्द में लीन रहकर सत्त्वर जन्म-मरण के बन्धन से छूट जाता है। 'न च पुनरावर्त्तते' [छा ० ८।१४] ग्रादि शब्दप्रमाण के ग्राघार पर उस मवस्या में जन्म-मरण का चक्र ग्रावर्त्तित नहीं होता ।।१७।।

व्यतिरेकी रूप से उसी भ्रयं को दृढ़ करता है---अपुरुषार्थत्वमन्यथा ।।१८।।

[म्रन्यथा] नहीं तो [म्रपुरुषार्थत्वं] मोक्ष श्रपुरुषार्थं होजाएगा।

यदि उस अवस्था में भी जन्म-मरण का कम प्रवित्तित रहता है, तो मोक्ष परमपुरुषार्थं ही न रहेगा। वह चालू संसार के समान हो जाएगा, फिर उसके लिए शम दम ग्रादि साधन यम नियम ग्रादि का अनुष्ठान तथा समाधिलाभ ग्रादि सब व्यथं है। ग्रतः वह ग्रवस्था संसार से अत्यन्त विशिष्ट होती है।।१८।।

मोक्ष को भी संसार के समान मानने से प्रपुरुषायं होने पर-

अविशेषापत्तिरुभयोः ॥१६॥

[उभयोः] बन्ध भ्रौर मोक्ष दोनों में [श्रविशेषापत्तिः] समानरूपता प्राप्त होजाएगी ।

बद्ध और मुक्त आत्माओं की अवस्था में किसीप्रकार की विशेषता न रहेगी। तब उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए शास्त्रीय विधान सब व्यर्थ होंगे, और शास्त्र भी निष्फल। विविवता और आपातरमणीय आकर्षणों से परिपूर्ण इस संसार में आत्मा का अपने आपको पहचान लेना परमपुरुषार्थ है। वह उसे प्राप्तकर एक असाधारण अवस्था में चला जाता है, जहां संसार की पहुंच नहीं। यह उन अवस्थाओं की परस्पर विशेषता है, जो आवश्यक है।। १६।।

यदि बद्ध श्रीर मुक्त श्रवस्था में ऐसी विशेषता मानी जाती है, तो श्रातमा को सांख्य में नित्यमुक्त कैसे कहा गया है ? दोनों श्रवस्थाश्रों में उसे तो एकरूप रहना चाहिए। सुत्रकार ने कहा—

मुक्तिरन्तरायध्वस्तेर्न परः ॥२०॥

[मुक्तिः] मोक्ष, [अन्तरायध्वस्तेः] अन्तरायों के घ्वंस होने से [परः] अतिरिक्त अन्य कुछ [न] नहीं ।

विष्न-बाधाओं का नाम अन्तराय है। उनका ध्वंस-विनाश होजाने से परे और कोई मुक्ति नहीं है। नित्यमुक्त आत्मा के स्वरूपसाक्षात्कार में जो विष्न बाधा है, उन्हीं को यहां अन्तराय पद से कहा है। ऐसा महान अन्तराय अविवेक है। यद्यपि योगदर्शन में व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य आदि अनेक अन्त-रायों का उल्लेख किया है, पर वह सब अविवेक का विस्तार-फैलाव है। मुख्य आधारभूत अन्तराय अविवेक है। इसका बने रहना आत्मा का बन्ध और इसका हटजाना आत्मा का मोक्ष है। वस्तुतः बन्ध और मोक्ष व्यवहार की वस्तु है, अथवा

एक ग्रवस्थामात्र है। ग्रात्मा का स्वरूप तो सदा एकरूप रहता है, उसमें किसी तरह के विकार या परिवर्त्तन की सभावना ग्रह्मश्य है। इसलिए ग्रास्मा को नित्य-मुक्त कहना ग्रसामञ्जस्यपूर्ण नहीं। उसके लिए बन्ध ग्रीर मोक्ष का व्यवहार ग्रविवेक एवं विवेक के कारण होता है। जपाकुसुम (गुड़हल का फूल) के सहयोग से लाल प्रतीत होता हुग्रा स्फटिक वस्तुतः स्वेत बना रहता है, इसीप्रकार दुःखा- चनुभूतिकाल में बद्ध भी ग्रात्मा के वास्तविक चैतन्य-दुःखादि से ग्रसंश्लब्ध स्वरूप-में कोई ग्रन्तर नहीं ग्राता। वन्ध ग्रवस्था का बाह्य ग्रावरण ग्रविवेक हटजाता है, तव उसे मुक्त कहाजाने लगता है। वस्तुतः वह सदा मुक्त है। बन्ध ग्रीर मोक्ष ग्रवस्थाग्रों के भिन्न होने पर भी ग्रात्मा में किसीप्रकार का ग्रन्तर नहीं ग्राता।।२०।।

पहले दुख ब्वंस का नाम पुरुषार्थ या मोक्ष कहा है, यहां अन्तरायध्वंस को मोक्ष बतारहे हैं, क्या इसमें विरोध नहीं ? अथवा यदि बन्ध-मोक्ष व्यवहारमात्र होने से मिथ्या हैं, तो मोक्ष की पुरुषार्थता कैसे ? सूत्रकार इस आशंकित विरोध का परिहार करता है—

#### तत्राप्यविरोधः ।।२१॥

[तत्र-ग्रिप] वैसा मानने पर भी [ग्रविरोध:] कोई विरोध नहीं है।

दुःखघ्वंस अथवा अन्तरायघ्वंस मोक्ष मानने में कोई विरोध नहीं है। अन्त-राय अविवेक का नाम है, जो दुःख का कारण है। अतः कार्यघ्वंस अथवा कारण्घ्वंस किसी रूप में भी कहकर मोक्ष का वर्णन किया जासकता है। बन्ध-मोक्ष व्यवस्था के व्यावहारिक होने पर भी उसके अस्तित्व से नकार नहीं किया जासकता। जब उसका (बन्ध का) अस्तित्व माना गया तो उसका घ्वंस-विनाश या हटाया जाना अवश्य पुरुषार्थ होगा। पुरुषार्थ तो बन्ध अथवा भोग भी है, पर उस अवस्था का न रहना अत्यन्तपुरुषार्थ अथवा परमपुरुषार्थ है। इसलिए इनको व्यवहाररूप मानने पर भी इनकी पुरुषार्थता में किसी तरह के विरोध की आशंका करना व्यथं है।। २१।।

यदि अन्तराय या अविवेक का नाश मुक्ति है, तो वह आत्मज्ञान के श्रवण-मात्र से सम्पन्न होजाना चाहिए। जैसे गले में बंधा हुआ अज्ञात सुवर्ण का कष्ठा कथनमात्र से अवगत होजाता है। आत्मज्ञान के लिए मनन निरिष्यासन आदि की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। आचार्य ने बताया—

अधिकारित्रैविध्यान्न नियमः ॥२२॥

[म्राधिकारित्रैविष्यात्] तीन प्रकार के म्राधिकारी होने से [नियमः] नियम [न] नहीं है।

म्रात्मज्ञान के म्राविकारी तीन प्रकार के बताए गए हैं-उत्तम, मध्यम भीर

श्रधम, श्रथवा मन्द, मध्य श्रीर तीव्र । यह नियम नहीं, कि प्रत्येक श्रधिकारी को श्रवणमात्र से ग्रात्मज्ञान होजाए । जो जन्मान्तर के ग्रात्मरांस्कारों से युक्त हैं, ऐसे उत्तम श्रथवा तीव्र संस्कारी व्यक्तियों को श्रवणमात्र से ग्रात्मज्ञान होजाता है । श्रन्यों को ऐसा नहीं होता, उन्हें मनन निदिध्यासन, यम नियमादि का पालन समाधिलाभ के लिए श्रन्य ग्रावश्यक साधनों का प्रयत्नपूर्वक श्रनुष्ठान श्रपेक्षित रहता है । इसलिए यह ग्रावश्यक नहीं, कि प्रत्येक ग्रविकारी को श्रवणमात्र से ग्रात्मज्ञान होजाए । इससे श्रात्मज्ञान के प्रति श्रवण का ग्रसामर्थ्य द्योतित नहीं होता ॥२२॥

श्रवणमात्र से जिनको विवेकज्ञान दृढ़ नहीं हुम्रा, उन्हें उसकी दृढ़ता के लिए क्या करना चाहिए ? ग्राचार्य ने बताया—

# दाढ्यर्थिमुत्तरेषाम् ॥२३॥

[दाढर्घार्थं] दृढ़ता के लिए [उत्तरेषां] श्रवण से ग्रगले मनन निदिध्था-सन ग्रादि का प्रयोग करना चाहिए।

केवल श्रवण से विवेकज्ञान होने पर ग्रौर ग्रन्तरायों का घ्वंस होने पर यह संभव होसकता है, कि कोई संस्कारशेष ग्रन्तराय फिर उभर ग्रावे, ग्रौर ग्रविवेक को बढ़ने का ग्रवसर देदे, इसलिए ग्रन्तराय ग्रथवा ग्रविवेक के घ्वंस की दृढ़ता के लिए मनन निदिध्यासन ग्रादि का ग्रम्यास व प्रयोग करते हुए समाधि का लाभ करना चाहिए। ग्रिधकारी के मध्य व मन्द होनेके ग्रनुसार उसे दृढ़ समाधिलाभ के लिए पूर्ण प्रयत्न करना ग्रावश्यक होता है।।२३।।

योग के म्राठ ग्रंग हैं-यम, नियम, ग्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि । इनमें यदि भ्रासन का ग्रम्यास न हो, तो ध्यान ग्रादि लगाने में सुविधा नहीं होसकती, इसलिए ग्रासन के विषय में कहा—

स्थिरसुलमासनिमिति न नियमः ॥२४॥

[स्थिरसुखं] स्थिर होने पर सुविधा हो जिसमें वह [ग्रासनं] ग्रासन है [इति] इसलिए [न नियमः] कोई नियम नहीं (ग्रासन के विषय में)।

प्रभ्यासी को जिस ग्रासन के स्थिर प्रथात् ग्रभ्यस्त होजाने पर सुख-सुविधा का ग्रनुभव हो, वही ग्रासन ठीक समभ्रता चाहिए। पद्मासन लगाकर ही ध्यान करे, ग्रथवा स्वस्तिकासन ही योग के लिए उपयुक्त होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। जिस किसी ग्रासन में स्थिरता की सुविधा हो, उसीका ग्राथ्य कर लेना चाहिए, जिससे ध्यान या समाधि के समय शरीर में रक्तसंचार ग्रादि की किसी-प्रकार की बाधा न हो, देह के सब अंग सुस्थ बने रहें।।२४।।

> ध्यान का स्वरूप क्या है ? सूत्रकार ने बताया— ध्यानं निर्विषयं मनः ॥२५॥

[ध्यानं] घ्यान है [निर्विषयं] विषय रहित होजाना [मनः] मन ।
ग्रासन की स्थिरता होने पर बाह्य इन्द्रियां अपने विषयों में प्रचिरत होने
से ग्रवरुद्ध होजाती हैं, ग्रव मन के ग्रवरोध का ग्रवसर ग्राता है । विषयों में ग्रवुन्त
राग होने से मन उसी तरह चञ्चल बना रहता है । इन्द्रियां ग्रपने विषयों में प्रवृत्त
न भी हों, पर मन की गित उस समय भी विषयों के स्मरण में संलग्न रहती
है । ग्रम्यासी को ग्रावश्यक है, कि मन को विषयानुराग से हटाकर ग्रात्मा के
चिन्तन में लगाए, केवल ग्रात्मा के चिन्तन में । जब ग्रात्मा के ग्रितिरक्त समस्त
विषयों से हटकर मन ग्रात्मा में एकतानता की स्थित को बनाता है, योगी की
उसी ग्रवस्था का नाम घ्यान है । इसमें मन बाह्य विषयों से सवंथा रहित होजाता
है, वहां केवल ग्रात्मचिन्तन निरन्तर निर्वाध चलता है ।।२४।।

म्रात्मा प्रत्येक म्रवस्था में जब म्रसंग एकरस है, तब घ्यान म्रादि के लिए प्रयत्नशील होने का क्या प्रयोजन ? सूत्रकार म्राशंकापूर्वक समाधान करता है—
उभयथाप्यविशेषश्चे न्नैवमुपरागनिरोधाद्विशेष: ॥२६॥

[उभयथा-म्रिप] ध्यान लगने या न लगने दोनों म्रवस्थाम्रों में भी [म्रिवि-शेषः] स्रात्मा समान है [चेत्] यिद ऐसा कहो, तो यह कहना [न] ठीक नहीं, [एवं] इसप्रकार ध्यान म्रादि द्वारा [उपरागिनरोधात्] क्लेश म्रादि के निरोध से [विशेषः] विशेष म्रवस्था का म्रनुभव होता है।

घ्यान म्रादि की म्रवस्था प्राप्त हो या न हो, दोनों स्थितियों में म्रात्मा की कोई विशेषता नहीं देखी जाती, वह म्रसंग होने के कारए प्रत्येक म्रवस्था में समान-रूप रहता है, फिर घ्यान या समाधि म्रादि की क्या म्रावश्यकता है ? ऐसी म्राशंका यदि कोई करे, तो सूत्रकार समाधान करता है, कि उसका यह म्राशंका करना ठीक नहीं, क्योंकि क्लेश कर्म म्रादि म्रनेकविध विषयोपराग एवं वासनामों के निरोध होजाने से म्रात्मा की विशेष स्थित का स्वतः म्रनुभव होता है। यह ठीक है, कि म्रात्मा सदा म्रसंग एकसमान है, उसमें किसी तरह के विकार या परिणाम की संभावना नहीं, परन्तु म्रविवेक के कारण जब वह प्रकृति के संपर्क में रहता है, तो विविध क्लेश म्रादि का म्रनुभव करता है। यह स्थित विवेक के होजाने पर नहीं रहती। वह विवेक समाधि म्रादि के लाभ से प्राप्त होता है, इसलिए घ्यान या समाधि के लिए प्रयत्न करना म्रावश्यक है। भोग म्रवस्था में म्रात्मा के जिस साक्षात्कार का म्रनुभव नहीं होता, वह घ्यान म्रथवा समाधि म्रवस्था में होजाता है, यही उस म्रवस्था की विशेषता है।। २६॥

भ्रसंग भ्रात्मा में विषयोपराग कैंसे होजाता है ? यह बताता है— नि:सङ्गे उप्युपरागोऽविवेकात् ।।२७।। [नि:संगे-भ्राप] भ्रसंग भ्रात्मा में भी [उपरागः] क्लेशादि विषयों का सम्बन्ध होजाता है [ग्रविवेकात्] ग्रविवेक से।

निःसंग आत्मा में विषयोपराग श्रविवेक के कारण होता है। श्रात्मा श्रवि-वेक से प्रकृति के संपर्क में आता है, यही आत्मा का विषयोपराग या भोग श्रवस्था है। जब प्रकृति-पुरुष के भेद का साक्षात्कार होजाता है, तब यह श्रवस्था नहीं रहती, उस समय श्रात्मा स्वरूप में स्थित होता है, वह मोक्ष श्रवस्था है।।२७।।

उपराग का स्वरूप क्या है, सूत्रकार स्पष्ट करता है-

जवास्फटिकयोरिव नोपरागः किन्त्वभिमानः ॥२८॥

[जवास्फटिकयो:-इव] जवा श्रीर स्फटिक के समान (बुद्धि का ग्रात्मा में) [न-उपरागः] उपराग नहीं होता, [किन्तु] परन्तु [ग्रिभमानः] श्रनुभूति-रूप बोध होता है।

जवा प्रथवा जपा गुड़हल का नाम है, उसका फूल गहरे लाल रंग का होता है। स्फिटिक श्वेत बिल्लीर पत्थर को कहते हैं। जपा का फूल जब बिल्लीर के साथ रख दिया जाता है, तो श्वेत बिल्लीर भी लाल रंग का प्रतीत होता है। यहां जपाकुसुम ग्रौर स्फिटिक के परस्पर संसर्ग से स्फिटिक में जपा के वर्ण का जैसा उपराग पड़ता है, वैसा उपराग सत्त्व ग्रौर पुरुष के संसर्ग से पुरुष में सत्त्व (बुद्धि) का नहीं पड़ता, किन्तु बुद्धि के राग-देष वासना ग्रादि धर्मों का ग्रात्मा को ग्रिममान होता है। इन्द्रिय भीर श्रन्त:करण साधनों के द्वारा ग्रात्मा बाह्यविषयों की ग्रनुभूति करता है, यही ग्रात्मा में बाह्य का उपराग है। इससे ग्रात्मा के वास्त-विक स्वरूप में किसीप्रकार का अन्तर नहीं ग्राता। उसका शुद्ध चैतन्यस्वरूप सदा निर्वाघ रहता है, वह केवल बाह्यविषयों का र्श्रनुभव करता रहता है। ग्रनि-रुद्ध ने सुत्र का पाठ 'जपास्फिटक क' दिया है, ग्रबं दोनों का एक है।।२=।।

उपराग-निरोध का उपाय सूत्रकार बताता है---

ध्यानघारणाभ्यासवैराग्यादिभिस्तन्निरोधः ॥२६॥

[ध्यानघारणाभ्यासवैराग्यादिभिः] घ्यान, घारणा, श्रम्यास, वैराग्य श्रादि के द्वारां [तत्-निरोघः] उस क्लेशादि उपराग का निरोध होजाता है।

सूत्र में म्रादि पद से यम नियम म्रादि साधन तथा विषयों में दोषदर्शन म्रादि का संग्रह कर लेना चाहिए। सूत्र में निर्दिष्ट पदों की विपरीत कम से व्याख्या करनी म्रपेक्षित है। सूत्रायं यह होगा—यम नियम म्रादि का ततत म्रनुष्ठान करने से विषयों में दोषदर्शन मर्थात् दोषभावना उत्पन्न होगी। उससे विषयों के प्रति वैराग्य का उदय होगा। विरक्त पुरुष प्राणायामादि का निरन्तर म्रम्यास करते हुए, किसी एक देश में चित्त को म्रवस्त करने का यत्न करता है। जब म्रन्तः करण किसी एक देश में निरन्तर रुद्ध होजाता है, उस मन्तराल में म्रन्य किसी वृत्ति का उदय नहीं होता, उसे भारणा कहते हैं। योगी जब इस म्रवस्था में पहुंच जाता

है, तब भ्रपने श्रन्तःकरण को सर्वथा निर्विषय करने का वह यत्न करता है। जब भ्रन्तःकरण में भ्रात्मचिन्तन के म्रतिरिक्त कोई वृत्ति नहीं उभर पाती, वह ध्यान है। ध्यान ग्रवस्था प्राप्त होने पर समाधिलाभ समीप रहता है। इन उपायों से भ्रात्मा के उपराग का निरोध होजाता है।।२६॥

क्या घ्यान म्रादि से सीधा ही उपराग का निरोध होजाता है, म्रथवा म्रन्त-राल में म्रन्य किन्हीं स्थितियों के द्वारा ऐसा होता है ? सूत्रकार ने बताया—

# लयविक्षेपयोर्व्यावृत्त्येत्याचार्याः ॥३०॥

[लयविक्षेपयोः] लय ग्रौर विक्षेप में वृत्तियों की [व्यावृत्त्या] व्यावृत्ति-निराकरण के द्वारा (उपरागनिरोध होता है) [इति-ग्राचार्याः] ऐसा ग्राचार्य मानते हैं।

निद्रावृत्ति का नाम लय है, इसमें समस्त वासना श्रज्ञान में लीन होजाती हैं। शेष चार प्रकार की वृत्तियां—प्रमाण, विपयंय, विकल्प श्रौर स्मृति—विक्षेप हैं। ध्यान ग्रादि की श्रवस्था प्राप्त होजाने पर लय तथा विक्षेप के रूप में जो समस्त वृत्तियां हैं, उनकी व्यावृत्ति के द्वारा पुरुष के उपराग का निरोध होजाता है। श्रीभ-प्राय यह है, कि योगी को समाधि का लाभ होने पर पहले समस्त वृत्तियों की व्यावृत्ति होजाती है, उसके श्रनन्तर पुरुष के उपराग का नाश होता है। यह सांख्याचार्यों का सिद्धान्त है। कपिल का कहना है, कि योगप्रिक्रया के पारंगत श्राचार्यों का समाधि के विषय में यही विचार प्राचीन काल से चला श्राया है। श्रौर हमारा श्रर्थात् कपिल का भी वही विचार है।।३०।।

क्या घ्यान भ्रादि का भ्रम्यास समाधि प्राप्ति के लिए कहीं स्थानिवशेष में करना चाहिए ? भ्राचार्य ने बताया—

#### न स्थाननियमश्चित्तप्रसादात् ।।३१।।

[न स्थाननियमः]समाधिलाभ में स्थान का नियम नहीं, वह [चित्तप्रसा-दात्] चित्तप्रसाद से होता है।

समाधि की प्राप्ति के लिए स्थान का कोई नियम नहीं है, कि अमुक प्रकार के स्थान में ही अभ्यास करने से वैसी अवस्था प्राप्त होती है। अभिप्राय यह है, कि समाधिलाभ में स्थान कारण नहीं है। प्रत्युत चित्तप्रसाद अर्थात् अन्तः करण के स्वच्छ निर्दोष होने से समाधिलाभ होता है। यदि चित्त सदोष है, तो कैसा भी स्थान अभ्यास करने का हो, समाधि अवस्था प्राप्त न होगी। यदि अन्तः करण सर्वथा दोषरहित होचुका है, तो अनायास समाधिलाभ होता है, स्थान चाहे कोई हो। अरण्य गुहा पुलिन नदीतट आदि का जो वैदिक तथा अन्य साहित्य में अभ्यास आदि के लिए उल्लेख आता है, वह साधारणरूप में एकान्त एवं निर्वाध प्रदेश की भावना से कहा गया है। यह केवल अभ्यास में थोड़ा उपयोगी होता है। ३१॥ मोक्षविचार यहां तक समाप्त होगया। जिन बुद्धि श्रादि के संसर्ग से श्रात्मा को भोगापवर्ग की प्राप्ति होती है, उनके मूलकारण का विचार प्रस्तुत किया जाता है—

प्रकृतेराद्योपादानतान्येषां कार्यत्वश्रुतेः ॥३२।.

[प्रकृतेः] प्रकृति की [म्राद्योपादानता] प्रथम उपादानकारणता निश्चित होती है, [म्रान्येषां] म्रान्य पदार्थों के [कार्यत्वश्रुतेः] कार्य होने के वेदप्रमाण से।

सब पदार्थों का आद्य उपादान अर्थात् अथम मूलकारण प्रकृति है, क्योंकि सब पदार्थ प्रकृति के कार्य हैं, यह शब्दप्रमाण के आधार पर निश्चित होता है।

त्रजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बहीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । [श्वे०४।५]

म्रानीदवातं स्वधया तदेकं । [ऋ० १०।१२६।२]

तम ग्रासीत्तमसा गूढमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम् [ऋ० १०।१२६।३]

ब्रह्मगुस्पतिरेता संकर्मार इवाधमत्।

देवानां पूर्व्ययुगेऽसतः सदजायत ॥ [ऋ० १०।७२।२]

म्रदितिर्द्याजनिष्ट। [ऋ०१०।७२।५]

सत्त्व-रजस्-तमस्रूप प्रकृति से यह संसार उसीरूप में बनाया जाता है। प्रलयकाल में स्वधा—प्रकृति के साथ वह एक अचिन्त्य चेतनसत्ता विद्यमान थी। उस समय सर्वत्र अन्धकार था और समस्त कार्य अपने कारण में लीन थे। आदि सर्ग में उस ब्रह्मणस्पति परमात्मा ने एक शिल्पी के समान उस अदिति—प्रकृति से इस जगत् को उत्पन्न किया, जो पहले कार्यरूप में असत् था वह अब सत् होगया, अथवा अव्यक्त से व्यक्तरूप में आगया। वह अदिति—प्रकृति ही इस जगत् के रूप में परिगात होजाती है। इन आधारों पर प्रकृति सबका मूल उपादान है, यह सिद्ध होता है।

एक अन्य प्रकार से इस सूत्र की व्याख्या की जाती है—प्रकृति का 'आदा' कार्य महत्तत्व अथवा बुद्धि है [१।३६]। उत्पत्ति के उस कम को स्पष्ट और दृढ़ करने के लिए यह सूत्र है। आद्य अर्थात् प्रथम कार्य बुद्धि अथवा महत्तत्व के प्रति प्रकृति की उपादानता है। कारण यह है, कि आद्यकार्य उसी वस्तु से उत्पन्न होसकता है, जो स्वयं किसीका कार्य न हो। वयों कि प्रकृति के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थ कार्य है, इसलिए आद्यकार्य के व उपादान नहीं होसकते। इसप्रकार आद्यकार्य का उपादान प्रकृति होसकता है। आगे के सब कार्य बुद्धिद्वारा उत्पन्न होपाते हैं। बुद्धि से अहंकार एवं अहंकार से अन इन्द्रिय तन्मात्र आदि। समस्त कार्यों का मूल उपादान प्रकृति है, पर प्रकृति को किसी कार्यक्रप तक आने के लिए कार्यक्रम को पूरा निभाना पड़ता है। यह संभव नहीं, कि सत्त्व-रजस्-तमस् मूल उपादान से सीधा ही तन्मात्र उत्पन्न होजाएं। तात्पर्य यह है, कि तत्त्वों के प्रादु-

श्रीव के ऋम में व्यतिक्रम संभव नहीं।।३२॥

यदि भ्राद्यकार्य महत्तत्त्व का उपादान प्रकृति इसीकारण है, कि वह किसी का कार्य नहीं, तो ग्रात्मा को भ्राद्यकार्य का उपादान क्यों न मान लिया जाए, वह भी तो किसी का कार्य नहीं। सूत्रकार कहता है—

नित्यत्वेऽपि नात्मनो योग्यत्वाभावात् ॥३३॥

[नित्यत्वे-म्रिप] नित्य होने पर भी [न-म्रात्मनः] म्रात्मा की उपादा-नता संभव नहीं [योग्यत्वाभावात्] म्रात्मा में उपादान होने की योग्यता न होने से ।

म्रात्मा नित्य होने पर भी किसी कार्य का उपादान नहीं होसकता, क्योंकि उसमें उपादान होने की योग्यता नहीं है। उपादानयोग्यता के लिए केवल नित्य होना म्रर्थात् किसी का कार्य न होना म्रपेक्षित नहीं है, प्रत्युत उसका 'ग्रुए' होना एवं सङ्गी होना म्रर्थात् मन्योन्यमिथुनस्वभाव होना भी म्रावश्यक है। सत्त्व, रजस्, तमस् में यह सब संभव है, म्रात्मा में नहीं, वह तो निर्गु एए—ग्रुए।तीत एवं म्रपरि-ए।मी है। त्रिगुए।त्मक प्रकृति नित्य होने पर भी परिणामस्वभावा है। इसप्रकार कूटस्य नित्य म्रात्मा म्रपेक्षित योग्यता न होने से किसी कार्य का उपादान नहीं होसकता।।३३।।

प्रकृति के सम्पर्क में ग्राए विना ग्रात्मा स्वतः कर्ता व भोक्ता रहता है, ग्रथवा ग्रात्मा में स्वतः उपादानता की योग्यता न रहने पर भी ग्रविद्या ग्रादि के सहयोग से उसमें जगत् के उपादान होने की संभावना होसकती है, इत्यादि विचार ग्रात्मा के विषय में कुतर्क होने से ग्रात्मा के वास्तविक स्वरूप तक नहीं पहुंचने देते, यह इस सूत्र से बताया—

श्रुतिविरोघान्न कृतर्कापसदस्यात्मलाभः ॥३४॥

[श्रुतिविरोधात्] वेदविरुद्ध होने के कारण [कुतकिषसदस्य] कुतर्क से भ्रिभिभूत व्यक्ति को [म्रात्मलाभः] भ्रात्मदर्शन [न] नहीं होता।

म्रात्मा के स्वरूप के विषय में उक्त विचार वेद के विरुद्ध हैं, इसलिए ये सब कुतकं हैं, सर्वथा निन्दित विचार हैं। जो व्यक्ति इसप्रकार के विचारों से प्रभावित हैं, उन्हें कभी म्रात्मलाभ नहीं होता, वे म्रात्मा के वास्तविक स्वरूप से सर्वथा मिनिज रहते हैं। वस्तुतः चेतन म्रात्मा के समस्त भोग भौर मपवर्ग प्राप्ति के साधन प्रकृति के संपर्क में संभव होसकते हैं। यदि स्वतः उसे यह स्थिति प्राप्त हो, तो संगरचना म्रनावश्यक होजाती है। म्रात्मा स्वतः ग्रुणातीत है। यह स्थित मोगरूप संभव नहीं, उसके लिए प्रकृति का संपर्क मावश्यक है। इसीप्रकार मात्मा म्रविद्या, माया या मन्य किसीके सहयोग मथवा मसहयोग से जगत् का उपादान संभव नहीं होसकता, चेतन मात्मा को किसी रूप में उपादान मानने पर वह परि-

णामी होने से बचाया नहीं जासकता। यदि परिणामी माना गया, तो जड़ के समान होजाएगा, तब वह न चेतन रहेगा न गुणातीत। ग्रात्मा का श्रचेतन या परिणामी स्वरूप कदापि नहीं है। जो ग्रात्मा का ऐसा स्वरूप मानेगा, वह कभी ग्रात्मा की वास्तविकता तक पहुंच नहीं सकता, निस्सन्देह वह ग्रात्मज्ञान के लाभ से सदा विञ्चत रहेगा। १४।।

लोक में जितनी रचना देखी जाती है, वह सब पृथिवी ग्रादि भूतों से होती देखी जाती है। तब सब जगत् का कृारण प्रधान (प्रकृति) को बताना कहां तक युक्त है? सूत्रकार ने कहा—

पारम्पर्येऽपि प्रघानानुवृत्तिरणुवत् ।।३५।।

[पारम्पर्ये-म्रिप] कार्यकारण की परम्परा होने पर भी [प्रधानानुवृत्तिः] प्रधान तक उसकी म्रनुवृत्ति रहती है [म्रग्गुवत्] म्रग्गु के समान।

यह ठीक है, कि लोक में जो रचना देखने में भ्राती है, उन सबके उपादान पृथिवी म्रादि भूत तथा मन्य तत्त्व हैं। परन्तु वे सब किसीके कार्य हैं, यह प्रमाणित होता है। तब उनके उपादान कोई मन्य तत्त्व होने चाहिएं। यह कारण की परम्परा प्रधानपर्यन्त मनुवृत्त होती है। तात्पर्य यह है, कि दृश्यादृश्य जगत की कार्यकारणपरम्परा के जान लेने पर यह भावश्यक है, कि इसका कहीं पर्यवसान हो। यदि ऐसा न माना जाए, तो मेरपर्वत भौर सरसों के एक दाने का परिमाण समान होजाना या माना जाना चाहिए, क्योंकि उन दोनों की कारणपरम्परा का कहीं पर्यवसान न होने से दोनों इस बात में एकसमान होंगे। पर यह संभव नहीं, इसलिए कारणपरम्परा का पर्यवसान युक्तियुक्त है। बहां यह पर्यवसान होता है, वह समस्त जगत् का मूल उपादान प्रधान मथवा प्रकृति है। वह भणु के समान कारण की मृत्यन्त सूक्ष्म प्रवस्था है। यहाप संभयन सूक्ष्म भौर उस स्थूल का उपादान है, इसप्रकार स्थूल जगत् की तुलना से वह मत्यन्त सूक्ष्म भौर उस स्थूल का उपादान है, इसप्रकार स्थूल जगत् के सूक्ष्म उपादान को पहचानने का यह एक मार्ग है, उसको दृष्टान्तरूप में उपस्थित किया गया। उसके द्वारा मत्यन्त सूक्षम स्थात की है, उसका हम भनुमान कर सकते हैं।

पृथिवी म्रादि स्थूल कार्यों के सूक्ष्म कारण पृथिव्यादि परमाणुमों को शांस्त्रज्ञों द्वारा स्वीकार किया जाता है। पृथिवी-परमाणु एक ऐसा सूक्ष्म तत्त्व हैं जिसमें स्थूल पृथिवी की विशेषतामों को उसीतरह माना जाता है भौर उसको पृथिवी कहा जाता है। परन्तु सांस्यविचार के भ्रनुसार उसका भी कारण है, या यह कहना चाहिए कि उसका विश्लेषण होसकता है, भौर वह जिन कारणों से प्रकट में माता है उन्हें जाना जासकता है। योगसूत्र [१।४४] व्यासभाष्य की व्या-स्या करते हुए निविचारा सविचारा समापत्ति के वर्णनप्रसंग में वाचस्पतिमिश्र ने

तत्त्ववैशारदी में लिखा है--

'पाधिवस्य परमाणोर्गन्धतन्मात्रप्रधानेभ्यः पञ्चतन्मात्रेभ्य उत्पत्तिः । एवमाप्यस्य परमाणोर्गन्धतन्मात्रविजितेभ्यो रसतन्मात्रप्रधानेभ्यश्चतुभ्यः । एवं तैजसस्य परमाणोर्गन्धरसतन्मात्ररहितेभ्यो ख्पतन्मात्रप्रधानेभ्यस्त्रिभ्यः । एवं वायवीयस्य परमाणोर्गन्धादितन्मात्रहीनाभ्यां स्पर्शप्रधानाभ्यां स्पर्शशब्द-तन्मात्राभ्याम् । एवं नाभसस्य शब्दतन्म।त्रादेवैकस्मा । तदिदं निमित्तं भूत-सूक्ष्माणाम् ।'

पार्थिव परमार्गु का मुख्य उपादान कारण गन्धतन्मात्र है, और साधारण सहयोगी निमित्त रसतन्मात्र झादि रहते हैं। इसीप्रकार जलीय परमार्गु का उपा-दान रसतन्मात्र है और गन्ध को छोड़कर झन्य रूपतन्मात्र झादि सहयोगी रहते हैं। ऐसे ही झाग्नेय झथवा तैजस परमार्गुओं की उत्पत्ति गन्धतन्मात्र और रस-तन्मात्र को छोड़कर स्पर्शतन्मात्र तथा शब्दतन्मात्र के सहयोग द्वारा रूपतन्मात्र से होती है। इसप्रकार पांचों तरह के परमार्गु अपने विभिन्न कारणों से प्रादुर्भाव में झाते हैं।

इससे हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं, कि जैसे स्थूलपृथिवी ब्रादि तत्त्व अपने सूक्ष्म उपादानरूप परमागु तत्त्वों से प्रादुर्भृत होते हैं ऐसे ही वे सूक्ष्म परमागुरूप तत्त्व भी अपने अन्य उपादानतत्त्वों से प्रादुर्भाव में आते हैं। स्थूलपृथिवी से सूक्ष्म पार्थिव परमागु में सूक्ष्मता की विलक्षणता होने पर भी गन्धादिरूप पृथिवी की विशेषता दोनों में समान रहती है, पर इससे आगे और सूक्ष्म की ओर बढ़ने पर इसकी यह बाह्यविशेषता (गन्धादियुक्त होना रूप विशेषता) समाप्त होजाती हैं। तब वह उपादानतत्त्व केवल 'तन्मात्र रहता हैं, उसके साथ गन्ध आदि पद उसके कार्य अथवा परिगाम की दृष्टि से लगाए जाते हैं, जिससे एक तन्मात्र का दूसरे से भेद व्यवहार में प्रकट किया जासके। अन्त में यह कारणपरम्परा 'प्रधान'पर जाकर रुक जाती हैं।योगदर्शन में इसे [१।४४] 'सूक्ष्मविषयत्वं चालि-जूपर्यवसानम्' सूत्र से स्पष्ट किया है। फलतः हम स्थूलकार्य से सूक्ष्मपरमागु और परमागु से मूल उपादान प्रधान तक पहुंच जाते हैं। इस रीति पर मूल उपादान प्रधान का निश्चय होता है, जो सत्त्व, रजस्, तमस्-रूप हैं।।३४।।

यदि मूल उपादान श्रिगुगात्मक है, तब उसके विभु कहे जाने का क्या कारण है ? म्राचार्य ने बताया---

सर्वत्र कार्यदर्शनाद् विभुत्वम् ॥३६॥

[सर्वत्र] सब जगह [कार्यदर्शनाद्] कार्य देखे जाने से [विभुत्वं] विभु होना कहा जाता है (मूल उपादान का)।

यद्यपि मूल उपादान तत्त्व झत्यन्त सूक्ष्म परम झगुरूप झथवा तरंगरूप में

कल्पना किए जासकते हैं। परन्तु सर्वत्र कार्यवस्तु के देखे जाने से मूल उपादान को विभु कहा जाता है। कार्य का ग्रस्तित्व कारण के ग्रस्तित्व के विना संभव नहीं। जब कार्य सर्वत्र हैं, तो कारण को सर्वत्र कहना ही होगा। इसी दृष्टि से मूल उपा-दानकारण को विभु कह दिया जाता हैं। मूल उपादान एक व्यक्तिरूप से सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसी भावना उसके विभु कहने में नहीं हैं। सांख्य का यह सिद्धांत गंभी-रता पूर्वक विचारयोग्य है।।३६॥

मूल उपादान में इसप्रकार की विभुता मानने पर उसमें किया श्रादि का होना ग्रसंगत नहीं, यह बताता है—

गतियोगेऽप्याद्यकारणताऽहानिरणुवत् ।।३७।।

[गतियोगे-म्रिप] किया का सम्बन्ध होने पर भी [म्राद्यकारणताऽहानिः] मूल उपादानता की हानि नहीं [म्रणुवत्] ग्रग्णु के समान ।

सर्गादि काल में भगवान् की प्रेरणा से सत्त्व, रजस्, तमस् मूल उपादानों में सर्गोन्भुख किया के होने पर भी उनमें मूल उपादानता की कोई हानि नहीं होती। कियायोग मूल उपादानता का विरोधी या बाधक नहीं है। प्रयोग से यह देखा जाता है, कि स्थूल जगत् सूक्ष्म का परिणाम है। पर जहां तक हमारे प्रयोगों की गित है, श्रीर हम जिन तत्त्वों को सूक्ष्म समक्तते हैं, वे भी एकप्रकार से स्थूल हैं, श्रीर उनके भी अन्य अधिक सूक्ष्म कारण अनुमान किए जाते हैं। सूत्र के 'अर्गावत्' पद से इसी स्थित को स्पष्ट करने का यत्न किया गया है। सिक्रय भी सूक्ष्म की जिसप्रकार स्थूल के प्रति कारणता अवाधित रहती है, इसीप्रकार मूलकारण में सिक्रयता रहते भी उसकी कारणता में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।।३७।।

जो पृथिव्यादितत्त्व हमको दृष्टिगोचर होते हैं, क्या मूल उपादान उन्हीं का स्वरूप हैं, या उनसें कुछ विशेषरूप हैं ? सूत्रकार ने बताया—

प्रसिद्धाधिक्यं प्रधानस्य न नियमः ॥३८॥

[प्रसिद्धाधिक्यं] ज्ञात से कुछ वैशिष्ट्य होता है [प्रधानस्य] प्रधान का [न नियमः] यह नियम नहीं (कि ठीक देखे जैसा ही मूल उपादान हो)।

प्रसिद्ध-दृष्टिगोचर पृथिव्यादि से प्रधान-मूल उपादान का भ्राधिवय-वैशिष्ट्य ज्ञात होता है। यह नियम नहीं है, कि जैसे पृथिव्यादि तत्त्व इन्द्रियादि द्वारा अवगत होते हैं, ठीक वैसा ही मूल उपादान तत्त्व हो। जगद्रचना के प्रारम्भिक काल में मूल उपादान तत्त्वों से परिणाम की अनेक भूमिकाओं को लांघकर पृथि-व्यादिमूलतत्त्व प्रादुर्भाव में आते हैं। इसलिए इन्द्रियगोचर पृथिव्यादि के साथ मूल उपादान की सर्वात्मना समानता संभव नहीं। कार्यकारण में केवल त्रिग्रुणात्मता की समानता रहती है। कार्यमात्र त्रैगुण्य से बाहर नहीं, जो कारण का रूप है। प्रस्तुत प्रसंग में आशंका की जासकती है, कि यदि कार्य और कारण में इसप्रकार का वैलक्षण्य स्वीकार किया जाता है, तो चेतनब्रह्म के अचेतन जगत् के विलक्षण परिणाम मान लेने में क्या आपित है ? जगत् को ब्रह्म का परिणाम मानने पर अतिरिक्त स्वतन्त्र प्रकृति का स्वीकार करना अनावश्यक है। वस्तुतः चेतन और अचेतन, प्रकाश और अन्धकार के समान परस्पर सर्वथा विरुद्ध स्वभाव वाले तत्त्व हैं, उनमें से किसी भी एक का दूसरे के रूप में परिणत होना संभव नहीं। इसलिए कार्यकारण के वैलक्षण्य के आधार पर अचेतन जगत् को चेतन ब्रह्म का परिणाम मानना अप्रामाणिक है।

यदि अव्यक्त प्रकृति का व्यक्त जगत् के रूप में परिशाम माना जाता है, ती चेतन ब्रह्म का अचेतन परिग्णाम भी क्यों नहीं होसकता? चेतन ब्रीर ब्रचेतन के समान, ग्रन्यक्त ग्रीर व्यक्त भी परस्पर विरुद्धस्वभाव रखते हैं। यह कथन भी प्रमाण की कसौटी पर ठीक नहीं उतरता। कारण यह है, कि भ्रव्यक्त भीर व्यक्त का होना एक ही तन्त्र की दो विभिन्न ग्रवस्था है, वही तत्त्व प्रकट होने की ग्रव-स्था में व्यक्त ग्रीर ग्रप्नकट होने की ग्रवस्था में ग्रव्यक्त कहा जाता है, परन्तु चेतन ग्रीर जड़ (ग्रचेतन) के स्वभाव में ऐसी स्थिति नहीं है। यदि इनको भी व्यक्त-ग्रव्यक्त के समान एक ही तत्त्व की दो ग्रवस्था ग्रथवा दो विभिन्न धर्म मान लिया जाए, तो भूतचैतनिकवाद श्रीर ब्रह्मीवय ग्रथवा श्रात्मीवयवाद में कोई ग्रन्तर नहीं रहता । चेतनवाद भ्रीर जड़वाद दोनों एक ही स्तर पर ग्राखड़े होते हैं। तात्पर्य यह है, कि उस अवस्था में-मुलतत्त्व चेतनमात्र है-ऐसा नियमन नहीं किया जासकता। जैसे चेतन के जड़ता व चैतन्य दो धर्म अथवा दो अवस्था मानते है, उसीप्रकार जडतत्त्व के चैतन्य व जड़ता दो धर्म माने जासकते हैं। यदि चेतन का जड़-परि-गाम संभव है, तो जड़ का भी चेतन-परिणाम क्यों संभव न होगा। फलत: उक्त व्यवस्था (ब्रह्म से जगत् परिएगाम होना) किसी निर्विवाद वास्तविक परिएगम पर पहुंचाने में ग्रसमर्थ है, इसलिए कार्य-कारण की विलक्षणता के ग्राधार पर उसे मान्य करना अप्रामाणिक होगा। इससे यह स्पष्ट होजाता है, कि चेतन ग्रीर ग्रचे-तन-स्वभाव के परस्पर सर्वथा विलक्षण दो तत्त्व हैं, जो कभी एक दूसरे के रूप में परिएात नहीं होसकते । इनमें त्रिगुणात्मक ग्रचेतन तत्त्व परिएामी है, चेतन तत्त्व परिगामी नहीं ।।३८॥

क्या सत्त्व रजस् तमस् तीन ग्रुण मूल उपादान के धर्म हैं, अथवा ये मूल उपादानरूप हें ? सूत्रकार कहता है—

सत्त्वादीनामतद्धर्मत्वं तद्रूपत्वात् ॥३६॥

[सत्त्वादीनां] सत्त्व ग्रादि का [ग्रतद्धर्मत्वं] मूल उपादान के धर्म होना युक्त नहीं [तद्रपत्वात्] उपादानरूप होने से।

सत्त्व, रजस्, तमस् मूल उपादान के धर्म नहीं है, प्रिपतु मूल उपादान-

रूप हैं। ऐसा नहीं है, कि मूल उपादान नाम का कोई ग्रन्य तत्त्व हो, ग्रौर सत्त्व, रजस्, तमस् नामक उसके तीन धर्म हों। वस्तुतः मूल उपादानतत्त्व जिन तीन वर्ग ग्रथवा तीन प्रकारों में विभवत हैं, उन्हीं का नाम सत्त्व, रजस्, तमस् है। ग्रतः ये स्वरूपतः मूल उपादानतत्त्व हैं। सांख्य में इनको 'ग्रुण' नाम दिया गया है. जो इनके स्वरूप की विशेषता पर ग्राधारित है। वह विशेषता भोगापवर्ग के प्रति इनके हेतु होने में ग्रन्तिह्त है। ये तीनों मूलतत्त्व ग्रन्योन्यिमथुन होकर जगद्रचना ग्रथवा ग्रात्मा के भोगादि सम्पादन के लिए समर्थ होते हैं। रस्सी के समान इनकी ग्रन्योन्यिमथुनवृत्तिता 'ग्रुण' नामकरण का कारण कही जासकती है।।३६।।

सूत्रकार सत्त्व, रजस्, तमस् से जगद्रचना का प्रयोजन बताता है— अनुपभोगेऽपि पुमर्थं सृष्टिः प्रधानस्योष्ट्रकुंकुमवहनवत् ।।४०।।

[स्रनुपभोगे-स्रिप] स्वयं उपभोग न करने पर भी [पुमर्थं] चेतन पुरुष के लिए [सृष्टि:] सर्ग-रचना होती है [प्रधानस्य] प्रधान की, [उष्ट्रकुं कुमवहनवत्] ऊंट केसर को जैसे अन्यों के लिए ढोता है।

प्रधान से जगत् की रचना उसके अपने उपभोग के लिए नहीं होती, प्रत्युत यह समस्त सृष्टि पुरुष अर्थात् आतमा के लिए होती है। चेतन आतमा इसमें भोक्ता-रूप से उपस्थित रहता है। उसीके भोग और अपवर्ग को सम्पन्न करने के लिए यह जगत् की रचना है। इसका प्रतिपादन पहले [२।१ तथा ३।५८ में] किया गया है। सूत्रकार ने इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उदाहरएा दिया हे—उष्ट्रकुंकुम-वहनवत्। जिसप्रकार ऊंट अगने ऊपर केसर ढोकर लेजाता है, वह उस केसर का स्ययं कुछ भी उपयोग नहीं कर सकता, यह सब कार्य वह दूसरों के उपभोग के लिए करता है। इसीप्रकार प्रकृति का यह सब कार्य केवल चेतन आत्मा के लिए होता है। यह दृष्टान्त केसर की ऐतिहासिक स्थिति पर भी प्रकाश डालताहै।।४०।।

सत्त्व, रजस्, तमस् जब समस्त जगत् के मूल उपादान हैं, तो इस जगत् में विचित्रता श्रथवा विविधता कैसे श्राजाती है ? श्राचार्य ने कहा—

कर्मवैचित्र्यात् सृष्टिवैचित्र्यम् ॥४१॥

[कर्मवैचित्र्यात्] कर्मों की विचित्रता से [सृष्टिवैचित्र्यम्] सृष्टि की विविधता होती है।

श्रात्माओं से सम्बन्ध रखने वाले कमों अर्थात् धर्म श्रीर श्रधमं की विभिन्नता से सृष्टि में विविधता का प्रादुर्भाव होता है। नानाविध कमों के यथायथ उपभोग के लिए उन्हीं के श्रनुसार जगत् की विविधता प्रकट होती और उपभोग में श्राती है। इसके श्रतिरिक्त सत्त्व, रजस्, तमस् की विविध क्रियाओं का श्रधीत् अन्योन्यिमथुनता का विविध रूपों में उपस्थित होना भी जगत् की विचित्रता का निमित्त है। ये उपादानतस्व एक दूसरे के साथ जितने रूपों में मिथुनीभूत होते हैं,

उनकी गराना की जानी श्रशक्य है। इसलिए उन श्रनन्त प्रकार के मिथुन के श्राघार पर जो कार्य उभार में श्राते हैं, वे ग्रनन्तरूप संभव होसकते हैं। फलतः जगत् की विचित्रता ग्रावश्यक है, एवं इन निमित्तों पर ग्राघारित है।।४१।।

सर्गकाल स्रोर प्रलयकाल की विशेषता बतलाता है— साम्यवैषम्याभ्यां कार्यद्वयम् ॥४२॥

[साम्यवैषम्याम्यां] साम्य-वैषम्यरूप से मूल उपादान का [कार्यद्वयम्] कार्य दो प्रकार का होता है।

सत्त्व रजस् तमस् मूल उपादान तत्त्वों से सरूप श्रीर विरूप दो प्रकार के कार्य श्रथवा परिणाम हुआ करते हैं। जब सरूप परिणाम होता रहता है, वह मूल उपादान की साम्य श्रवस्था है, उसको प्रलयकाल कहा जाता है। जब त्रिगुण के परस्पर मिथुन से विलक्षण परिणाम होते हैं, यह सर्गकाल है। इसीको विरूप विसदृश श्रथवा विषम परिणाम कहा जाता है। पहली श्रवस्था में समस्त कार्य केवल कारगण्हप में श्रवस्थित रहते हैं, श्रीर दूसरी श्रवस्था में कार्य श्रपने रूप में भी उभार ले लेते हैं।।४२।।

प्रकृति के इस ग्रनादि ग्रनन्त प्रवाह में क्या कभी कोई ऐसा ग्रवसर ग्राता है, जब प्रकृति किसी ग्रात्मा के लिए ग्रपना कार्य रोक देती है ? सूत्रकार ने बताया—

विमुक्तबोधान्न सुष्टिः प्रधानस्य लोकवत् ॥४३॥

[विमुक्तबोधात्] विमुक्त को बोध (ग्रात्मसाक्षात्कार) होजाने से उसके लिए [न सृष्टि:] नहीं सृष्टि होती [प्रधानस्य] प्रधान की, [लोकवत्] लोक के समान।

विवेक के द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए पुरुष के लिए ग्रात्मसाक्षास्कार होजाने के कारण प्रधान की सर्गरचना नहीं होती। भोग के ग्रांतिरक्त पुरुष के ग्रात्मसाक्षात्कार के लिए प्रधान से जगत् की रचना होती है। जब वह प्रयोजन पूरा होजाता है, ग्रर्थात् पुरुष को विवेक व ग्रात्मसाक्षात्कार होजाता है, तो वह प्रकृति के सम्प्रते में नहीं रहता, बन्धन से छुटकारा पाजाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस स्थित को सांख्य में इसप्रकार वर्णन किया जाता है, कि उस पुरुष के लिए प्रकृति ग्रपना कार्य करना छोड़ देती है। लोक में यह देखा जाता है, कि जब कोई पुरुष बन्धन में पड़े हुए किसीके छुटकारे के लिए यत्न करता है, ग्रीर उसे छुटकारा मिल जाता है, तो फिर वह उस कार्य से विरत होजाता है। ग्रथवा एक भृत्य ग्रपने स्वामी के प्रयोजन को सम्पन्न करने के लिए प्रयत्नकील रहता है, पर जब वह प्रयोजन पूर्ण होजाता है, तो वह भृत्य भी कृतकृत्य होकर उस कार्य से उपरत होजाता है। गुक्त पुरुष के लिए यही स्थित प्रकृति की है।।४३॥

वस्तुतः प्रकृति भ्रपना कार्यं करना कभी नहीं छोड़ती, किसीको भ्रात्मज्ञान होजाने पर भी श्रज्ञों के लिए संसार बराबर चलता रहता है। पर मुक्त ग्रात्मा उस श्रवस्था में संसारी नहीं होता, क्योंकि—

नान्योपसर्पणेऽपि मुक्तोपभोगो निमित्ताभावात् ।।४४।।

[स्रन्योपसर्पेगो स्रिपि] दूसरों के लिए कार्यसचालन होते रहने पर भी [न मुक्तोपभोगः] नहीं होता मुक्त को उपभोग [निमित्ताभावात्]निमित्त न होने से।

श्रन्य-श्रज्ञानियों के लिए निर्वाध संसार के चलते रहने पर भी मुक्त श्रात्मा को उन वैषियक वृत्तियों का उपभोग नहीं होता, क्योंकि उपभोग का निमित्त श्रविवेक उस श्रवस्था में नहीं रहता। श्रविवेक श्रात्मा को प्रकृति के संपर्क में लाता है, श्रीर यह संपर्क होनेपर भोग संभव है। जब मूलनिमित्त श्रविवेक न रहा, तो भोग कैसे होगा ? फलतः प्रकृति के कार्यक्रम का प्रवाह निरन्तर निर्वाध बहते रहने पर भी विवेकी श्रात्मा श्रपने श्रापको उससे बचा लेता है।।४४।।

यह व्यवस्था उसी समय संभव होसकती है, जब ग्रात्मा को ग्रनेक माना जाए। एकमात्र चेतन ग्रात्मा के स्वीकार करने पर तो एक की मुक्ति होने पर संसार का सर्वथा उच्छेद होजाना चाहिए। इसीलिए ऋषि ने बताया—

### पुरुषबहुत्वं व्यवस्थातः ॥४५॥

[पुरुषबहुत्वं] पुरुष बहुत हैं [व्यवस्थात:] व्यवस्था के कारण।

संसार के नानाप्रकार के सुख-दु:ख, जन्म-मरण श्रीर बन्ध-मोक्ष की व्यव-स्था से यह निर्धारित होता है, कि आत्मा बहुत हैं। संसार की इस श्रनिवार्य व्यवस्था को देखने से एक आत्मा के सिद्ध न होसकने की दशा में जब उसकी संख्या आगे बढ़ती है, तो वह श्रनन्त पर जाकर रुक पाती है। तात्पर्य यह है, कि आत्मा के एक न माने जासकने पर यही कहा जासकता है, कि वह श्रनेक है, बहुत है। उसकी संख्या की इयत्ता या सीमा निर्धारित नहीं की जासकती। प्रथम श्रध्याय में ११४वें सूत्र से लेकर श्रध्याय की समाष्ति तक इस विषय का विस्तृत प्रति-पादन किया है। प्रसंगागत श्रपेक्षित विवेचन यहां प्रस्तुत किया गया है।।४५।।

चेतनतत्त्व आत्मा के एकमात्र माने जाने पर जन्म-मरण आदि की व्यवस्था उपाधिभेद से सम्पन्न होजाएगी। तब आत्मा को स्वरूपतः ग्रनेक मानना व्यर्थ है। सूत्रकार समाधान करता है—

## उपाधिश्चेत् तित्सद्धौ पुनर्द्वेतम् ॥४६॥

[उपाधि:-चेत्] यदि उपाधि, उक्त व्यवस्था का नियामक माना जाए, तो [तित्सद्धौ] उसकी सत्यता सिद्ध होने पर [पुन:-द्वैतम्] फिर श्रनेकता हो-जाती है।

उपाधि सत्य है, अथवा असत्य ? यदि असत्य है, तो उपाधि के न रहने

पर जन्म-मरण ग्रादि की व्यवस्था का ग्राधार क्या रहेगा ? ग्रिभिप्राय यह है, कि उपाधि को यदि ग्राप जन्मादि-व्यवस्था का ग्राधार मानते हैं, ग्रीर उपाधि ग्रसत्य है, श्रवास्तिवक ग्रथवा तुच्छ है, तो उसके ग्रभाव से जन्मादि-व्यवस्था निराधार होगी। यदि उपाधि को सत्य कहा जाता है, तो वही ग्रात्मस्थानीय सिद्ध होजाता है, ग्रीर वह प्रत्येक भिन्न है, इसलिए ग्रात्मा द्वैत— ग्रनेकरूप मानना पड़ता है। इससे केवल नामभेद होता है, वस्तु वही रहती है, जो सिद्धान्त में कही गई। खाली उपाधि नाम ग्रलग रख देने से वस्तु की (ग्रात्म-भेद की) मान्यता में किसीप्रकार का ग्रन्तर नहीं ग्राता।।४६।।

उपाधि को स्राविद्यक-स्रविद्याजन्य स्रर्थात् स्रसत्य मानने पर सूत्रकार स्वयं उसका प्रतिषेध करता है—

#### द्वाभ्यामपि प्रमाणविरोधः ॥४७॥

[द्वाम्यां-म्रिप] दो तत्त्वों (म्रिविद्या मीर पुरुष) के माने जाने पर भी [प्रमाण-विरोधः] तुम्हारे ही कहे प्रमाण से इसका विरोध होता है।

यदि उपाधि अविद्याजन्य है, तो अविद्या का वास्तविक अस्तित्व स्वीकार करते हो, या नहीं ? यदि नहीं, तो जन्मादिव्यवस्था पुनः निराधार होगी, यदि अविद्या सत्य है, वास्तविक है, तो तुम्हारे अपने विचार से अविद्या और पुरुष इन दो का अस्तित्व सिद्ध होता है। इस कथन का तुम्हारे उस प्रमाण के साथ विरोध होगा, जिसके आधार पर तुम एकमात्र वस्तु को सत्य बताते हो। अब तुम्हारे कथन के अनुसार अविद्या और आत्मा दोनों सत्य सिद्ध होते हैं। इन दोनों को सत्य सिद्ध मानने पर, लोक एवं प्रमाणसिद्ध जन्म-मरण आदि की व्यवस्था आत्मा को नाना माने विना सम्पन्न नहीं. होसकती। इसलिए आत्मा की अनेकता स्वीकार करनी चाहिए।।४७॥

यदि ग्रविद्या ग्रीर ग्रात्मा को सत्य मानते हो, तो— द्वाभ्यामप्यविरोधान्न पूर्वमुत्तरं च साधकाभावात् ॥४८॥

[द्वाभ्यां-ग्रिप] दोनों के ग्रस्तित्व से (हमारा) भी [ग्रिवरोधात्]विरोध न होने के कारण [न पूर्वं-उत्तरं-च] पहला कथन ग्रौर ग्रगला कथन ठीक नहीं [साधकाभावात्] साधकप्रमाण के न होने से ।

उस अवस्था में इन दोनों से हमारा कोई विरोध नहीं, जब अविद्या को प्रकृति और आत्मा को चेतनपुरुष स्वीकार किया जाता है। सत्त्वरजस्तमोरूप मूल उपादानतत्त्व का अनेक नामों से व्यवहार होता है, प्रकृति अविद्या, अजा, प्रसव-धर्मिग्गी,अदिति,स्वधा आदि विविध नामों रो मूल उपादानतत्त्व का वर्णन साहित्य में किया गया है। इसीप्रकार भोक्ता पुरुष का आत्मा ज चेतन अधिष्ठाता आदि नामों से वर्णन किया जाता है। इसप्रकार सांख्यसिद्धान्त में मूल उपादान जड़तत्त्व

श्रीर भोक्ता श्रिधिष्ठाता चेतनतत्त्व को स्वतन्त्र पृथक्रूप में स्वीकार किया गया है। संसार की प्रमाणसिद्ध वास्तविक व्यवस्था के संचालन के लिए यह श्रावश्यक है, कि भोक्ता चेतन को श्रनेक माना जाए। इन विचारों को निश्चित युक्तियुक्त माननेपर पूर्वपक्षी श्रथवा श्राशंकावादी का पहला कथन कि—जन्म-मरण श्रादि की व्यवस्था उपाधिद्वारा सम्पन्न होजाएगी—संगत नहीं रहता, श्रीर श्रगला यह कथन भी मंगत नहीं रहता, कि श्रात्मा श्रथवा पुरुष एक ही मान लेना चाहिए। क्योंकि इन दोनों (उपाधि द्वारा जन्म-मरण की व्यवस्था श्रीर श्रात्मा का एकत्व) मान्यताश्रों में कोई साधकप्रमाण उपलब्ध नहीं होता।।४८।।

यदि कहा जाए, कि स्वप्रकाश भ्रात्मा भ्रपने एकत्व में स्वतः साघन हो-जाएगा, भ्रन्य साघक की क्या भ्रावश्यकता है ? सूत्रकार कहता है—

प्रकाशतस्तित्सद्धौ कर्मकर्त्तु विरोधः ॥४६॥

[प्रकाशतः] स्वप्रकाश होने से [तित्सद्धौ] म्रात्मैकत्त्व की सिद्धिमानने पर [कर्मकर्त्तृ विरोधः] कर्म-कर्तृ विरोध प्राप्त होगा।

यदि स्वप्रकाश होने से म्रात्मा अपने एकमात्र म्रस्तित्व में स्वयं साधक माना जाता है, तो कर्म-कर्तृ विरोध प्राप्त होगा। स्वयं कोई एक, कर्म म्रीर कर्त्ता दोनों नहीं होसकता। जब कोई एक कर्म है, तो वह स्वयं उसी समय में कर्ता नहीं होसकता, यदि वह कर्त्ता है, तो कर्म नहीं होसकता। कोई भी एक व्यक्ति एक काल में एक ही किया के प्रति कर्म भीर कर्त्ता उभय नहीं होसकता। म्रत्यन्त निपुण भी नट स्वयं अपने कन्धे पर सवार नहीं होसकता। इसलिए स्वप्रकाश भी एकमात्र म्रात्मा स्वयं प्रकाशक भीर स्वयं प्रकाश्य हो, यह प्रमाणसंगत नहीं कहा जासकता। सांख्यसिद्धान्त में म्रात्मा के स्वप्रकाश होने पर भी उसका साक्षात्कार बुद्धि के सहयोग से होपाता है। एकत्र म्रात्मा का साक्षात्कार सर्वत्र उसका म्रापादक नहीं होता, म्रातः म्रात्मा का नानात्व म्रनिवायंतः निश्चित होता है।।४६।।

प्रकाश ग्रात्मा का धर्म नहीं है, जिसका ग्राश्रय मानने के द्वारा ग्रात्मा को प्रकट किया जाए, प्रत्युत वह प्रकाशस्वरूप है यह सूत्रकार बताता है—

जडव्यावृत्तो जडं प्रकाशयति चिद्रपः ।।५०।।

[जडव्यावृत्तः] जड़तत्त्व से सर्वथा ग्रःतिरिक्त [चिद्रपः] चेतन (प्रकाश) स्वरूप ग्रात्मा [जडं] जड़ तत्त्व को [प्रकाशयति] प्रकाशित (प्रेरित) करता है।

जड़तत्त्व से सर्वथा ग्रतिरिक्त चित्स्वरूप-चेतन ग्रात्मा जड़पदार्थ को प्रका-शित किया करता है। ग्रात्मा को प्रकाशस्वरूप कहने का यह ग्रभिप्राय नहीं है, कि वह प्रकाश सूर्य ग्रादि के समान है। यद्यपि शास्त्रों में जब उस प्रकाश का वर्णन किया जाता है, तो सूर्य ग्रादि प्रकाश के साथ उसकी समता दिखाई जाती है, ग्रथवा उससे शतसहस्राधिक प्रकाशरूप में उसका वर्णन किया जाता है, ग्रथवा यह कहा जाता है, कि सूर्य नक्षत्र म्रादि सब उसीके प्रकाश से प्रकाशित है, म्रथवा उस प्रकाश के सन्मुख ये सब फीके पड़ जाते हैं। तथापि इन सब वर्णनों में म्रन्तर्भा-वना यही है, कि मूर्य म्रादि लोक-लोकान्तरों का म्रस्तित्व उसी पर म्राधारित हैं। वह इन सबका नियन्ता व म्रधिष्ठाता है। यह सब उसके चैतन्यस्वरूप के कारण है। प्रकाशरूप में उसके चैतन्यस्वरूप का वर्णन किया जाता है। यह स्वरूप प्रकृति का नहीं है, वह जड़ है। म्रात्मतत्त्व उससे सवंथा व्यावृत्त होकर रहता है। पर प्रकृति एवं प्राकृत तत्त्वों का संचालन व नियन्त्रण म्रात्मतत्त्व पर निर्भर रहता है; जो उसके चैतन्य स्वरूप को स्पष्ट करता है।

सांख्य में यह स्वीकार किया जाता है, कि ग्रात्मसाक्षात्कार बुद्धि के सह-योग से होता है। यह कथन प्रस्तुत वर्णन के विपरीत जाता है, क्योंकि यहां जड़ बुद्धि चेतन ग्रात्मतत्त्व को साक्षात् कराकर उसे प्रकाशित करती है, यही ग्रिभिप्राय निकलता है। पर ऐसा समभना ठीक नहीं, वस्तुतः बुद्धि में ग्रात्मसाक्षात्कार के लिए सहयोग देने का सामर्थ्य ग्रात्मतत्त्व के सम्पर्क से ग्रापाता है। चेतनसहकृत बुद्धितत्त्व ग्रपने समस्त कार्य करने में समर्थ होता है, ग्रन्यथा नहीं। फलतः बुद्धि केवल साधन है नियन्ता नहीं। कहीं सूत्र में 'जडन्यावृत्ती' ऐसा सप्तमीपाठ उपलब्ध होता है, पर उससे ग्रथं में कोई ग्रन्तर नहीं।।४०।।

इसप्रकार ग्रात्मा की ग्रनेकता सिद्ध होजाती है, तब जिन शास्त्रीय वाक्यों में ग्रात्मा की एकता का वर्णन प्रतीत होता है, उनका क्या समाधान होगा? सूत्र-कार ने बताया—

न श्रुतिविरोधो रागिणां वैराग्याय तिसद्धेः ।।५१।।

[न श्रुतिविरोधः] म्नात्मनानात्व का श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं, [रागिणां] रागी जनों के [वैराग्याय] वैराग्य के लिए [तित्सद्धेः] एकत्व कथन की सिद्धि से।

श्चात्मा की श्रनेकता का निश्चय उन शास्त्रीय वाक्यों से कोई विरोध नहीं रखता, जिनमें श्चापाततः श्चात्मा की एकता का वर्णन प्रतीत होता है। क्योंकि रागी—विषयासकत पुरुषों में वैराग्य की भावना जागृत करने के लिए उसप्रकार के वर्णनों का किया जाना सिद्ध होता है। एकत्व की भावना श्चर्यात् सब कुछ श्चात्मा ही है, वही सत्य तत्त्व है, उसके श्चतिरिक्त सब श्चसत्य है, इसप्रकार का श्चात्मवर्णन या श्चात्मविषयक बोध पुरुष में संसार के प्रति वैराग्य की भावना को उत्पन्न करता है, जो श्चात्मज्ञान के मार्ग में सहायक होता है। जहां-तहां श्चात्मा के एकत्व श्रीर जगत् के निषेध श्चथवा मिथ्यात्व का वर्णन इसी श्चाश्य से हुश्चा है।।११।।

वैराग्य की भावना के लिए आत्मैकत्त्वमात्र के वर्णन से जगत् को वस्तुतः मिध्या नहीं मानना चाहिए, अपितु वह सत्य है, इस अर्थ को स्वयं सूत्रकार स्पष्ट करता है---

जगत्सत्यत्वमदुष्टकारणजन्यत्वाद् वाधकाभावात् ।।५२।।

[जगत्सत्यत्वं] जगत् का सत्य होना निश्चित है, [ग्रदुष्टकारण जन्यत्वात्] दोषरहित कारणों से जन्य होने से तथा सत्य होने में [बाधकाभावात्] कोई बाधकप्रमाण न होने से।

किसी भी वस्तु का सच्चा होना अर्थात् उसका वास्तविक अस्तित्व, उसके साधकप्रमाणों के होने और बाधकप्रमाणों के न होने पर अवलिम्बित रहता है। इस रूप में हम देखते हैं, िक जगत् एक सत्य पदार्थ है, उसे मिथ्या कहना असंगत है, क्योंकि वह दोषरिहत सच्चे कारणों से उत्पन्न होता है, और कोई उसके बाधकप्रमाण उपलब्ध नहीं होते। त्रिगुणात्मक जगत्, सत्त्व, रजस्, तमस्—इन तीन प्रकार के मूल उपादानतत्त्वों से प्रादुर्भाव में आता है। विकार की नश्वरता को प्रकट करते हुए शास्त्र में जहां 'मृत्तिकेत्येव सत्यम्' आदि वर्णन उपलब्ध होता है, वह मूल उपादानतत्त्व की सत्यता का स्पष्ट उद्घोप करता है। जब उपादान सत्य एवं दोपरिहत है, तो उसका विकार नश्वर भले हो, पर वह तुच्छ या मिथ्या एवं किल्पत नहीं कहा जासकता। वेद व वैदिक साहित्य में अदिति, स्वधा, त्रिधातु आदि के रूप में मूल उपादान की सत्यता का वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया है। जगत्के लिए भी 'यदिदं किञ्च तत्सत्यिमत्याचक्षते' [तैत्तिं अ।र० ६।६] इत्यादि वाक्य सच्चा होने की दुहाई देरहे हैं।।५२।।

न केवल इस समय, प्रत्युत सदा ही जगत् सत्य है, क्योंकि— प्रकारान्तरासंभवात् सदृत्पत्तिः ।।५३।।

[प्रकारान्तरासंभवात्] ग्रन्य किसीप्रकार के संभव न होने से [सदुत्पत्तिः] सत् से सत् की उत्पत्ति होती है, (यही मानना ग्रभीष्ट है)।

श्रन्य किसी प्रकार के संभव न होने से जगत् सत् रूप में सत् से उत्पन्न होता है, यह निश्चित है। सांख्यसिद्धान्त में न ग्रसत् का प्रादुर्भाव होता है श्रीर न ग्रसत् से प्रादुर्भाव होता है, श्रीर न ग्रन्य कोई ऐसा प्रकार संभव है, जिससे जगत् के प्रादुर्भाव का विधान प्रतिपादित किया जासके। फलतः सत् से सत् का प्रादु-भाव होता है, यह मान्य होना चाहिए।।५३।।

ब्रात्मा में कर्त्तृत्व भोक्तृत्व म्रादि का उपपादन किस रूप में किया जाता है, सूत्रकार ने बताया---

अहङ्कारः कत्ती न पुरुषः ।।५४॥

[म्रहंकारः] म्रहंकार [कर्त्ता] कर्त्तृत्व म्रादि की भावना का प्रयोजक है [न पुरुषः] केवल पुरुष नहीं।

कर्त्ता भोक्ता सुखी दुःखी म्रादि भावना पुरुष में--प्रहंकार का म्रस्तिस्व

होने पर-उभरती हैं, केवल पुरुष में नहीं । बुद्धि ग्रथवा ग्रहंकार ग्रन्त:करण के सम्पर्क से पुरुष कर्त्त्व भोक्तृत्व सुख दु:ख ग्रादि का ग्रनुभव करता है, इन साधनों के ग्रभाव में केवल पुरुष स्वानुभूति के ग्रितिरिक्त ग्रन्य किसी विषय का ग्रनुभव नहीं कर सकता । वह भी केवल उस ग्रवस्था में होता है, जब उसे ग्रात्मसाक्षा-त्कार होजाता है । इसलिए केवल पुरुष में कर्त्तृत्व की उद्भावना नहीं कीजाती । पुरुष की बद्ध ग्रवस्था ग्रथवा सूक्ष्मशरीर से परिवेष्टित ग्रवस्था में कर्त्तृत्व मानने से ग्रात्मा में कोई विकार ग्राजाता हो, ऐसी कल्पना करना सर्वथा ग्रसंगत है। जब ग्रात्मा को भोक्ता मानने पर कोई विकार नहीं ग्राता, तो कर्त्ता मानने पर क्यों ग्राएगा। ग्रगले सूत्र से यह बात ग्रधिक स्पष्ट होजाती है।।१४॥

चिदवसाना भुक्तिस्तत्कर्माजितत्वात् ॥५५॥

[चिदवसाना] चेतनपर्यन्तं है [भुक्तिः] भोग, [तत्कर्माजितत्वात्] चेतनकृतं कर्मों के द्वारा ग्रजित होने से।

भोग का पर्यवसान चेतन पर होता है, क्यों कि वह चेतन के कमों से अजित होता है। 'तत्कर्माजितत्वात्' पद में 'तत्' सर्वनाम से 'चित्' का ग्रंहण किया जासकता है, अन्यथा सूत्र की पदार्थसंगति संभव न होगी। इससे स्पष्ट होता है, कि सांख्य में फलों का भोक्ता, वास्तव में कमों का कर्त्ता माना गया है। क्यों कि भोक्ता चित्—चेतन आत्मा है, तब वही कर्त्ता होगा। कर्त्तू पद सांख्य में दो विभिन्न पारिभाषिक अर्थों में प्रयुक्त होता है, एक परिगाम अर्थ में दूसरा अधिष्ठाता व नियन्ता अर्थ में। पहले अर्थ में प्रयुक्त 'कर्त्तू' पद प्रकृति का निर्देश करता है, और दूसरे अर्थ में चेतन आत्मा का। अर्थ की इस विशेषता का ध्यान न रखने के कारण इस पद के प्रयोग में बहुत घोटाला हुआ है। पहले अर्थ की भावना से सांख्य में पुरुष को अकर्त्ता कहा गया है। दूसरे अर्थ की दृष्टि से वह कर्त्ता निश्चत है। पुरुष को भोक्ता मानने में जब किसी को आपित्त नहीं है, तो कर्त्ता मानने में क्यों होनी चाहिए ? आत्मा का भोक्ता होने के समान कर्त्ता होना भी सामञ्जस्यपूर्ण है, क्यों कि भोक्ता भी भोग का कर्त्ता ही है। अन्यथा कृतहानि अकृताम्यागम दोष की प्रसक्ति अवस्य होगी। । १९।।

विभिन्न कर्मानुष्ठान से उनके फलों को भोगने के लिए आत्मा की जो विविध योन्यन्तरों अथवा लोक-लोकान्तरों में संभावित गति मानी गई हैं, वह आत्मा के बन्ध की अवस्था है। उस गति को प्राप्त होकर भी आत्मा जन्म-मरणादि के अनुक्रम से छुटकारा नहीं पाता। इसी विषय को सूत्रकार ने कहा—

चन्द्रादिलोकेऽप्यावृत्तिर्निमत्तसद्भावात् ।।५६।।

[चन्द्रादिलोके-प्रिप] चन्द्र भ्रादि लोक में प्राप्त होजाने पर भी [भ्रावृत्तिः] वापस भ्राना होता है [निमित्तसद्भावात्] भ्रावृत्ति का कारण (भ्रविवेक) बना रहने से।

कर्मानुसार फलों को भोगने के लिए चन्द्र भ्रादि लोक-लोकान्तरों भ्रथवा श्रवस्थाभ्रों में प्राप्त हुए भी भ्रात्माभ्रों को उस लोक के उचित कर्मफलों को भोगने के मनन्तर पुनः इस लोक में लौट भ्राना होता है, क्योंकि पुन:-पुनः जन्म-मरण श्रादि के बन्धन में श्रावृत्ति का निमित्त भ्रविवेक भ्रभी तक बना रहता है। प्रकृति-पुरुष के विवेक द्वारा जबतक भ्रविवेक का नाश नहीं होजाता, तबतक श्रात्मा इस श्रावत्तंन के चक्र में बन्धा रहता है। कर्मानुसार कर्मफलों को भोगने के लिए चाहे भूलोक में जन्म ले ग्रथवा श्रन्य लोक-लोकान्तरों में, भ्रविवेक की भ्रवस्था में जन्म-मरण ग्रादि के ग्रनुक्रमिक बन्धन से छुटकारा पाना संभव नहीं।। ५६।।

लोकान्तर में निवास करने वाले किसी पुरुष के उपदेश से अदिवेक का नाश होने पर पुनः इस लोक अथवा जन्मादि के चक्र में आवृत्ति न होना संभव होसकता है, इस विषय में सूत्रकार ने कहा—

लोकस्य नोपदेशात् सिद्धिः पूर्ववत् ।।५७॥

[लोकस्य] किसी भी लोकनिवासी के [न-उपदेशात् सिद्धिः]उपदेश-मात्र से विवेक की सिद्धि नहीं [पूर्ववत्]पहले लोक के समान।

पूर्वलोक के समान ग्रर्थात् जैसे मत्यंलोक में केवल उपदेश से विवेक की सिद्धि नहीं होती, इसीप्रकार ग्रन्य चन्द्रादिलोक के निवासी पुरुष के उपदेशमात्र से विवेक का सिद्ध होना संभव नहीं। कर्मफलों का उपभोग ग्रात्मा चाहे किसी भी ग्रवस्था या लोक में करे ग्रीर विवेकसम्बन्धी शास्त्रों का मध्ययन करे ग्रथवा उपदेश सुने, पर जबतक फलोपभोग या विषयों में ग्रासिक्त बनी रहेगी, तंबतक ग्रात्मसाक्षात्काररूप विवेक की प्राप्ति संभव नहीं, ग्रीर उस ग्रवस्था में ग्रात्मा फलोपभोग चाहे किसी ग्रवस्था या लोक में करे, वह भव के बन्धन व ग्रावर्त्तन के घेरे से बाहर नहीं जापाता।। १७।।

उस भवचक से यह कैसे छटकारा पाएगा, सूत्रकार बताता है— पारम्पर्येण तत्सिद्धौ विमुक्तिश्रुतिः ।।५८।।

[पारम्पर्येण] परम्परा से [तित्सद्धौ] विवेक की सिद्धि होने पर [विश्व-क्तिश्रुतिः] विमुक्ति—मोक्ष वेदप्रमाणित है ।

इस लोक-जन्म या अन्य लोक-जन्मान्तर में आत्मसम्बन्धी शास्त्रों के अध्ययन अथवा उपदेश आदि के द्वारा किसीप्रकार विषयों की ओर से दृढ़ वैराग्य होजाने पर श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि के अभ्यास की परम्परा से विवेक की सिद्धि होजाती है, तब भवचक्र के बन्धन से विमुक्ति संभव होती है, यह वेदशास्त्रों में बताया गया है। केवल फलोपभोग की भावना को लेकर लोकान्तर या जन्मान्तर में जानेमात्र से मुक्ति संभव नहीं। विषयासक्ति सब ही लोकों अवस्थाओं

ग्रथवा जन्मान्तरों में समानरूप से बन्धन की श्रवस्था है। वेदादि में ग्रात्मज्ञान से मोक्ष का होना बताया है—'तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति (यजु॰ ३१।१८) 'ग्रात्मानं चेद्विजानीयात्' (वृह॰ ४।४।१२) 'किश्चद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्त्व-मिच्छन्' (कठ० २।१।१) 'यज्ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति' (कठ० २।३।८) 'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तिस्मन् दृष्टे परावरे' (मुण्डक॰ २।२।८) इत्यादि । इन प्रमाणों में ग्रात्मा के ज्ञान ग्रथवा पर—ग्रवर ग्रथित् चेतन-ग्रचेतन के दर्शन को बन्धन से छूटने का कारण बताया गया है। वह दर्शन, ब्रह्मचर्य, यम-नियम ग्रादि का पालन वैराग्य प्राणायाम तथा ध्यान ग्रादि के निरन्तर ग्रम्यास द्वारा होपाता है।।५८।।

सांख्यमत में ग्रग् ग्रात्मा कूटस्थ-नित्य होने से साधनों के विनागित-ग्रागित में ग्रसमर्थ रहता है। उसकी गित ग्रीर फलोपभोग कैंसे संभव होते हैं ? यह प्रति-पादन करता है—

> गतिश्रुतेश्च व्यापकत्त्वेऽप्युपाधियोगाद् भोगदेशकाललाभो व्योमवत् ॥५६॥

[गितिश्रुते:-च] ग्रौर गितश्रुति से ग्रात्मा के [ब्यापकत्वे-ग्रिप] विविध प्रदेशों में पहुंचने वाला होने पर भी उसे [भोगदेशकाललाभः] भोगदेश की प्राप्ति शौर भोगकाल की प्राप्ति [उपाधियोगात्] सहयोगियों के संपर्क से होती है, [ब्योमवत्] ग्राकाश के समान।

गतिश्रुति से यह ज्ञान होने पर कि आत्मा विविध प्रदेशों में पहुंच जाने की योग्यता रखता है, उसका भोगदेश अथवा भोगकाल में प्राप्त होना उपाधि के सहयोग से संभव होपाता है। उपाधि का अभिप्राय—सहयोगी अथव साधन-भूत तत्त्व है। आत्मा के भोग आदि के साधन—सूक्ष्म तथा स्थूल देह आदि हैं। इन्हीं के सम्पर्क में वह भोगों को भोगता है, और लोकान्तर अथवा योग्यन्तरों में गति करता है। यद्यपि उपनिषद् आदि में आत्मा की गति का वर्णन है, पर वह अपने साधनों के सहयोग में गति करपाता है। जैसे आकाश का कार्य प्रत्येव वस्तु को अवकाश देना है, पर केवल इतने से प्रत्येक वस्तु आकाश में निर्वाध गति कर नहीं सकती, जबतक कि उसकी गति के साधन उपस्थित न हों।

कतिपय व्याख्याकारों ने इस सूत्र की व्याख्या की है-ग्रात्मा के व्यापक होने पर भी उसको जो एक देशविशेष ग्रथवा कालविशेष में भोग की प्राप्ति होती है, वह देह ग्रादि उपाधि के योग से समभनी चाहिए। जब किसी देशकाल में ग्रात्मा भोग के लिए जाता है, वह ग्रात्मा नहीं, वस्तुत: देह जाता है, वह देह का जाना ग्रात्मा का जाना समभ लिया जाता है। जिन उपनिषद् ग्रादि में ग्रात्मा की गति का वर्णन है, उसका यही ग्रभिन्नाय समभना चाहिए, कि वह देह की गति का आत्मा की गति में वर्णन किया है। जैसे आकाश व्यापक है, उसके उपाधि घट आदि हैं, घट आदि की गति का आकाश में व्यवहार कर दिया जाता है।

इस व्याख्यान के अनुसार शास्त्रीय आत्मसम्बन्धी गित का वर्णन साक्षात् आत्मा का निश्चित होता है। किपल की इस घारणा की—जो सूत्र से स्पष्ट है— व्याख्याकार उपेक्षा नहीं कर सके। आत्मा को विभु मानने वाले विद्वान् भी आत्मा के भोग, सुख-दुःख आदि की अनुभूति, विषयज्ञान आदि सब कुछ देह प्रदेश में होना मानते हैं देह से अन्यत्र किसी तरह इनके होने की संभावना नहीं। तब साधारण रूप से यह प्रश्न होता है, कि ऐसी स्थिति में देह से अन्यत्र आत्मा के अस्तित्व में प्रमाण ही क्या? जिन साधनों से आत्मा के अस्तित्व का अनुमान किया जाता है, वे देह से अन्यत्र स्थल में जब आत्मा के अस्तित्व का अनुमान कराने में असमर्थ हैं, तब देह से अन्यत्र आत्मा के अस्तित्व को किस आधार पर माना जाए? अतः आत्मा की विभुता अस्पष्ट रहजाती है।

इसके म्रतिरिक्त जब म्रात्मा व्यापक है, तो—'भोगदेश' की प्राप्ति उसे उपाधियोग से होती है—यह कथन म्रसंगत है। व्यापक म्रात्मा भोगदेश में सदा वर्त्मान है, व्यापक तत्त्व का उपाधियोग से किसी देशिवशेष में प्राप्ति का कथन करना कैसे संभव होसकता है? हां! यह कहा जासकता है, कि व्यापक म्रात्मा को भोग का लाभ उपाधियोग से होता है। यदि उपाधियोग ही भोगदेश का लाभ है, भौर उपाधि ही 'भोगदेश' है, तो इसके साथ म्रात्मा की गतिश्रुति का कोई सामञ्जस्य नहीं बैठता। म्रात्मा की गित कहकर उसे उपाधि की क्यों मान लिया जाए? फिर यह भी है, कि उपाधि—'भोगदेश' स्थूल देह से म्रतिरिक्त मन्य कुछ नहीं है, भौर वह मृत्यु के साथ यहीं रहजाता है, तब यह उपाधि म्रात्मा की गतिश्रुति का म्राधार कैसे? लोकान्तर या योन्यन्तर में इसका जाना संभव नहीं। यह उपाधि यदि सूक्ष्मदेह मानी जाती है, तो वह 'भोगदेश' नहीं, क्योंकि सूक्ष्मदेह में म्रात्मा का भोग म्रसभव है। 'संसरित निरुपभोगम्' सूक्ष्मश्रीर भोगरिहत रहकर संसरण करता है। यदि सूक्ष्मदेह म्रात्मा के 'भोगदेश' के रूप में संभव हो, तो भोग के लिए स्थूलदेह की म्रावश्यकता ही नहीं रहती, फिर स्थूल देहादि जगत् की रचना सब व्यथं होजाती है।

सूत्र में 'व्योमवत्' दृष्टान्त विचारणीय है। ग्रन्य व्याख्याकारों के श्रनु-सार प्रस्तुत प्रसंग में दृष्टान्त का सामञ्जस्य नहीं बैठता। उदाहरण 'घटाकाश' दिया जाता है। घट के इघर-उघर हटाए जाने पर वह गति घट में होती है, घटसंवृत आकाश में नहीं, पर उसका व्यवहार श्राकाश में किया जाता है।

यहां देखना यह है, कि घट किस वस्तु का नाम है । मिट्टी की पत्तली पत्तं गोल झाकार में सन्निविष्ट घट है । झाकाश प्रत्येक स्थूल वस्तु के संचरण के लिए ग्रवकाश प्रदान करता है। घट जब इधर-उधर हटाया जाता है, उस समय केवल वह मिट्टी की पत्तं गति का आधार है। यहां आकाश की गति का प्रश्न नहीं उठता। घट जो वस्तु है, उसका कोई ग्रंश ग्राकाश नहीं, तब घट की गति का माकाश से क्या संपर्क? यह कथन सर्वथा निराधार ग्रीर भ्रम में डालने वाला है, कि घट से **भ्रा**काश घिरा रहता है, प्रत्युत इससे विपरीत यह कहना युक्त है, कि भ्राकाश से घट घिरा रहता है। यदि ऐसा न हो, तो घट में गति ग्ररंभव है। घट से जो वस्तु घिरी रहती है, वह घट के इधर-उधर होने पर घट का साथ छोड़ नहीं सकती। म्राकाश में यह बात नहीं, इसलिए वह घट-संवृत नहीं है। घट में भरा हुम्रा जल या ग्रन्न घट-संवृत है, उस समय घट में दूसरी वस्तु नहीं भरी जासकती। वादी कहेगा-जहां ब्रन्न या जल भरा है, वह ब्राकाश ही तो है। यह ठीक है-वह आकाश है, ग्राकाश का कार्य प्रत्येक वस्तु को ग्रवकाश देना है । पर घट-संवृत वस्तुतः वह जल या भ्रन्न ही है, इसलिए-घट में भरा है-यही कहना होगा। यदि घट के साथ उसका कोई सम्बन्ध न हो, भ्रौर वह केवल भ्राकाश में है, ऐसा ही समभा जाए, तो घट के इघर-उघर हटाने पर वह ग्रन्न या जल वहीं रह जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं, वह घट के साथ ही रहता है, तब निश्चित है, कि वही वस्तु घट से संवृत है। इसलिए घट की गति के साथ भ्राकाश का सम्बन्ध जोड़ना भ्रान्तिजनक है, ग्रीर प्रस्तुत प्रसंग में इस रूप से यह उदाहरण वादी के ग्रिभमत ग्रर्थ की पूष्टि नहीं करता ।।५६॥

पुरुष के उपभोग के लिए प्रथम जो लोकरचना कीजाती है, उसमें वे लोक-देह जैसे पुरुष से श्रिधिष्ठित नहीं रहते, वैसे ही भोगायतन देह भी पुरुष से अन-धिष्ठित सिद्ध हुग्रा क्यों न माना जाए ? सूत्रकार करता है—

अनिधिष्ठितस्य पूर्तिभावप्रसंगान्न तत्सिद्धः ॥६०॥

[ग्रनिधिष्ठितस्य] पुरुष से ग्रनिधिष्ठित देह के [पूर्तिभावप्रसंगात्] सड़ जाने या बिगड़ जाने की स्थिति से [न तित्सिद्धिः] बात्मा से ग्रनिधिष्ठित देह की रचना संभव नहीं।

भोक्ता पुरुष से श्रिधिष्ठत हुए विना भोगायतन देह की सिद्धि-रचना संभव नहीं होसकती, क्योंकि ऐसी श्रवस्था में भोगायतन शरीर के बीजभूत शुक्र-शोगित निश्चित रूप से दूषित होजाएंगे। संतानकामना से जैसे ही स्त्री-पुरुष का संपर्क होता है, शुक्र के गर्भाशय में पहुंचने पर जीवित शुक्र-शोगित श्रणु परस्पर मिलने के लिए तीव्र गित से चक्कर लगाते हैं। उनके तात्कालिक जीवन का समय श्रत्यन्त सीमित होता है। यदि उतने समय में कोई जीवित श्रणु परस्पर मिल जाते हैं, तो गर्भस्थित होकर भोगायतन देह की रचना प्रारम्भ होजाती है। यदि उतने समय में उनका मेल न होसके, तो वे मुर जाते हैं, नष्ट होजाते हैं। मेल उन्हीं

ग्रगुग्रों का संभव है, जो जीवित होते हैं, ग्रर्थात् भोक्ता ग्रात्मा से ग्रधिष्ठित । इसकी विशेष जानकारी के लिए ग्रीपनिषदिक पञ्चाग्निवद्या का ग्रध्ययन करना चाहिए। जो शुक्राग्यु भोक्ता ग्रात्मा से ग्रधिष्ठित न होंगे, वे स्वतः दूषित होकर नष्ट होजाएंगे ऐसे ग्रगुग्रों से गर्भस्थिति कदापि संभव नहीं। देह के ग्रतिरक्त लोक-लोकान्तर या ग्रन्य लौकिक वस्तु, जो ग्रात्मा के भोग ग्रादि का साधन हैं, उनके उसी भोक्ता ग्रात्मा के द्वारा ग्रधिष्ठित होने की ग्रपेक्षा नहीं होती। क्योंकि वे वस्तु भोग के केवल साधन हैं, ग्रायतन नहीं। देह ग्रायतन है, वहां रहकर उसमें ग्रधिष्ठित होकर ग्रात्मा भोगों की प्राप्ति में समर्थ होता है। सुख दु:ख की ग्रनुभूति का ग्राधारभूत साधन ग्रीर ग्रन्य ग्रन्तरंग साधन जिस भोक्ता ग्रात्मा के जहां उपस्थित हैं, वही देह भोक्ता ग्रात्मा का ग्रायतन एवं ग्रधिष्ठान कहा जाता है। फलतः ग्रन्य भोग के साधन लोक ग्रथवा भोग्य वस्तु उस भोक्ता ग्रात्मा से ग्रधिष्ठित हों, यह ग्रपेक्षित नहीं।।६०।।

भोक्ता के ग्रदृष्ट द्वारा भोगायतन देह का निर्माण होजाएगा, देह के मूल उपादान शुक्र ग्रादि में भोक्ता के ग्रधिष्ठित होकर बैठने की क्या ग्रावश्यकता है ? सूत्रकार ने बताया—

अदृष्टद्वारा चेदसम्बद्धस्य तदसम्भवाज्जलादिवदङ्कुुरे ॥६१॥

[ग्रदृष्टद्वारा चेत्]ग्रदृष्टद्वारा (ग्रात्मा से ग्रधिष्ठित हुए विना)यदि देह-रचना मानी जाए, तो [ग्रसम्बद्धस्य] ग्रात्मा से सम्बन्धरहित तत्त्वों का [तद-सम्भवात्] देहरचना के प्रित कारएत्व संभव न होने से (उक्त कथन संगत नहीं] [जलादिवत्-ग्रङ्कुरे] श्रङ्कुर की रचना में जल ग्रादि के समान।

जब बीज से श्रङ्कुर श्रादि उत्पन्न होने लगते हैं, तब बीज के साथ जलादि का सम्पर्क श्रावश्यक है। सीमित श्राद्वंता श्रीर ऊष्मा श्रादि का बीज से सम्बन्ध न रहने पर श्रङ्कुर का जनन जिसप्रकार संभव नहीं होपाता, इसीप्रकार विना भीक्ता चेतन श्रात्मा के सम्बन्ध के केवल श्रदृष्ट द्वारा देह का निर्माण संभव नहीं। पुरुष भोक्ता के पहले किए हुए धर्माधर्म का नाम श्रदृष्ट है। वे भोक्ता के उपभोग के लिए प्रत्येक रचना में निमित्त रहते हैं। भोगायतन देह की रचना में भी वे निमित्त है, पर मूल उपादान से सम्बन्ध विना उसका निमित्त होना संभव नहीं। सम्बन्ध के लिए यह श्रावश्यक है, कि मूल उपादान भोक्ता श्रात्मा से श्रिष्ठित हो। इसलए भोगायतन देह के निर्माण के लिए यह श्रावश्यक है, कि देह के मूल उपादान शुक्राणु श्रादि भोक्ता श्रात्मा से श्रिष्ठित रहें। यह रचनाक्रम बड़ा श्रद्भुत है। देहादि की रचना में मूल उपादान के साथ भोक्ता चेतन श्रात्मा बरा-बर उपस्थित रहते हैं। श्राज का श्राधिभौतिक वैज्ञानिक इस रहस्य को न जानता हुग्रा समक्रता है, कि मैंने श्रचेतन से चेतन को बना लिया है। इस श्रन्तहित रहस्य

को समभने का यत्न करना चाहिए।।६१।।

प्रसंगवश सूत्रकार बताता है, कि धर्माधर्म ग्रादि का प्रादुर्भाव ग्राह्मा के साथ किस ग्रवस्था में संभव होता है—

निर्गुणत्वात् तदसम्भवादहङ्कारधर्मा ह्येते ॥६२॥

[निर्गु एात्वात् ] ग्रात्मा के निर्गु ए होने से [तदसम्भवात्] उसमें संभव न होने के कारए [हि-एते ] निश्चयपूर्वक ये धर्माधर्म ग्रादि [ग्रहंकारधर्माः] ग्रहं-कार के सहयोग से होने वाले धर्म हैं।

श्चातमा के निर्णु ए होने से विशुद्ध ग्रात्मा के साथ धर्माधर्म ग्रादि का प्रादु-भीव संभव नहीं। ग्रहंभावना के रहने पर उन कर्मों का ग्रनुष्टान होपाता है, जो धर्माधर्म ग्रादि को प्रादुर्भाव में लाते हैं। इसलिए इन्हें ग्रहंकार का धर्म कहा जाए, तो ग्रनुपयुक्त न होगा। सांख्य में 'ग्रुए।' पद से सत्त्व-रजस्-तमस् का बोध होता है। ग्रात्मा उनसे ग्रातिरिक्त होने के कारण निर्णु ए कहा जाता है। प्रकृति के संपर्क में ग्राने से ग्रात्मा वृत्तिसरूप होता है। बुद्धि, ग्रहंकार ग्रादि प्राकृत तत्त्व ग्रात्मा की इस स्थित के लिए साधन होते हैं। ६२।।

> बुद्धि ग्रादि के संपर्क में श्रात्मा 'जीव' कहा जाता है। यह बताता है— विशिष्टस्य जीवत्त्वमन्वयव्यतिरेकात् ।।६३।।

[विशिष्टस्य] वृद्धि स्रादि सहित भ्रात्मा का [जीवत्त्वं] जीव होना कहा जाता है, [ग्रन्वयव्यतिरेकात्] ग्रन्वय-व्यतिरेक से ।

'जीव बलप्राग्णधारणयोः' इस घात्वर्थ के ग्राधार पर व्युत्पत्ति करने से जीव का ग्रर्थ प्राग्णी होता है। प्राण ग्रन्तः करण एवं बाह्यकरण समस्त करणों की साधारण वृत्ति है। इसलिए ग्रात्मा उसी ग्रवस्था में 'जीव' कहा जाता है, जब वह इन करणों के संपर्क में रहता है। ये करण सुक्ष्मशरीर के घटक होते हैं, ग्रौर सुक्षमशरीर ग्रात्मा का एक ऐसा ग्रावेष्टन है, जो उस समय तक ग्रात्मा को ग्राबद्ध रखता है, जब तक उसे प्रकृति-पुरुष के विवेक का साक्षात्कार न होजाए। इसप्रकार संसारकाल में यह ग्रात्मा 'जीवात्मा' ही बना रहता है। ग्रन्वयव्यत्तिरेक से यह सिद्ध है, कि सुक्ष्मशरीर से विशिष्ट ग्रात्मा की 'जीव' संज्ञा होती है। पर साधारण व्यवहार में ग्रात्मा ग्रौर जीव पद पर्यायक्ष्प में प्रयुक्त होते रहते हैं। समस्त इन्द्रियों का वृत्तिलाभ स्थूलदेह के साथ संपर्क होने पर संभव होता है, ग्रन्यथा नहीं।।६३।।

लोकिक वैदिक कमों का अनुष्ठान क्या शुद्ध आत्मा के अधीन रहता है, या अन्य किसी उत्कृष्ट शक्ति के अधीन ? सूत्रकार ने बताया—

अहङ्कारकर्त्रधीना कार्यसिद्धिनेंश्वराधीना प्रमाणाभावात् ॥६४॥ [ग्रहङ्कारकर्त्रधीना] ग्रहंकारादियुक्त कर्त्ता के ग्रधीन [कार्यसिद्धिः] किया की सिद्धि होती है[न-ईश्वराघीना]ईश्वर के ग्रघीन नहीं,[प्रमाणाभावात्] इसमें प्रमाण न होने से ।

ग्रहंकारयुक्त कर्ता के ग्रधीन कार्य की सिद्धि रहती है, ग्रन्य किसी ईश्वर ग्रादि के ग्रधीन नहीं। लौकिक वैदिक ग्रादि समस्त कार्यों का संपादन ग्रहंकार-विशिष्ट कर्त्ता ग्रथांत् जीवात्मा के ग्रधीन रहता है। इन कार्यों में ग्रात्मा की प्रवृत्ति तभी संभव होसकती है, जब वह ग्रहंभावनाग्रों से युक्त रहता है, भोगों के प्रति उमका ग्राक्षंण बना रहता है। 'एप ह्येवैनं साधु कर्म कारयित तं यमेम्यो लोकेम्य उन्तिनीपते। एष उ एवैनमसाधु कर्म कारयित तं यमधो निनीषते' [कौषी० त्रा० ३।८] इत्यादि वाक्यों के ग्राधार पर यदि कोई ऐसा कहे, कि ये सब प्रवृत्तियां ईश्वर के ग्रधीन हैं, वह जैसा चाहता है कराता है, तो वह ग्रसंगत होगा। यदि ये सब प्रवृत्तियां ईश्वर के ग्रधीन हों, तो जीवात्मा इनके फलों को भोगने के लिए बाध्य नहीं होसकता। यदि ऐसा होगा, तो वह ग्रन्याय होगा, जो परमात्मा के न्याय को उच्छिन्न करने वाला कहा जासकता है। उक्त उपनिषद्वाक्य का तात्पर्य इतने में ही है, कि परमात्मा ने दोनों प्रकार के साधन जीवात्मा के लिए प्रस्तुत कर दिए हैं, चाहे वह विषयों की ग्रोर प्रवृत्त हो, ग्रौर संसार में फंसा रहे, चाहे ग्रध्यात्म की ग्रोर जावे, यह उसकी ग्रपनी इच्छा ग्रौर प्रवृत्तियों पर निर्भर है। इसलिए इन कार्यों के ईश्वराधीन होने में कोई प्रमाण नहीं कहे जासकते।

सूत्र की व्याख्या इसप्रकार भी की जासकती है—सर्ग की रचना श्रीर संहार श्रादि कार्यों में जीवात्मा के धर्माधर्म को भी निमित्त माना जाना चाहिए, यह रचना श्रादि केवल ईश्वर के श्रधीन हो, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। यद्यपि संसार के सर्ग श्रीर संहार श्रादि ईश्वर की प्रेरणा व नियन्त्रण के विना नहीं, पर फलदानोन्मुख विविध रचना में जीवात्माश्रों के धर्माधर्म की श्रपेक्षा श्रवश्य रहती है, उनकी उपेक्षा करके ईश्वर जैसा चाहे कर दे, यह कथन श्रप्रामाणिक है। ऐसा होने से ईश्वर की सर्वश्यक्तिमत्ता में कोई बाधा श्राती हो, यह नहीं है, क्योंकि सर्गरचना की व्यवस्था इसीप्रकार की है। जिनके लिए यह समस्त रचना है, उनकी उसमें सर्वथा उपेक्षा हो, यह समव नहीं। १४।।

सर्गरचना में पहले पुरुषार्थ को निमित्त कहा है [२।३६।।३।१६], भ्रीर यहां जीवात्मा के धर्माधर्म को। क्या इनमें कोई विरोध नहीं? सूत्रकार कहता है—

अदृष्टोद्भूतिवत् समानत्वम् ॥६५॥

[ग्रदृष्टोद्भूतिवत्] ग्रदृष्ट से उद्भव की तरह [समानत्वम्] पुरुषार्थं से उद्भव कहना समानता रखता है।

जीवात्मा के प्रदृष्ट ग्रथीत् धर्माधर्म से उद्भूति-सर्गरचना का जिसप्रकार

कथन है, उसके समान ही यह कथन है, कि पुरुपार्थ निमित्त से यह सगं है। यह सगं पुरुपार्थनिमित्तक है, पुरुप के प्रयोजन को पूरा करने के लिए इसकी रचना होती है, इसलिए वह इसमें निमित्त है, श्रीर पुरुप के किए धर्माधर्म इस रचना में निमित्त हैं, इन दोनों कथनों में कोई भेद नहीं है। पुरुप का प्रयोजन निमित्त हो अथवा पुरुप के धर्माधर्म, यह एक ही भाव को प्रकट करते हैं, तात्पर्य यह है, कि सगंरचना में पुरुपकार या पुरुपकृत की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।

त्रथवा सूत्र की अवतरिंग् का होगी-यदि कर्मानुष्ठान ईव्वराधीन नहीं है, तो अहंभावनायुक्त आहमा के भी अधीन न हो, प्रत्युत जीव के अदृष्ट के अधीन मान लिया जाए। सूत्रकार समाधान करता है-जीव के अदृष्ट के अनुसार उद्भूति कर्मों का अनुष्ठान होता है, इस कथन के समान ही यह कथन है, कि अहंभावना-युक्त आहमा से कर्मानुष्ठान होता है। अदृष्ट-धर्माधर्म का आधार जीवात्मा है, अप्रौर अहंभावना से युक्त आहमा ही जीवात्मा कहा जाता है। अब जीवात्मा के अधीन कर्मानुष्ठान कहा जाए अथवा जीवात्मा के धर्माधर्म के अनुसार कहा जाए, इसमें कोई अन्तर नहीं है, दोनों प्रकार से अनुष्ठान जीवात्म-कृत ही सिद्ध होता है।।६४।।

लौकिक वैदिक कर्मानुष्ठानों में प्रवृत्ति के लिए जैसे अहंभावना निमित्त है, वैसे ही प्रकृति-पुरुपविदेकरूप स्थिति की प्राप्ति के लिए क्या निमित्त होगा? सूत्रकार ने बताया—

### महतोऽन्यत् ।।६६।।

[महतः] शुद्ध बुद्धितत्त्व से-[ग्रन्यत्] (कियानुष्ठान से) ग्रन्य-प्रकृति-पूरुपविवेकज्ञान होता है।

लौकिक वैदिक कर्मों से अन्य-विलक्षण जो यह प्रकृति-पुरुषविवेक की स्थिति है, वह 'महतः'-महत्-शुद्धसत्त्वमय अत्यन्तसूक्ष्म बुद्धितत्त्व से प्राप्त.होती है। अभिप्राय यह है, कि प्रकृति-पुरुषविवेक का निमित्त शुद्ध बुद्धितत्त्व है, जो उत्कट वैराग्य और जन्मजन्मान्तर के पटु अभ्यास द्वारा मलादिदोषरहित कर लिया गया है। जबतक बुद्धितत्त्व मिलन रहता है, और विषयों की ओर आसिक्त बनी रहती है, तबतक परमपुरुषार्थ प्रकृति-पुरुषविवेक का लाभ नहीं होपाता। इसलिए मुभुक्षु को वह स्थिति प्राप्त करने के लिए तीव्र वैराग्य के साथ यम-नियम आदि का यत्तपूर्वक पालन करना चादिए, जिससे बुद्धि शुद्ध होसके, और विवेकरूप परमपुरुषार्थ का लाभ हो।।६६।।

शास्त्र ने उपदेश किया, कि प्रकृतिपुरुष के विवेकज्ञान से ज्ञानीपुरुष के लिए त्रिविध दुःखों की अत्यन्तिनवृत्ति होजाती है, परन्तु पुरुष का प्रकृति के साथ सम्बन्ध किस निमित्त से होता है? एकदेशिमत से आचार्य समाधान करता है—

कर्मनिमित्तः प्रकृतेः स्वस्वामिभावोऽप्यनादिर्बीजांकुरवत् ।।६७।।

[प्रकृतेः] प्रकृति का [स्वस्वामिभावः] स्वस्वामिभाव [कर्मनिमित्तः] कर्मरूप कारण से होता हुग्रा [श्रिप] भी [ग्रनादिः] श्रनादि है, [बीजांकुरवत्] बीज ग्रौर श्रंकुर के समान।

प्रकृति का पुरुष के साथ स्वस्वामिभाव कर्मनिमित्तक होता हुआ भी बीजां-कुर के समान अनादि है। प्रकृति भोग्य 'स्व' है, आत्मा भोक्ता 'स्वामी' है। प्रकृति विविधरूप में पुरुष के लिए भोग्यपदार्थ भीर भोगसाधनों को उपस्थित करती है। यह सब संसार पुरुष के कर्मों के कारण होता है। कर्मनिमित्तक होते हुए भी यह बीजांकुर के समान प्रनादि समभना चाहिए। जैसे बीज ग्रीर अंकुर में यह कहना कठिन है, कि कौन पहले और कौन पीछे, श्रथवा कौन निमित्त श्रीर कौन कार्य है, बीज से म्रंकुर ग्रीर म्रंकुर से बीज यह प्रवाह म्रनादिकाल से चला म्राता है, इसीप्रकार कर्मों से भोगसाधनों का संग्रह और भोगसाधन होने पर कर्म होना संभव होता है, यह परस्पर ग्रापेक्षिक स्थिति ग्रनादिकाल से चली ग्रारही है। इस स्थिति में ग्रन्योन्याश्रय दोष की कल्प्ना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कर्म किन्हीं भोगसाधनों को जुटाने में समर्थ होता है, वे भोगसाधन उन्हीं कर्मों के प्रादुर्भाव में निमित्त नहीं बनते, प्रत्युत वे कर्मान्तरों को प्रकट में लाते हैं। ग्रौर वे कर्म उन्हीं भोगसाधनों के निमित्त नहीं बनते, जिनसे वे प्रकट में स्राए हैं, प्रत्युत वे उनसे ग्रतिरिक्त भोगसाधन व भोगसामग्री के जुटाने में निमित्त होते हैं। इसप्रकार किन्हीं कर्मों से कोई भोगसाधन या सामग्री श्रीर उस साधनसामग्री से श्रन्य कर्म, उनसे फिर ग्रन्य सामग्री उनसे फिर कोई कर्म-यह ग्रनादि प्रवाह चला ग्रारहा है। इसकी प्रामाणिकता में सन्देह नहीं।

प्रकृति के साथ ग्रात्मा का सम्पर्क होने में कर्म को निमित्त मानने पर पुनः यह ग्राशंका रहजाती है, कि नित्यशुद्धमुक्त ग्रात्मा कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है ? परमिष किपल ग्रपने प्रिय प्रशिष्य पञ्चिशासमुख से समाधान करते हैं—

अविवेकिनिमित्तो वा पञ्चिशिखः ।।६८।।

[म्रविवेकिनिमित्त:-वा] प्रथवा म्रविवेकरूप कारण से म्रात्मा प्रकृति के संपर्क में म्राता है [पञ्चशिखः] ऐसा पञ्चशिख कहता है।

प्रकृति के संपर्क में भारमा के ग्राने का मुख्य निमित्त भविवेक है, यह श्रवि-वेक भी भनादि है। बात यह है, कि भ्रात्मा जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं करपाता, तबतक उसकी प्रकृति के साथ संपर्क की स्थिति बनी रहती है। कारण यह है, कि श्रात्मसाक्षात्कार का साधन भी प्रकृति के साथ संपर्क है। यह संपर्क भोग भीर भपवर्ग दोनों भवस्थाओं को भ्रात्मा के लिए जुटाता है। इसलिए भ्रात्मा की इस स्थिति का मुख्य भाषार भविषेक समक्षना चाहिए। भ्रविवेक है-प्रकृति ग्रीर पुरुष के भेद का ग्रसाक्षात्कार । यह स्थिति पुरुष को विविध कर्मों के लिए प्रेरित करती है, ग्रीर वह इस प्रवाह में बहता चला जाता है। इस प्रवाह का विश्राम्यल विवेक ग्रयवा ग्रात्मज्ञान है।

मूत्र में 'पञ्चशिख' का उल्लेख होने से कितपय विद्वानों का विचार है, कि यह रचना किपल की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पञ्चशिख किपल का पश्चा-इर्ती ग्राचार्य है, उसका उल्लेख किपल के द्वारा किया जाना संभव नहीं। परन्तु यह विचार निराधार है। इतिहास से यह सिद्ध है, कि पञ्चशिख किपल के शिष्य ग्रामुरि के शिष्य थे। ग्रामुरि को किपल ने ग्रपने सिद्धान्त व विचारों की दीक्षा-मात्र दी थी, स्त्रयं ग्रामुरि प्रथमतः प्रकाण्ड कर्मकाण्डी ग्रीर महाविद्वान् थे। उन्होंने ग्रपने प्रधानशिष्य पञ्चशिख को सांख्यशास्त्र पढ़ाया। किपल के जीवनकाल में ही पञ्चशिख प्रयस्त वैदृष्य प्राप्त कर चुका था। किपल ने स्वयं संपर्क में आकर उसकी विद्वत्ता का ग्रभिनन्दन किया, ग्रौर ग्रनुपम वात्सल्य भावना से ग्रपने ग्रन्थ में स्त्राभिमत को उसके नाम पर ग्रंकित कर दिया, यह एक साधारण स्वाभाविक वात है। ग्रध्ययनाध्यापन परम्परा में ग्रुरु-शिष्यों की तंनि-चार पीढ़ी तक का समकाल में होजाना सर्वथा ग्रसंभावित नहीं कहा जासकता ॥६६॥

ग्राचार्य सनन्दन किपल के समकालीन परमस्नेही सुहृद् थे, प्रस्तुत विषय में सूत्रकार ने उनके विचार को ग्रिङ्कित किया है—

लिङ्गशरीरनिमित्तक इति सनन्दनाचार्यः ॥६६॥

[लिङ्गशरीरनिमत्तकः] लिङ्गशरीरनिमित्त से प्रकृतिपुरुष का संपर्क होता है [इति सनन्दाचार्यः] यह स्राचार्य सनन्दन का कहना है।

श्राचार्य सनन्दन का विचार है, प्रकृति-पुरुष का स्वस्वामिभाव लिङ्गरारीर के कारण होता है। श्रविवेक रहते भी कर्मानुष्ठान की स्थित उस समय तक श्रसंभव है, जबतक कि श्रात्मा लिङ्गरारीर से श्राबद्ध नहीं होजाता। श्रन्वयव्यतिरेक से यह सिद्ध है, कि प्रकृति-पुरुष का भोग्य-भोक्तृभाव लिङ्गरारीर की उपस्थित में संभव होपाता है, इसलिए उसे निमित्त माना जाना चाहिए। सूक्ष्मरारीर का अपर नाम लिङ्गरारीर है। श्रठारह घटक श्रवयवों से बने सूक्ष्मरारीर के दो भाग किए जाते है—एक श्राधार दूसरा श्राधेय। इसमें श्राधारभूत तत्त्व पांच कर्मेन्द्रिय श्रीर श्रीर श्राधेय है—त्रयोदश करण। तेरह करणों में पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय श्रीर तीन श्रन्तःकरण है। इन तेरह करणों को 'लिङ्ग' भी कहा जाता है, क्योंकि इनके श्राधार पर श्रन्तहित श्रतीन्द्रिय श्रात्मा का वोध या श्रनुमान होता है। सूक्ष्मरारीर के श्राधारभूत तत्त्वों की प्रधानता का जब विचार किया जाए, तो इसी शरीर को 'कारणशरीर' कह दिया जाता है, क्योंकि ये तन्मात्र इस शरीर के श्राधार होते हैं, श्रीर श्रन्य समस्त स्थूल जगत् के कारण। जब श्राधेय तत्त्वों को प्रधानता दी जाती

है, तो उसी सूक्ष्मशरीर को 'लिङ्गशरीर' कह दिया जाता है। इस शरीर के स्राधार पर स्थूलशरीर के सहयोग से स्रात्मा के समस्त भोग स्रौर स्रपवर्ग की प्राप्ति स्रवलम्बित है।।६६।।

वस्तुतः कर्म अथवा लिङ्गशरीर की-प्रकृतिपुरुष के भोग्यभोक्तृभाव के प्रति-निमित्तता अनन्तर भूमिका में आती है। इस स्थिति का मुख्य निमित्त अवि-वेक समभना चाहिए। पर कथित अन्य निमित्त भी अपने-अपने स्थान पर आवश्यक महत्त्व रखते हैं। इनमें परस्पर किसी प्रकार के विरोध की कल्पना नहीं करनी चाहिए। इसीलिए शास्त्र का उपसंहार करते हुए परमिंप ने कहा—

यद्वा तद्वा तदुच्छित्तिः पुरुषार्थस्तदुच्छित्तिः पुरुषार्थः ।।७०।।
[यद्वा तद्वा] जो कोई भी निमित्त हो [तदुच्छित्तिः पुरुषार्थः] उसका
उच्छेद होना पुरुषार्थं है ।

शास्त्र का ग्रारम्भ ग्राचार्य ने त्रिविध दुःखों की ग्रत्यन्त निवृत्तिरूप पुरुष को प्रायं का प्रतिपादन करते हुए किया है। विस्तृत शास्त्र में प्रकृति ग्रीर पुरुष के स्वरूप का विवेचन तथा दुःखिनवृत्ति के उपायों का निरूपण किया गया। दुःखों का ग्रस्तित्व प्रकृति-पुरुप के संपर्क में उभरता है, पर उस संपर्क को टाला नहीं जासकता, वह ग्रनिवार्य है। उसका सदुपयोग लेना ही श्रेयस्कर है। इसलिए वह संपर्क चाहे किसी निमित्त से हो, उसका उच्छेद करना लक्ष्य होना चाहिए। उसी स्थिति में परमपुरुषार्थ का लाभ है। सूत्र मे पदों की वीप्सा ग्रध्याय ग्रीर शास्त्र की समाप्ति की होतक है। ७०।।

इति श्रीपूर्णसिहतनूजेन तोफादेवीगभंजेन, बिलयामण्डलान्तगंत-'छाता'वासिश्रीकाशीनाथशास्त्रिपादाब्जसेवालब्धविद्योदयेन बुलन्दशहरमण्डलान्तगंत—'बनैल'—ग्रामवास्तव्येन, विद्यावाचस्पतिना—उदयवीर-शास्त्रिणा समुन्नीते कापिलसांख्यसूत्राणां विद्योदय'भाष्ये तन्त्राब्यायः षठठः ।

सम्पूर्णश्चायं ग्रन्थः

# परिशिष्ट १

# सांस्यदर्शन—विषयानुक्रमणिका

## [श्रकारादिकमानुसार]

| श्चकर्ताको भी कहीं फल की            | पृष्ठ       |
|-------------------------------------|-------------|
| प्राप्ति                            | ४४          |
| <b>ग्रकार्यकर</b> ण में छिन्नहस्त   |             |
| दृष्टान्त १७०                       | –१७१        |
| ग्रंकुर ग्रादि का दृष्टान्त         | २२३         |
| श्रचेतन प्रधान में प्रवृत्ति        |             |
| करैंसे १५०                          | –१५१        |
| म्रज का दृष्टान्त                   | १८६         |
| ग्रज्ञान से बन्ध                    | <b>१</b> २८ |
| श्रतीन्द्रियार्थ पदों में शक्तिग्रह | २२ <b>१</b> |
| 'ग्रय'पद का ग्रभिप्राय              | 8           |
| ग्रदृष्टमात्र से भोग-देह का निम     | <b>ाँ</b> ए |
| संभव नहीं                           | २८६         |
| म्रद्वैत, ग्रात्मा का ग्रप्रामाणिक  | २७७         |
| ग्रघिकारी जिज्ञासु, तीन             |             |
| प्रकार के २६३-                      | -२६४        |
| म्रधिकारी तीन प्रकार के २           | ४–२५        |
| म्रनवस्था दोष म्रविद्यायोग में      | २०३         |
| म्रनिवंचनस्याति निराधार             | २२७         |
| म्रनुपलब्घि के कारण                 | ५६          |
| <b>प्रनुमान</b> का स्वरूप           | २११         |
| <b>ध्रनुमान के तीन भेद</b>          | प्र२        |
| भ्रनुमान के लिए साध्य-साधनभा        | व           |
| का निरुचय ग्रावश्यक                 | प्र१        |

| भ्रनुमान प्रमाण का लक्षण        | 8E-X0         |
|---------------------------------|---------------|
| श्रनुमान से अतीन्द्रिय तत्त्वों | का            |
| बोध                             | १८            |
| मनुशयी का देह नहीं              | २४८           |
| ग्रन्त:करण उज्ज्वलित होने       | का            |
| तात्पर्यं                       | 38            |
| ग्रन्तः करण का ग्रसाधारण        |               |
| <b>व्या</b> पार                 | १०३           |
| ग्रन्यथास्याति व्याहत           | २२७           |
| अन्योन्याश्रयपरिहार बीजांकु     | र के          |
| समान नहीं                       | 508           |
| म्रन्वयन्याप्ति क्या है         | ४०            |
| ग्रपवर्ग, कर्मफलों के समान      |               |
| नहीं                            | ३६–३७         |
| ग्रपवर्गका स्वरूप               | ₹,            |
| ग्रपवर्ग क्या है                | . १५४         |
| ग्रपौरुषेय वेद-पदों में शक्तिर  | <b>ाह</b>     |
| करैंसे २१                       | <b>E-</b> 220 |
| ग्रभिव्यक्ति ग्रीर उत्पत्ति की  |               |
| स्थिति                          | ६२–६३         |
| ग्रभेद-वाक्यों का तात्पय २३     | 3-238         |
| श्रभोक्ता चेतन-परमात्मा         | २२            |
| ग्रम्यास से समाधिलाभ १३         | 8-638         |
| ग्नर्थंबोधक वाक्य               | २१८           |

घवस्तु से वस्तु की सिद्धि नहीं भ्रविद्या जगत् का उपादान नहीं २३४ म्रविद्यायोग में मन्योन्याश्रय दोष २०३ २०४-२०६ भ्रविद्याविषयक विचार ग्रविवेक का उच्छेद-पुरुपार्थ ग्रविवेक का नाश कैसे 240-248 ग्रविवेक के उच्छेद का कार**ए १**५−१६ भ्रविवेक क्या है १५ ग्रविवेक नित्य नहीं २६० ग्रविवेक से ग्रात्म-प्रकृतिसंपर्क २६० म्रविवेक से देह-पूत्र-कलत्र मादि में १७ ग्रात्माभिमान ग्रविवेक से बन्ध १५७ ग्रविवेक ही बन्घ है २६१ ग्रव्यक्त प्रकृति से व्यक्त जगत् करेंसे २७३ ग्रशक्ति के प्रवान्तर भेंद १३८ ग्रशक्ति के भेद १३६ ग्रसत् का उत्पाद नहीं 32 ग्रसत्कायंवाद में उरपत्ति से पूर्व कार्य की सत्ता ६३ ग्रसत्स्याति ग्रसंगत २२६ ग्रसाधन का चिन्तन बन्धहेतु १७१ ग्रहंकार का स्वरूप, उसके काय 03 म्रहंकार के म्रनन्तर मन्य कार्य २६-२७ श्रहंकार, प्रकृति का द्वितीय कार्य २६ ग्रहंकार प्रयोज्य है धर्मादि-परिएाम २८७ म्रहंकार से कर्तृत्व मादि का उभरना २५० ग्रहंकार से बुद्धि का ग्रनुमान २१ ब्रहंकार से विलक्षण कार्य कैंसे १०२ घहिनिरुवंयिनी-दृष्टान्त त्याग में १६९

म्रात्म-कर्म ईश्वराधीन नहीं **२**२८ ग्रात्मचैतन्य की समानता म्रात्मचैतन्य श्रुतिसिद्ध 0 E - 00 मात्म-जिज्ञासुम्रों में मधिकारी-भेद १६० म्रात्मजिज्ञासु को रागी का संपर्क त्याज्य १८६ श्रात्मज्ञान श्रीर श्रात्मसाक्षात्कार १८१ **प्रात्मज्ञान किसको नहीं होता** ग्रात्मज्ञान में काल की श्रपेक्षा 9-3-95 ग्रात्मज्ञान में त्याग ग्रावश्यक १६८ ब्रात्मज्ञान में मनन श्रादि की उपयो-209-205 ग्रात्मज्ञान में यज्ञ याग ग्रादि का स्थान ξ ग्रात्मज्ञान विरक्त को ही क्यों १८५ **ग्रात्मज्ञान, संसाररूप नहीं** 039 श्रात्मज्ञान से सर्ग-निवृत्ति १५३ ग्रात्मज्ञान ही पूर्ण पुरुषार्थ १६२ भात्मज्ञान होते ही शरीरपात नहीं ६१ भात्मज्ञानी के संपर्क से ज्ञान १८५ ग्रात्मनानात्व की सिद्धि २३२ म्रात्मनानात्व में म्रन्य युक्ति **5** 3 म्रात्म-बन्ध का कारण काल नहीं 3 म्रात्म-बन्घ का कारण प्रकृति-योग 83-88 भ्रात्म-बन्घ में **भ्रवस्या** कारण नहीं ११ ग्रात्मबन्ध में देशयोग कारण नहीं १० भात्मविषयक विशेषता मात्म-संसरण का माधार-सुक्मशरीर **११६-**११७ म्रात्म-स्थिति में कुसुम-मिए

दृष्टान्त १०८ ग्रात्म ग्रधिष्ठाता, कर्त्ता है-शास्त्र-प्रमाण 85 ग्रात्मा-ग्रविद्या मिलित, जगत् का उपादान नहीं **२३४-२३**४ ग्रात्मा ग्रसंग है 88 श्रान्मा श्रसंग है, तब ध्यान श्रादि वयों २६४ मारमा उपादानता के भ्रयोग्य 335 म्रात्मा एकमात्र मानने में दोष 58 म्रात्मा ग्रीर वृद्धि का सम्बन्ध 38 ग्रात्मा ग्रीर सुक्ष्मशरीर 80 ग्रात्मा का ग्रस्तित्व ग्रावश्यक 288-240 ग्रात्मा का ग्रस्तित्व प्रमाणसिद्ध २५३ श्रात्मा का ग्रीदासीन्य ፍሂ ग्रात्मा का कर्मानुष्ठान ग्रहंभावाधीन 256-255 ग्रात्मा का देहसम्बन्ध ११८ म्रात्मा का प्रकृति-संपर्क मिववेक २६० ग्रात्मा का प्रकृति-संपर्क कमो २६० द्वारा श्रात्मा का बहुत्व 99-95 श्रात्मा का योन्यन्तर-संसरण कब तक ११७ म्रात्मा की भ्रनेकता में श्रुतिविरोध नही 5**१-**5२ म्रात्मा की गति-भ्रगति २८३ म्रात्मा की जीव संज्ञा २८७ भात्मा की व्यापकता चिन्त्य २८४ मात्मा की सत्ता निर्विवाद **60−50** आत्मा के बन्धकारणों का

विवेचन. 49-68 म्रात्मा के बन्ध-मोक्ष के प्रयोजक मात्मा के लिए गुणों का उपयोग २१० म्रात्मा केवल एक नहीं ग्रात्मा के साथ ग्रविवेक ग्रनादि २५६ श्रात्मा के सान्निध्य से अन्त:करण का उज्ज्वलित होना 38 ग्रात्मा के स्वतन्त्र ग्रस्तित्व में हेत् ५१–५४ ग्रात्मा के स्वरूप का वर्णन १४ मात्मा को उपभोग कैसे 253 म्रात्मा को भोग, स्थूलशरीर में 38 ग्रात्मा चेतनस्वरूप है 30 म्रात्मा जगत् का उपादान नहीं २३४ ग्रात्मा जन्मता मरता नही 95 ग्रात्मा देहादि में ग्रधिष्ठाता कैसे 85-8E म्रात्मा देहादि से भिन्न ьŝ मात्मा, देहादि से भिन्न कैसे **२**५३–**२**५४ भात्मा, द्रष्टा कर्त्ता ग्रादि १०२ घात्मा नित्यमुक्त है 51 श्रात्मा में उपराग क्यों श्रीर कैसे 754-755 भात्मा साक्षी कैसे 58 श्रात्मा स्वतः सिद्ध वयों है ७४ म्रात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं घात्मा स्वयं कर्म-कत्ती नहीं ₹७5 भारमैनय का वर्णन वैराग्य के लिए 305 श्राप्त कौन है X 8 श्राशात्याग सुखहेतु १७२-१७३

| म्रासन का लक्षण                                | १३३       |
|------------------------------------------------|-----------|
| श्रोसन की उपयोगिता                             | २६४       |
| इन्द्र का दृष्टान्त                            | ३७१       |
| इन्द्रिय एक नहीं                               | १००-१०१   |
| इन्द्रिय करण क्यों हैं                         | ११०       |
| इन्द्रियव्यापार क्रमिक                         | १०५–१०७   |
| इन्द्रिय से ग्रहंकार का ग्र                    | नुमान २१  |
| इन्द्रियां ग्रतीन्द्रिय हैं                    | १००       |
| इन्द्रियां ग्रभौतिक में श्रुति                 | -विरोघ    |
| नहीं                                           | 008-33    |
| इन्द्रियां ग्राहंकारिक हैं                     | 33        |
| इन्द्रियां करण हैं                             | १०२       |
| इन्द्रियां ग्यारह                              | 33-23     |
| इन्द्रियां, वैकृत ग्रहंकार क                   | ī         |
| परिएाम                                         | ६६        |
| इन्द्रियों का उत्पाद तथा ल                     | नय १००    |
| इन्द्रियों के विषय                             | १०२       |
| इन्द्रियों में मन की प्रधान                    | ाता       |
|                                                | ११०-१११   |
| इषुकार का दृष्टान्त                            | १७५       |
| <b>ई</b> श्वर ग्रधिष्ठाता, सां <del>ष</del> ्य | को        |
| मान्य                                          | 388       |
| ईश्वर ग्रविद्यायोग से जग                       | दुपादान   |
| नहीं                                           | २०३       |
| <b>ईरवर का ग्रनुपयोग फ</b> ल                   | ।प्राप्ति |
| में                                            | १९६-१९७   |
| ईइवर का जगत् से क्या                           |           |
| ईश्वर की उपादानता में                          | 886       |
| श्चापत्ति                                      | २००–२०१   |
| कारास<br>ईक्वर के जगदुपादान हो                 |           |
| प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं                          |           |
| द्वरवर जगत् का ग्रधिष                          |           |
| ब्रमर सम्भू मा स्रायम                          | J.(1) 7   |

| नियन्ता है                         | ४६–४७            |
|------------------------------------|------------------|
| ईश्वर, जगत् का उपाद                |                  |
| नहीं                               | ४२ <b>, २</b> ०० |
| ईश्वर नित्यमुक्त कैसे              | 338              |
| ईश्वर सर्वकर्ता                    | १४६              |
| उत्तम जोकों में भी दुःखि           |                  |
| समान                               | १४७              |
| उत्पाद-विनाश देह का                | o=-3 <i>७</i>    |
| उपदेश की ग्रावृत्ति विवेक          |                  |
| <b>उ</b> पयोगी                     | १६६              |
| उपदेशमात्र से सिद्धि नहीं          | २८२              |
| उपदेशश्रवण से विवेकज्ञान           | r १६६            |
| उपराग-निरोध का उपाय                | २६६              |
| उपराग-निरोध का ऋम                  | २६७              |
| उपादान ईश्वर, प्रमाण से            |                  |
| ग्रसिद्ध है                        | २०१–२०२          |
| उपाधि ग्राविद्यक नहीं              | २७७              |
| उपाधिद्वारा जन्म-मरण               | म्रादिकी         |
| व्यवस्था नहीं                      | २७६              |
| उष्ट्र-कुंकुम का दृष्टान्त         | १५०              |
| <b>ऊ</b> र्घ्वलोकप्राप्ति ही मोक्ष | Ť                |
| क्यों नहीं                         | १४६–१४७          |
| एकाग्रचित्त का समाधिल              | ाभ १७५           |
| ऐश्वयंप्राप्ति पूर्ण पुरुषार्थ     | नहीं             |
| १                                  | ६१—१६२           |
| करण तेरह हैं                       | 908-990          |
| करण, भोक्ता नहीं                   | १२२              |
| करणमात्र का साधारण                 |                  |
| व्यापार                            | ४०३-१०४          |
| करणव्यापार का प्रयोजन              | 308              |
| करणों का ग्रुण-प्रधानभाव           |                  |
| क्यों                              | ११२-११३          |

| करणों का देहान्तर-संसरण           | , कार्य-कारणरं        |
|-----------------------------------|-----------------------|
| क्यों १२३-१२४                     | तथा शब्द-             |
| करणों को प्रवृत्ति पुरुष के       | कार्य का स्व          |
| लिये क्यों ११३                    | कार्यं की ग्र         |
| करएों की प्रवृत्ति स्वतः नहीं ११२ | विवेचन                |
| करगों में बुद्धि की प्रघानता      | कार्य के प्रति        |
| १११-११२                           |                       |
| कर्त्तृत्वादि की भावना            | काल, ग्रात्म          |
| ग्रहंकार से <b>२</b> ५०           | काल का ग्र            |
| कर्म, किसके धर्म हैं १२-१३        | काल-दिशा              |
| कर्मभेद से विकारवैचित्र्य १४६     | ग्राकाश से            |
| कर्मभेद से व्यक्तिभेद १२०-१२१     | कुमारी-शंख            |
| कर्मवैचित्र्य से सृष्टि का        | कुलवधू दृष्ट          |
| वैचित्र्य २७४                     | में                   |
| कर्म से स्रात्म-बन्ध नहीं १२      | कृतकृत्यता वि         |
| कर्मानुष्ठान का फल १२६-१३०        | कोशकार क              |
| कर्मानुष्ठान में ग्रधिकार         | किया किसी             |
| करैंसे २४६-२४७                    | नहीं                  |
| कर्मानुसार विविधगति १४५           | क्षीर-दृष्टान्त       |
| कर्मों के फल ग्राशुविनाशी २८१     | <b>स्या</b> ति के ग्र |
| काम्य-ग्रकाम्य कर्मी की           | मूल उपाद              |
| श्रांशिक समानता ३६                | <b>स्</b> यातिविचाः   |
| काम्यकर्मकाफल ३५                  | स्यातिविषय            |
| कारण के सद्भाव में भावकार्य       | दर्शनों के            |
| का संभव ३३                        | <b>ग</b> र्भदास का    |
| कारएाता का नियमन १६५-१६६          | गुरा भ्रादि व         |
| कारएा में लय, मोक्ष नहीं १४७      | उपयोग                 |
| कारणलय ग्रवस्था क्या है १४८       | ग्रुएयोग से           |
| कार्यका कारण में लय २८            | गुर्गों का सा         |
| कार्य-कारण का भेदाभेद ६५          | चन्द्रादिलोक          |
| कार्य-कारण का साधर्म्य ६६         | चित्तशान्ति           |
| कार्य, कारण की एक बिशेष           | चेतन-ग्रचेतन          |
| भ्रवस्था ६४                       | प्रमाण से             |
| '                                 | ,                     |

| कार्य-कारणभेटसिद्धि भ्रनुमान          | r          |
|---------------------------------------|------------|
| तथा शब्द-प्रमाणद्वारा                 | ६५–६६      |
| कार्य का स्वरूप                       | ६३–६४      |
| कार्यं की ग्रभिव्यक्ति का             |            |
| विवेचन                                | ६२         |
| कार्य के प्रति कारणव्यवस्था           |            |
| १                                     | 339-23     |
| काल, ग्रात्म-बन्ध का कारण             | नहीं ६     |
| काल का ग्रस्तित्व सांख्यमत            | में ६–१०   |
| काल-दिशा का भ्रस्तित्व                |            |
| म्राकाश से म्रतिरिक्त नहीं            | ६२–६६      |
| कुमारी-शंख दृष्टान्त                  | १७२        |
| कुलवधू दृष्टान्त प्रधान-निवृ          | त्ते       |
| में                                   | १५६        |
| कृतकृत्यता किसप्रकार                  | २५५        |
| कोशकार का दृष्टान्त                   | १५६        |
| किया किसी का उपादान संभ               | <b>ा</b> व |
| नहीं                                  | <b>३</b> ३ |
| क्षीर-दृष्टान्त प्रधानकी प्रवृति      | न में १५१  |
| <b>ख्या</b> ति के म्राधार पर त्रिगुरा | ात्मक      |
| मूल उपादान की सिद्धि                  | २२८        |
| ख्यातिविचार का उपक्रम २               | २५–२२६     |
| ख्यातिविषयक विचार विभि                | न          |
| दर्शनों के २                          | २६–२३२     |
| <b>ग</b> र्भदास का दृष्टान्त          | १४६        |
| गुए। म्रादि का म्रात्मा के लिए        |            |
| उपयोग                                 | २१०        |
| गुरायोग से बन्ध                       | १८६        |
| गुणों का साधर्म्य-वैधर्म्य            | ६८–६६      |
| चन्द्रादिलोक से ग्रावृत्ति            | २८१        |
| चित्तशान्ति का उपाय                   | १६०        |
| चेतन-भ्रचेतन का ज्ञान किस             |            |
| प्रमाण से                             | ४२         |
|                                       |            |

| चेतन ईश्वर का श्रचेतन             |              |
|-----------------------------------|--------------|
| परिएाम नहीं                       | ४५           |
| चेतन का उद्भव भौतिक मिश्रए        |              |
| से, उसका विवेचन                   | १२७          |
| चेतन का जड़ से भ्रभेद नहीं        | 233          |
| चेतन का परिगाम संभव नहीं          | २०१          |
| चेतन, भूत-भौतिक से ग्रतिरिक्त     |              |
| चेतन में जगत् का लय नहीं २        | <b>9</b> –25 |
| चेतन से जड़ प्रकाशित              | २७५          |
| छिन्नहस्त-दृष्टान्त ग्रकार्यं में | १७०          |
| जगत् ईश्वर का कार्य नहीं          | १४८          |
| जगत् ईश्वर का परिणाम है,          | •            |
| यह ग्रनुमान से सिद्ध नहीं         | ሄሂ           |
| जगत् का उपादान ईश्वर,शब्द-        |              |
| प्रमाण से सिद्ध नहीं              | ४६           |
| जगत् कार्यं से परमात्मा का        |              |
| ग्रनुमान                          | २२           |
| जगत् की वास्तविकता में हेतु ३     | २–३३         |
| जगत् की सत्ता भ्रम नहीं           | ३२           |
| जगत् के साथ ईश्वर का              |              |
| सम्बन्ध                           | १४६          |
| जगत् प्रवाहरूप से सदा रहता है     | <b>३२</b>    |
| जगत्, प्रवाह से ग्रनादि ग्रनन्त   | 58           |
| जगत् ब्रह्म का परिएाम नहीं        | २७३          |
| जगत् भ्रान्तिरूप नहीं             | ₹ १          |
| जगत् सत्य है                      | २५०          |
| जगद्रचना में ग्रविवेक निमित्त     |              |
| •                                 | <b>-44</b>   |
| जगद्रचना में ग्रात्माग्रों के     |              |
| कर्म भी निमित्त हैं               | XX           |
| जगद्रचना में ईश्वर ध्रपेक्षित     | 83           |
| जगद्रचना में दृष्टादृष्ट निमित्त  | २०६          |
| जड़-चेतन दोनों एक नहीं            | २३३          |

|                                                                                                                                                                                                                       | L                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| जीव नाम, ग्रात्मा का कब                                                                                                                                                                                               | २८७                                                 |
| जीवन्मुक्त स्रवस्था                                                                                                                                                                                                   | १६१                                                 |
| जीवन्मुक्त ग्रवस्था में संस्काः                                                                                                                                                                                       | τ                                                   |
| लेश                                                                                                                                                                                                                   | १६३                                                 |
| जीवन्मुक्त उपदेष्टा १                                                                                                                                                                                                 | <b>६१–</b> १६२                                      |
| जीवन्मुक्त का शरीरघारण                                                                                                                                                                                                |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                       | ६२–१६३                                              |
| जीवन्मुक्त-स्थिति में वैदिक                                                                                                                                                                                           |                                                     |
| साहित्य प्रमागा                                                                                                                                                                                                       | १६२                                                 |
| जीवात्मविषयक ग्रानन्द-कथ                                                                                                                                                                                              | न                                                   |
| का तात्पर्य                                                                                                                                                                                                           | २३६                                                 |
| जीवात्मा म्रानन्दरूप नहीं                                                                                                                                                                                             | <b>२</b> ३४                                         |
| जीवात्माग्रों का देह में                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| म्रधिष्ठातृत्व                                                                                                                                                                                                        | ४७                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                       | २७-१२=                                              |
| ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा सुखाद्यनुभ                                                                                                                                                                                  | व                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                       | १०–२११                                              |
| तत्त्वज्ञान सुहृद् ग्रादि से                                                                                                                                                                                          | १६७                                                 |
| तत्त्वज्ञानी के लिये कृतकर्म                                                                                                                                                                                          |                                                     |
| श्रौर ग्रविवेक का स्रभाव                                                                                                                                                                                              | <b>५</b> ५                                          |
| तत्त्व प्रत्यक्ष से क्यों उपलब्ध                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| नहीं                                                                                                                                                                                                                  | <b>५</b> ६                                          |
| नहीं<br>तत्त्वों [पच्चीस] का वर्णन                                                                                                                                                                                    | <b>५</b> ६<br>१६                                    |
| •                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |
| तत्त्वों [पच्चीस] का वर्णन                                                                                                                                                                                            | 38                                                  |
| तत्त्वों [पच्चीस] का वर्णन<br>तत्त्वोपदेश से विवेकज्ञान<br>तन्मात्र, उत्पन्न तत्त्व है<br>तन्मात्र का स्वरूप                                                                                                          | १६<br>१६५<br>३०<br>२०                               |
| तत्त्वों [पच्चीस] का वर्णन<br>तत्त्वोपदेश से विवेकज्ञान<br>तन्मात्र, उत्पन्न तत्त्व है<br>तन्मात्र का स्वरूप<br>तन्मात्र, क्या जगत् के मूलका                                                                          | १६<br>१६५<br>३०<br>२०                               |
| तत्त्वों [पच्चीस] का वर्णन<br>तत्त्वोपदेश से विवेकज्ञान<br>तन्मात्र, उत्पन्न तत्त्व हैं<br>तन्मात्र का स्वरूप<br>तन्मात्र, क्या जगत् के मूलका<br>है                                                                   | १६<br>१६५<br>३०<br>२०<br>रण                         |
| तत्त्वों [पच्चीस] का वर्णन तत्त्वोपदेश से विवेकज्ञान तन्मात्र, उत्पन्न तत्त्व है तन्मात्र का स्वरूप तन्मात्र, क्या जगत् के मूलका है तन्मात्र से ग्रहंकार का भ्रनुमा                                                   | १६<br>१६५<br>३०<br>२०<br>रण                         |
| तत्त्वों [पच्चीस] का वर्णन<br>तत्त्वोपदेश से विवेकज्ञान<br>तन्मात्र, उत्पन्न तत्त्व हैं<br>तन्मात्र का स्वरूप<br>तन्मात्र, क्या जगत् के मूलका<br>हैं<br>तन्मात्र से ग्रहंकार का भ्रनुमा<br>तामसकर्मों से ग्रहोगति     | १६<br>१६५<br>३०<br>२०<br>रण                         |
| तत्त्वों [पच्चीस] का वर्णन तत्त्वोपदेश से विवेकज्ञान तन्मात्र, उत्पन्न तत्त्व है तन्मात्र का स्वरूप तन्मात्र, क्या जगत् के मूलका है तन्मात्र से ग्रहंकार का भ्रनुमा तामसकर्मों से ग्रधोगति तुष्टि के ग्रवान्तर भेद १३ | १६<br>१६४<br>२०<br>रण<br>रण<br>न २१<br>१४५<br>5—१३६ |
| तत्त्वों [पच्चीस] का वर्णन तत्त्वोपदेश से विवेकज्ञान तन्मात्र, उत्पन्न तत्त्व है तन्मात्र का स्वरूप तन्मात्र, क्या जगत् के मूलका है तन्मात्र से ग्रहंकार का भ्रनुमा तामसकर्मों से ग्रहोगित                            | १६<br>१६५<br>३०<br>२०<br>रण<br>२०<br>न २१<br>१४५    |

| C                                |             |
|----------------------------------|-------------|
| त्रिगुरा सत्त्व भ्रादि का स्वरूप | ६७          |
| त्रिगुग्गस्वरूप है मूल उपादान    | २७४         |
| दिशा-काल का ग्रस्तित्व ग्राकाश   |             |
| से ग्रतिरिक्त नहीं ६२            | <b>–</b> ६६ |
| दुःख-ग्रविवेक, कार्य-कारण        | २६३         |
| दुःख तीन प्रकार के हैं           | २           |
| दुःखनिवृत्ति केवल, ग्रपेक्षित    |             |
| क्यों २५६-                       | २५७         |
| दुःखनिवृत्ति दृष्टसाधन से नहीं   | ₹           |
| दुःखनिवृत्ति पुरुषार्थं कसे २५७- | २५६         |
| दृष्टसाधन की उपयोगिता            | ३∸४         |
| दृष्टसाधन के प्रति कपिल का       |             |
| मनोभाव                           | ४           |
| दृष्टसाधन से ग्रत्यन्त दुःख-     |             |
| निवृत्ति नहीं                    | 3           |
| दृष्टसाधन हेय क्यों              | ४           |
| देशयोग से ग्रात्मा का बन्ध नहीं  | १०          |
| देह ग्रादि चेतन नहीं १२६-        | -१२७        |
| देह ग्रादि में ग्रात्माभिमान     |             |
| ग्रविवेक से                      | १७          |
| देह ऐकभौतिक, ग्रयरमत १२४-        | -१२५        |
| देहगत विशेषता का वर्णन ११८-      | 388-        |
| देह चातुर्भे।तिक, ग्रन्यमत       | १२४         |
| देह तीन प्रकार के २४७-           | -२४८        |
| देहभारी की रचना पौरुषेय          |             |
|                                  | -२२५        |
| देह पाञ्चभौतिक है                | १२४         |
| दैव ग्रादि सर्ग १४ प्रकार का     | १४४         |
| दोषदर्शन वैराग्य का उपाय         |             |
| १८८                              | -१58        |
| धर्म ग्रादि ग्रन्तःकरण के        |             |
| परिणाम                           | 305         |
| धर्म वैराग्य ग्रादि, ग्रविवेक    |             |

| की ग्रवस्था                          | १५६          |
|--------------------------------------|--------------|
| धर्मादि का परिएाम कैसे               | २८७          |
| घर्माधर्म ग्रादि का ग्रधिष्ठान       |              |
| ग्रात्मा                             | २१०          |
| धर्माधर्म जगद्वैचित्र्य में निमित्त  |              |
|                                      | <b>–२</b> ०७ |
| धेनु-वत्स दृष्टान्त, प्रवृत्ति       |              |
| निवृत्ति में                         | 308          |
| घ्यान ग्रवस्था की प्राप्ति कैसे      | १३२          |
| घ्यान का स्वरूप                      | २६५          |
| ध्यान से राग का नाश १३१-             | <b>-१</b> ३२ |
| <b>न</b> र्त्तकी दुष्टान्त, प्रकृति- |              |
| चारितार्थ्यं में                     | १५६          |
| नियमों का उल्लंघन हानिकर             | १७६          |
| निगुं ए। ग्रात्मा की दु:खनिवृत्ति    |              |
| _                                    | :-२५६        |
| निष्काम कर्म साक्षात् मोक्ष-साध      |              |
| नहीं<br>नहीं                         | ३६           |
| -                                    | 939-         |
| पच्चीस तत्त्वों का वर्णन             | 38           |
| पञ्चभूतों का उत्पाद कैंसे            | ६२           |
| पञ्चशिखमत ग्रात्म-प्रकृतिसंपर्व      | हैं में      |
| 780                                  | -388         |
| पञ्चाग्नि उपासना का फल               |              |
|                                      | -१६३         |
| पदार्थ की ग्रन्पलब्घि किन दोषों      | से ४६        |
| परमात्मा, किसी का उपादान             |              |
|                                      | १३-२४        |
| परमात्मा जगन्नियन्ता                 | <b>२२</b>    |
| परिच्छिन्न पद का ग्रर्थ 'संघात'      |              |
| परिच्छिन्न [संघात] मूलकारर           |              |
| नहीं<br>                             | <b>२</b> ६   |
| परिग्णाम धर्म, भ्रात्मा का नहीं      | 88           |

| पाचक का दृष्टान्त सर्ग-नि     | वृत्ति में १५३   |
|-------------------------------|------------------|
| _                             | १७२ <b>–१७</b> ३ |
| पिता-पुत्र का दृष्टान्त       | १६७-१६८          |
| पिशाच का दृष्टान्त            | १६६              |
| पुत्रकलत्रादि में ग्रात्माभिय |                  |
| कारण ग्रविवेक                 | १७               |
| पुरुष का प्रयोजन भोग-ग्र      | _                |
| पुरुष [चेतन तत्त्व] निर       |                  |
| ,                             | <b>२३</b> ५–२३६  |
| पुरुष बहुत हैं                | २७६              |
| पुरुषानिधष्ठित देह की र       |                  |
| संभव नहीं                     | २५४              |
| पुरुषार्थ क्या है             | 8                |
| पौरुषेय का स्वरूप             | 228              |
| प्रकृति, ग्राद्य उपादान       | २६८              |
| प्रकृति-भ्रौदासीन्य में रज्जु |                  |
| •                             | १५४–१५५          |
| प्रकृति का भ्राच क्षोभ        | २५–२६            |
| प्रकृति का उपादान कारए        |                  |
| प्रकृति का ग्रीदासीन्य ग्रीपच | _ `              |
| प्रकृति का ज्ञान ग्रनुमान से  | ५७,              |
|                               | ७१–७२            |
| प्रकृति का पहला कार्य         | २४               |
| प्रकृति-कारण से भ्रात्म-बन्ध  | व नहीं १३        |
| प्रकृति का संचालन, ईश्वर      | τ                |
| प्रेरणा से                    | ४७               |
| प्रकृति का स्वभाव है-परिष     | <b>ण</b> त       |
| होना                          | <b>१</b> ५२      |
| प्रकृति की ग्रनुपलब्धि का     | •                |
| प्रकृति की मसिद्धि, वादिवि    | वप्रति-          |
| पत्ति से                      | <b>40-25</b>     |
| प्रकृति की उपादानता प्रामा    | णिक है ३०        |
| प्रकृति की उपादानता में       |                  |
|                               |                  |

| श्रुतिप्रमाण                             | २६          |
|------------------------------------------|-------------|
| प्रकृति की प्रवृत्ति का प्रयोजन          | 50          |
| प्रकृति के बन्ध-मोक्ष कैसे               | १५७         |
| प्रकृति, जगत् का उपादान है               | २४          |
| प्रकृति, परमात्मा का परिएाम              |             |
| नहीं                                     | २३          |
| प्रकृति-परिणाम से भोगापवर्ग-             |             |
| सिद्धि                                   | 58          |
| प्रकृति-पुरुष से ग्रन्य सब ग्रनित्य      | २३ंद        |
| प्रकृति-प्रवृत्ति में ग्रविवेक निर्मित्त |             |
| प्रकृति-प्रवृत्ति में कर्म निमित्त       |             |
| प्रकृतिप्रवृत्ति में कर्मों का प्रभाव    | १५३         |
| प्रकृति [मूल उपादान] निरवय               | <b>=</b>    |
| है २३५-                                  | -२३६        |
| प्रकृति मूलकारण कैंसे है                 | २७          |
| प्रकृतियोग का हेतु म्रविवेक १४           | <b>-</b> 84 |
| प्रकृतियोग से भ्रात्म-बन्ध होता है       |             |
| •                                        | -88         |
| प्रकृति वास्तविक तत्त्व है               | 58          |
| प्रकृति विभु कैसे                        | २६          |
| प्रकृति-सिद्धि में हेतु                  | ४८          |
| प्रकृतिस्वभाव में भृत्य-दृष्टान्त        | १५२         |
| प्रक्षेप का विवरण[टिप्पणी] १४            |             |
| प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण                | 3 €         |
| प्रत्यक्षलक्षण के योगी-प्रत्यक्ष में     | •           |
| समन्वय का उपसंहार                        | ४७          |
| प्रत्यक्षलक्षण में ग्रन्याप्ति दोष के    |             |
| दो समाधान                                | ४१          |
| प्रत्यक्षलक्षण में दोषनिवारण             | ४०          |
| प्रथमसूत्रद्वारा दो व्यूह का निर्देश     | <b>३</b>    |
| प्रधान का कार्य जगत्, शब्द प्रम          | ाण          |
| से                                       | २०२         |
| प्रधान-प्रवृत्ति की चरितार्थता           | १५६         |
|                                          |             |

| प्रघानप्रवृत्ति में ग्रन्य दृष्टान्त १५२ | वृद्धि में कर्त्तृत्व-व्यपदेश क्यों ८४६   |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| प्रधानप्रवृत्ति में क्षीर-दृष्टान्त १५१  | बुद्धिमर्गका विनियोग १४३                  |  |
| प्रमाका साधन प्रमाण ३८                   | बुद्धि से मूलप्रकृति का <b>धनु</b> मान २१ |  |
| प्रमाकास्वरूप ३८                         | ब्रह्मका परिरुम नहीं जगत् २७३             |  |
| प्रमाण का लक्षरण ३७                      | भारतका दृष्टान्त १७१                      |  |
| प्रमाण के तीन प्रकार ३७                  | भावों के त्याग में दृष्टहानि नहीं १५६     |  |
| प्रमाण केवल तीन है ३५-३६                 | भूत-भौतिक चेतन नहीं १२५                   |  |
| प्रमाणों का फल ५१                        | भूत, मूल उपादान क्यों नहीं                |  |
| प्रमाणों के प्रतिपादन का प्रयोजन         | २७०–२७१                                   |  |
| प्र १—५२                                 | भूतों में चैतन्य संभव नहीं २५०            |  |
| प्रमागालक्षगा सूव के पदों का भ्रन्य      | भृत्य का दृष्टान्त प्रकृतिस्वभाव          |  |
| ग्रर्थ ३८                                | में १५२                                   |  |
| प्रमाहोने की प्रक्रिया ३७-३८             | भेकी दृष्टान्त नियमोल्लंघन                |  |
| प्रलयकाल में ग्रात्मा भ्रविवेकी ४०       | में १७६१७७                                |  |
| प्रवृत्तियों से वचना सुखहेतु १७३–१७४     | भेद में षष्ठी-व्यवहार का                  |  |
| प्रग्णायाम क्या है १३३                   | विवेचन २५५                                |  |
| फलप्राप्ति में ईश्वर का ग्रनुपयोग        | भोक्ता स्रीर भोग्य २२                     |  |
| १६६–१६७                                  | भोग-ग्रपवर्ग चेतन की स्थिति के            |  |
| फलभोग ईश्वरप्रेरणा विना संभव             | <b>भ्र</b> नुसार ६०                       |  |
| नहीं १६५-१६६                             | भोग [ग्रात्मा के] का ग्राधार देह          |  |
| फलसिद्धि कर्मों द्वारा १६६               | <b>११६</b> –१२०                           |  |
| बन्ध भ्रविवेक से १४७                     | भोगक्या है ५३                             |  |
| बन्ध-कारण ग्रज्ञान १२८                   | भोग, चेतन ग्रात्मा को होता है             |  |
| बन्ध-मोक्ष ग्रात्मा के १५८               | <b>५</b> ३, २ <b>५</b> १                  |  |
| बन्ध-मोक्ष प्रकृति के कैसे १५७           | भोग पुरुषकर्माजित है २५१                  |  |
| बीजांकर दष्टान्त २६०                     | भोग से म्रात्मा में विकार नहीं            |  |
| बुद्धि म्रादि, नित्य म्रात्मा नहीं २४६   | ५३–५४                                     |  |
| बुद्धि श्रादि साधनमात्र हैं २७६          | भोगसे रागकी शान्ति नहीं १८७               |  |
| बुद्धि [ग्राद्यकार्य] का स्वरूप २५       | भोगापवर्ग-सिद्धि, ईश्वरप्रेरणामात्र       |  |
| बुद्धि का स्वरूप, उसके कार्य ६६-६७       | से नहीं ६०−६१                             |  |
| बुद्धि के प्राधान्य में दृष्टान्त        | भ्रम ग्रल्पज्ञ ग्रात्माको ३२              |  |
| ११३-११४                                  | भ्रम-दृष्टान्त विवेचन ३१                  |  |
| द्विनैर्मल्य से विवेकज्ञान २८३           | भ्रान्ति का ग्राघार कौन ३१-३२             |  |
|                                          |                                           |  |

भ्रान्तिस्थलों में प्रतीति का ग्राधार वस्तुभूत तत्त्व 30 मंगलाचरण विचार 258-254 मिएा का दृष्टान्त, ईश्वर के ऋधिष्ठा-तृत्व में ४७ मन ग्रगुपरिमागा है १२२-१२३ गान जभयात्मक है १०१ मन की ग्रन्नमयता का विवेचन १२३ मन निरवयव नहीं २३८ मन व्यापक नहीं २३७ मलिनचित्त में उपदेशबीज का श्रंकुर नहीं १८६ मलिनदर्पण-सद्श ग्रशुद्ध चित्ता में ज्ञानोदय नहीं 956-980 महत्तत्त्व ग्रादि की कार्यता में प्रमाण o e-3 3 'महाकल्प' कितना काल है १८३-१८४ मुक्त भ्रवस्था में बन्धयोग नहीं २६१-२६२ मुक्त भ्रात्माभ्रों पर प्रकृति का प्रभाव क्यों नहीं १५६ मुक्त के लिए प्रधान-निवृत्ति क्यों१५६ मुक्त के लिए सृष्टि नहीं २७४ मुक्त को उपभोग क्यों नहीं २७६ मुक्ति, ग्रिंगमादि प्राप्ति नहीं २४३ मुक्ति ग्रवस्था का ग्रनुभव २४५ मुक्ति, श्रानन्दाभिव्यक्ति नहीं 355 मुक्ति, इन्द्रादि पदप्राप्ति नहीं २४३ मुक्ति-कारण निश्चित है १२५ मुक्ति का वास्तविक स्वरूप २४४ मुक्ति का साधन ज्ञान १२७-१२८ मुक्ति की प्रशंसा ग्रानन्दरूप में २३६ मुक्ति के लिए ज्ञान-कर्म का समुच्चय-

विकल्प नहीं १२६ मुक्ति केवल दु:खनाश है २६२–२६३ मुक्ति, देशादिलाभ नहीं मुक्ति, भागभागिसम्बन्ध नहीं 283 मुक्ति, वस्तूपरागका उच्छेद नही २४१ मुक्ति, विशेषगुगोच्छेद नहीं २४० मुक्ति, विशेषस्थानप्राप्ति नहीं २४० मुक्ति, सर्वोच्छेद नहीं २४१-२४२ मुक्ति से समाधि-सुपुष्ति का भेद २४४ मूल उपादान का स्वरूप २७२ मूल उपादान की विभुता २७१-२७२ मूल उपादान त्रिगुणात्मक है २७४ मूल उपादान में किया २७२ मोक्ष का प्रयोजक विवेक १५७ मोक्षकाल महाकल्पपर्यन्त १८४ मोक्ष का साधन विवेकज्ञान 38-3X मोक्ष का स्वरूप २ मोक्ष के उत्कर्ष में श्रुति का प्रमाए। ५ मोक्ष संसाररूप नहीं मोक्ष से भ्रनावृत्ति का तात्पर्य मोक्ष से ग्रावृत्ति **१**८३—१८४ मौलिक भ्रयं दस १४३ यज्ञ याग भ्रादि के प्रति कपिल की भावना Ę यज्ञ याग ग्रादि मोक्ष के साधन ሂ यज्ञ याग श्रादि सीधे मोक्ष साधन नहीं ५-६ यज्ञोपासक दृष्टान्त १5१-१5२ ययाति राजा का दृष्टान्त १८८ योग के भ्रंग 835 योगजशक्ति का प्रभाव १इ१ योगसिद्धियां संभव २५० योगी-प्रत्यक्ष की विशेषता ४२

| रज्जु में सर्प की भ्रान्ति           | ₹१     |  |
|--------------------------------------|--------|--|
| रज्जु-सर्पं का दृष्टान्त प्रकृति-    |        |  |
| <b>ग्रौ</b> दासीन्य में १५           | ४–१५५  |  |
| रागशान्ति भोग से नहीं                | १८७    |  |
| राजपुत्र का ृष्टान्त                 | १६५    |  |
| राजस कर्मों से मध्यगति               | १४५    |  |
| लय का स्वरूप                         | २६     |  |
| लोकान्तर से ग्रावृत्ति               | १८३    |  |
| <b>व</b> स्तु का नाश क्या है         | ६१     |  |
| वस्तु. का सर्वथा नाश नहीं होत        | ग द-६  |  |
| वस्तुसे वस्तुकी सिद्धि प्रामाणिक ३२  |        |  |
| वाच्यवाचक सम्बन्ध ग्रर्थ-शब्द        |        |  |
| का                                   | २१६    |  |
| वामदेव का दृष्टान्त                  | १८०    |  |
| विकारवैविध्य में कर्मभेद निमित्त १४६ |        |  |
| विधिवाक्य ग्रथंबोधक                  | २१६    |  |
| विपर्यय ग्रादि के भेदों की           |        |  |
| तालिका १४                            | १–१४२  |  |
| विपर्यय के ग्रावान्तर भेद            | १३७    |  |
| विपर्यय के भेद                       | १३५    |  |
| विरक्त को श्रात्मज्ञान १०            | 8-1=1  |  |
| विरक्त को मोक्षसिद्धि                | 59-55  |  |
| विरोचन का दृष्टान्त १७               | 309-00 |  |
| विवेक के लिए श्रवण भ्रादि का         |        |  |
| उ ायोग                               | २६४    |  |
| विवेकज्ञान परम्परा से                | २८२    |  |
| विवेकज्ञान मोक्ष-साधन है             | 38-3X  |  |
| विवेकज्ञान शुद्ध बुद्धि द्वारा       | २६६    |  |
| विवेकज्ञान होने पर भी                |        |  |
| प्रारब्ध-भोग                         | १६१    |  |
| विवेकसिद्धि का उपाय                  | १६०    |  |
| विवेक से नि:शेष दु:खनिवृत्ति १६४     |        |  |
| विवेक होजाने पर प्रकृति की           |        |  |

ग्रप्रवृत्ति १५३ विषमव्याप्ति का स्वरूप ५०-५१ वृत्ति-विलष्ट, ग्रविलष्ट १०७-१०८ वृत्तिनिरोध के उपाय १३२-१३४ वृत्ति-निवृत्ति में ग्रात्मा की स्थिनि १०८ वृत्तिरूप विवेकज्ञान मोक्ष-साधन नहीं 80-85 वेद ग्रपौरुषेय क्यों है २२२ वेद के स्थत: प्रामाण्य का श्राधार २२५ वेद, ध्वनिरूप की ग्रनित्यता २२१-५२२ वेदनित्यता में अपीरुषेयता कारण नहीं २२३ वेद ऐं भ्रम ग्रादि दोष नहीं प्र१ वेदार्थ की म्रतीन्द्रियता 385 वेदार्थ की प्रतीति कैसे २१५ वैराग्य का उपाय १८८ वैराग्य, श्रवणमात्र से नहीं वैराग्य से समाधिलाभ १३४-१३५ वैषयिक सुख, दु:खरूप २५७ व्यक्तिभेद का कारण कमंभेद १२०-१२१ व्यतिरेकव्याप्ति का स्वरूप 'व्यापी' पद का विशिष्ट ग्रर्थ व्याप्ति, आधेयशक्ति नहीं व्याप्ति का स्वरूप ४६-५०, २१२ व्याप्ति, तत्त्वान्तर नहीं 🥕 व्याप्तिनिश्चय कैसे २११-२१३ व्याप्तिनिश्चय से ग्रनुमान संभव २१५ व्याप्तिविषयक विवेचन २१३-२१४ व्याप्ति, स्वरूपशक्ति नहीं २१४-२१५

व्याप्ति, हेतु का सहज धर्म २१६ 'व्योमवत्' दृष्टान्त विचारणीय २५४ शक्तिग्रह के तीन साधन २१७-२१८ शब्द-ग्रथं का सम्बन्ध २१६ शब्द की ग्रभिधा शक्ति सहज २१७ शब्दप्रमाण का लक्षण ५१ शास्त्र का उपसंहार 737 शास्त्र के चार व्यूह 7-3 शास्त्रारम्भ का प्रयोजन 9-6 शुक का दृष्टान्त १८६ शुमकमांनुष्ठान श्रात्म्ज्ञान में £38 सहायक श्येन का दृष्टान्त 245-246 **ष**ट्पद का दृष्टान्त १७४–१७५ संकल्पशक्ति के उपयोग का फल **१३०-१३१** सकामकर्म ग्रविवेक को नहीं 34 हटाता सकाम कर्म मोक्ष के साधन नहीं 38 संघनिवास योगविरोघी १७१-१७२ संघात से पुरुष का अनुमान 22 सत्कार्यवाद में दोष का परिहार ६१ सत्कार्यवाद-सिद्धि में हेतु 48-40 सत्कार्यसिद्धान्त में दोषकथन Ę٥ सत्र्याति ग्रयुक्त २२६-२२७ सत्त्व ग्रादि त्रिगुग् का स्वरूप ६७ सत्त्व ग्रादि त्रिगुण तथा ग्राधुनिक भौतिकी ६७–६८ सत् से सत् का परिएाम २५० सदसत्ख्याति प्रामाणिक २२८ सनन्दनाचार्यमत श्रात्म-प्रकृतिसंपर्क में २६१ समव्याप्ति का स्वरूप

समाधि के लिए स्थाननियम नहीं २६७ सर्ग ग्रीर प्रलय की विशेषता सर्गनिवृत्ति किसके लिए १५३-१५४ सर्गनिवृत्ति में सूद-दृष्टान्त सर्गरचना के निमित्त **२**५५–२५६ सर्गस्थिति विवेक होने तक सर्प का दृष्टान्त 803-808 संसार का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं 53-58 सात्त्विक कर्मों से ऊर्ध्वगति १४४ सामान्यतोदृष्ट श्रनुमान से श्रात्मां का निश्चय y 3 सामान्यतोदृष्ट भ्रनुमान से प्रकृति की सिद्धि **५२**–५३ सारमात्र की उपादेयता १७४-१७५ सिद्धार्थवाक्य अर्थबोधक सिद्धि उपदेशमात्र से नहीं २६२ सिद्धि के ग्रवान्तर भेद 986-880 सिद्धि के भेद १३६-१३७ सिद्धि-प्राप्ति के उपाय **२**४०-२५१ सुखादि का भ्रनुभव भ्रात्म-परिणाम का प्रयोजक नहीं 38 मुखादि की अनुभूति, भोग है ५३ सुषुप्ति भ्रादि भ्रवस्था भ्रौर भ्रात्मा ७७ सुषुप्तिदशामें ग्रविवेक 80 सुषुप्ति में श्रर्थज्ञान क्यों नहीं **२४**५-२४६ सूक्ष्म [देह] के लिए 'देह' पद का प्रयोग १२१ सूक्ष्मशरीर के घटक भ्रवयव १२० सूक्ष्मशरीर में तन्मात्र का समावेश **१**२१-१२२ सूत्रकार का दुष्टान्त १२४

सृष्टि का प्रवाह निरन्तर २७६
सृष्टि परार्थ है ६२, १५०, २७४
सृष्टि प्रवाह सीमित नहीं ६६
सृष्टिवैचित्र्य कर्मवैचित्र्य से २७४
सौभरि मुनि का दृष्टान्त १६७
स्थूल कार्य से तन्मात्र का अनुमान २०
स्थूलभूतों की उत्पत्ति ११५

स्थूलशरीर की उत्पत्ति ११५-११६ 'स्वकमं' की व्याख्या १३४ स्वप्न-जागर दृष्टान्त १२६ स्वप्नस्थलों में प्रतीति का ग्राधार बस्तुभूत तत्त्व ३०-३° हंसक्षीर का दृष्टान्त १८४-१८५

# परिशिष्ट २

## प्रथमाध्याय के प्रक्षिप्त ३५ सूत्रों की व्याख्या (प्रचलित सूत्रक्रमानुसार २०—५४ संख्या तक)

## नाविद्यातोऽप्यवस्तुना बन्धायोगात् ।

श्रविद्या से भी आत्मा का बन्ध नहीं होता, क्यों कि जो स्वयं वस्तु नहीं है उसके द्वारा बन्ध कैसे होगा। श्रद्धैतवादी नवीन वेदान्तियों का मत है, कि यह जगत् श्रविद्या (माया-श्रज्ञान) का परिणाम है। श्रविद्या स्वयं वस्तुरूप नहीं, इसलिए जगत् का श्रस्तित्व भी वास्तिविक नहीं। जो स्वयं श्रवस्तु है, वह बन्ध का कारण नहीं माना जासकता। स्वप्न में दृष्टिगोचर होती हुई रस्सी किसीको भी बांधने में श्रसमर्थ होती है, वही श्रवस्था श्रविद्या द्वारा श्रात्मा के बन्धन में सम-भ्रनी चाहिए।।

## वस्तुत्वे सिद्धान्तहानिः।

श्रविद्या के वस्तु होने पर सिद्धान्त की हानि है। यदि श्रविद्या को वस्तु-भूत तत्त्व माना जाता है, श्रौर फिर उसे श्रात्मा के बन्ध का कारण स्वीकार किया जाता है, तो नवीन वेदान्तियों के श्रिभमत श्रद्धैत सिद्धान्त की हानि होजाती है। ब्रह्म के श्रितिरक्त एक श्रौर वस्तुभूत तत्त्व 'श्रविद्या' नामक मान लिया जाता है, तब श्रद्धैत न रहकर द्वैत की प्राप्ति होजाती है।

इन्हीं सूत्रों के आधार पर प्रक्षेप्ता, बौद्धमत का भी प्रत्याख्यान करना चाहता है, क्यों कि नवीन वेदान्त का मायावाद बौद्धमत से पर्याप्त समानता रखता है। विज्ञानवादी बौद्ध और नवीन वेदान्त मत में केवल इतना अन्तर है कि पहला केवल विज्ञान को क्षिणिक और दूसरा नित्य मानता है। उनके दर्शन की शेष अर्थ-प्रतिपादन प्रक्रिया प्रायः समान है। इसप्रकार बौद्धमतानुसार भी अवस्तुभूत अविद्या बन्ध का कारण संभव नहीं। यदि उसे वस्तुभूत माना जाए, तो क्षिणिक विज्ञान ही एक तत्त्व है, इस बौद्ध सिद्धान्त की हानि होती है।।

इसके ग्रतिरिक्त-

#### विजातीयद्वैतापत्तिश्च ।

विजातीय द्वैत की ग्रापत्ति-प्रसक्ति होजाती है। विज्ञान से विजातीय ग्रर्थात् विलक्षण तत्त्व है भ्रविद्या, उसको वास्तविक तत्त्व मानने पर विज्ञान से भिन्न जातिवाला एक ग्रौर तत्त्व स्वीकार कर लिया जाता है। विज्ञानवादी बौद्ध क्योंकि विज्ञान को क्षिणिक मानता है, इसलिए प्रतिक्षण परिवर्त्तमान विज्ञान में सजातीय द्वैत तो है, पर ग्रब विज्ञान से विलक्षण ग्रविद्या को भी वस्तुतत्त्व मान लेने से विजातीय द्वैत की भी प्राप्ति होजाएगी। इस ग्रापित्त के कारण ग्रविद्या को श्रात्मा के बन्ध का निमित्त नहीं माना जासकता।

नवीन वेदान्तमत में तो सजातीय या विजातीय किसीप्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं किया गया। क्योंकि वहां एकमात्र ब्रह्म सत्य तत्त्व हैं, न उसके समकक्ष कोई अन्य सजातीय तत्त्व और न विजातीय। फलतः इन सूत्रों के आधार पर इतने अंश में नवीन वेदान्त मत का भी प्रत्याख्यान होजाता है।।

ग्रविद्या का स्वरूप बतलाता है---

## विरुद्धोभयरूपा चेत्।

सत् ग्रोर श्रसत् ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, ग्रीर इन दोनों से विरुद्ध सद-सिंद्धलक्षरण, ऐसा रूप श्रविद्या का है। श्रभिप्राय यह है कि श्रविद्या न सत् है न श्रसत् है, न सदसत् है ग्रीर न सदसदुभयविलक्षरण है, पर वह है श्रवश्य। श्रविद्या का ऐसा स्वरूप मान लेने पर—श्रद्धैत मत श्रथवा विज्ञानवादी बौद्धमत में सजातीय या विजातीयरूप द्वैत की ग्रापित्त का कोई दोष नहीं ग्राता। क्योंकि ऐसी श्रविद्या को ब्रह्म या विज्ञान का न सजातीय कहा जासकता ग्रीर न विजातीय।

भ्रविद्या के ऐसे स्वरूप का मिरिहार करता है-

### न ताहक्पदार्थाप्रतीतेः।

आशंकावादी की ओर से प्रथम सूत्र में जो अविद्या का स्वरूप बताया गया है वह युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसे पदार्थ की कहीं प्रतीति नहीं होती, और न ऐसा पदार्थ होना संभव है। साधारण रूप से अविद्या प्रज्ञान का नाम है, जो बन्ध का कारण समभा जाता है, ज्ञान होजाने पर प्रज्ञान नहीं रहता, और तब आत्मा भी बन्ध से छूट जाता है।

> अविद्या को अतिरिक्त पदार्थ क्यों न मान लिया जाए, क्योंकि— न वयं षट्पदार्थवादिनो वैशेषिकादिवत् ।

हम वैशेषिक म्रादि के समान नियत पदार्थवादी नहीं है, पदार्थ छह ही होते हैं, म्रह्मवा नैयायिक सोलह ही पदार्थ मानते हैं, हम इसप्रकार पदार्थों की नियत संख्या नहीं मानते, ऐसी म्रवस्था में यदि म्रविद्या कोई ऐसा पदार्थ सिद्ध होता है जो विलक्ष एस्वरूप है, तो इसमें कोई म्रापित नहीं।।

इसका समाधान करता है— अनियतत्त्वेऽपि नायौक्तिकस्य संग्रहोऽन्यथा बालोन्मत्तादिसमत्वम् । ग्रनियत पदार्थवादी होने पर भी जो पदार्थ युक्ति प्रमाण ग्रादि से सिद्ध नहीं होता, उसका संग्रह करना श्रर्थात् उसे स्वीकार करना युक्त नहीं । क्योंकि ऐसा मानने पर अर्थात् विना युक्ति प्रमाण के ही किसी पदार्थ की सत्ता स्वीकार करने पर वह कथन बालकों अर्थात् मूखों और उन्मत्त अर्थात् पागलों के कथन के समान माना जाएगा। फलतः आत्मा के बन्ध का कारणभूत कोई अविद्या नाम का विलक्षण तत्त्व स्वीकार किया जाना युक्ति प्रमाण के अनुकूल नहीं है।।

विज्ञानिभक्ष का विचार है कि अगले सूत्र आत्मबन्ध के विषय में अन्य नास्तिक मतों के प्रत्याख्यान के लिए लिखे गए हैं। अनिरुद्ध ने स्पष्ट ही बौद्धमत के निरास में इनका निर्देश किया है। नास्तिक अथवा बौद्ध कहता है, कि क्षणिक बाह्यविषयों की वासना का संपर्क आत्मा के बन्ध का कारण है, इस मत में दूषण देने के लिए सूत्र लिखा गया—

#### नानादिविषययोपरागनिमित्तकोऽप्यस्य ।

न, श्रनादिविषयोपरागिनिमत्तकः, श्रिष, श्रस्य । [श्रस्य ] इस श्रात्मा का बन्घ [श्रनादिविषयोपरागिनिमत्तकः] श्रनादि विषय वासनाश्रों के संपर्क से होने वाला [श्रिष] भी [न] नहीं हैं। बौद्ध मत में विषय बाह्य कहे जाते हैं श्रीर विज्ञान-रूप श्रात्मा श्रान्तर, बाह्य श्रीर श्रान्तर का परस्पर संपर्क संभव न होने से श्रात्म-बन्घ का उपर्युक्त निमित्त युक्तियुक्त नहीं है।।

ग्रगले सूत्र से इसी हेतु को स्पष्ट किया— न बाह्याभ्यन्तरयोरुपरञ्ज्योपरञ्जकभावोऽपि देशव्यवधानात् स्रुष्टनस्थपाटलिपुत्रस्थयोरिव ।

बौद्धमत में विज्ञानरूप परिच्छिन्न झात्मा देह के झन्दर स्थित माना जाता है, उसका बाह्य विषय के साथ उपरञ्ज्य-उपरञ्जकभाव संभव नहीं, इन दोनों की स्थिति में देश का व्यवधान होने से, परस्पर ब्यवहित वस्तु श्रों में से कोई भी एक दूसरी को अपने घर्मों से उपरक्त नहीं कर सकती। जैसे स्नुष्टन नगर में स्थित स्फिटिक पर पाटलिपुत्र में स्थित जपाकुसुम का उपराग नहीं पड़ सकता। इसी-प्रकार बाह्य विषयों का उपराग झान्तर झात्मा (विज्ञान) पर न होने से विषयोप-

रै. अब से लगभग २००० वर्ष से पहले कुरुक्षेत्र (थानेसर) से पूर्व-उत्तर की छोर प्रायः ५० मील की दूरी पर यह एक प्रसिद्ध एवं उस्नत नगर था। उसके शीध्र अनन्तर ही यह नगर ध्वस्तप्राय होगया। बावशाही समय में यमुना की पिश्चमी नहर इस प्रदेश से होकर निकाली गई। अब भी यहां पर ध्वस्त खेड़ा पड़ा हुआ है, और 'सुग' नाम का गांव विद्यमान है। पाटलिपुत्र अब पटना नाम से प्रसिद्ध है। यह विक्रम संवत् से लगभग ५००-६०० वर्ष पूर्व बसाया गया था। इसके अनन्तर प्रायः पांचसौ वर्ष का ऐसा समय था, जिस अन्तराल में ये बोनों नगर अपनी उस्नत अवस्था में विद्यमान रहे। यही समय था, राग स्रात्मा के बन्ध का कारए। नहीं माना जासकता ॥

वौद्ध कहता है, जैसे अन्य मतों में इन्टियां विषयदेश में जाकर अन्तःकरण् द्वारा आत्मा के साथ विषयों का संपर्क स्थापित करती है, वैसे हमारे मत में विज्ञान-रूप आत्मा ही विषयदेश में उपस्थित होकर उनके माथ संपर्क स्थापित कर लेता है, इसप्रकार विषयों के साथ यह संपर्क आत्मा के बन्ध का कारण संभव होसकता है। इसके समाधान के लिए मूत्र लिखा—

#### द्वयोरेकदेशलब्धोपरागान्न व्यवस्था ।

यदि यह माना जाए, कि विज्ञान हुए ग्रान्तर ग्रात्मा किसी एक विषय के साथ संपर्क प्राप्त कर बन्धन में ग्राजाता है, तो मुक्त ग्रात्मा का भी विषय के साथ संपर्क संभव होने से वह भी बन्ध में ग्राजाएगा। यह स्थित बद्ध ग्रीर मुक्त दोनों के लिए समान होने से इस विषय में कोई एक व्यवस्था नहीं बनाई जासकती। फलतः ग्रात्मा के बन्ध का उपर्युक्त कारण बताए जाने पर बद्ध ग्रीर मुक्त की कोई व्यवस्था नहीं रहनी, ग्रतः ग्रात्मा के बन्ध का यह कारण ग्रयुक्त है।।

इस विषय में बौद्ध पुनः कहता है-

#### अदृष्टवशाच्चेत् ।

बन्ध ग्रीर मुक्त की व्यवस्था ग्रदृष्ट के कारण होजाएगी। ग्रदृष्ट धर्म-विशेष बद्ध ग्रात्मा का संपर्क विषय के साथ होने देगा, मुक्त का नहीं, क्योंकि मुक्त के साथ ग्रदृष्ट का संबन्ध नहीं रहता।।

इसप्रकार यदि श्रदृष्ट कारण के श्राधार पर व्यवस्था को ठीक रखने का प्रयत्न किया जाए, तो वह भी युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि—

#### न द्वयोरेककालायोगाद्पकार्योपकारकभावः।

विज्ञान रूप श्रात्मा बौद्धमत में क्षिणिक माना जाता है, जिस क्षण में विज्ञान में धर्म का उद्भव होता है, उसी क्षण में उपभोग नहीं होसकता, धर्म स्वरूप का लाभ करने पर ही भोग को पैदा करेगा। श्रतः अदृष्टयुक्त विज्ञान कर्ता तथा भोग-युक्त विज्ञान भोक्ता रहता है, इन दोनों कर्ता श्रीर भोवतारूप विज्ञानों की एक क्षण में अवस्थिति संभव नहीं। इसलिए पहला कर्त्ता विज्ञान अगले क्षण में होने वाले भोक्ता विज्ञान का उपकार करेगा, यह बात बन नहीं सकती, अर्थात् कर्ता में रहने वाले श्रदृष्ट से भोक्ता में विषयोपराग नहीं होसकता। क्योंकि वे दोनों विज्ञान एक दूसरे से सर्वथा पृथक् क्षणों में प्रपना श्रस्तित्व रखते हैं। फलतः विज्ञानवाद में विषयोपराग को श्रात्मा के बन्ध का कारण बताना एक्तिसंगत नहीं है। जब इन सूत्रों का प्रक्षेप सांख्यखडध्यायों में बौद्धादि मतों के निरास के लिए किया गया। देशव्यवधान बताने के लिए श्रपने समय के प्रसिद्ध नगरों का नामो-लेख युक्तिसंगत है।

बौद्ध पुनः कहता है, कि इस युक्ति का इतना ही तात्पर्य है, कि एक ग्रिष-करण में रहने वाले अदृष्ट के द्वारा भिन्न अधिकरण में कोई भोग अथवा उपकार नहीं किया जासकता। परन्तु इसके दिपरीत देखा जाता है कि पुत्र की कामना करने वाला पुरुष पुत्रेष्टि का अनुष्ठान करता है और उस अनुष्ठान से होने वाला पुत्र उपकृत होता है, इसी भाव को सूत्र से कहा—

## पुत्रकर्मवदिति चेत्।

जैसे पुत्रविषयक कर्म का अनुष्ठान पिता करता है, पर उससे पुत्र का उप-कार होता है, इसीप्रकार भिन्न अधिकरण में रहने वाले अदृष्ट के द्वारा अन्य अधि-करण में भी विषयोपराग संभव होसकेगा, और वह आतमा के बन्ध का कारण बन सकता है, यदि ऐमा कहा जाए, तो यह भी युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि पुत्रेष्टि का उदाहरण बौद्ध मत में कसौटी पर ठीक नहीं उतरता।।

इसी म्रर्थ को सूत्रद्वारा कहा---

नास्ति हि तत्र स्थिर एकात्मा यो गर्भाधानादिना' संस्क्रियते।

क्योंकि बौद्धमत में कोई एक स्थिर ग्रात्मा नहीं है, जो पुत्रे िट द्वारा गर्भा-धानादिविषयक ग्रनुष्ठानों से संस्कारयुक्त किया जावे । जिन मतों में ग्रात्मा क्षािण्यक नहीं है नित्य है, वहां वह ग्रात्मा विद्यमान है जो पिता द्वारा ग्रनुष्ठित पुत्रे िट से संस्कारयुक्त किया जाता है ग्रीर पुत्ररूप में प्राप्त होता है । इसलिए नित्यात्मपक्ष में दृष्टान्त की ग्रसिद्धि नहीं है । क्योंकि बौद्धमत में विज्ञानरूप ग्रात्मां क्षािणक है, ग्रतः पुत्रेष्टि का दृष्टान्त इस मत में ग्रसिद्ध है । फलतः एक ग्रधिकरण् में रहने वाले ग्रदृष्ट से ग्रन्य ग्रधिकरण् में विषयोपराग संभव नहीं होसकता, इस-लिए बाह्य ग्रनादि विषयोपराग को ग्रात्मा के बन्ध का कारण मानना ग्रसंगत है ।।

श्रात्मा की स्थिरता को सहन न करता हुन्ना बौद्ध कहता है, कि न केवल श्रात्मा प्रत्युत वस्तुमात्र क्षिण्क हैं, इसलिए जैसे ग्रात्मा क्षिण्क है, उसका बन्ध भी क्षिणिक है, इसका कारण चाहे कोई भी हो ग्रथवा न हो, प्रत्येक वस्तु को क्षिणक स्वीकार करना ही चाहिए। इसी ग्रथं को सूत्र से कहा—

#### स्थिरकार्यासिद्धेः क्षणिकत्त्वम् ।

कोई भी तत्त्व स्थिर नहीं होता। स्थिर वस्तु के सिद्ध न होने के कारण प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, बन्ध ग्रादि भी सब क्षिणिक है। घट, पट, पृथ्वी, जल ग्रादि सब पदार्थ क्षिणिक है। उनमें प्रतिक्षण बरादर परिवर्त्तन होता रहता है, यदि ऐसा न हो, तो उनका कभी ग्रन्त समय न ग्राना चाहिए, पर ऐसा संभव नहीं, इसलिए क्षिणिकसिद्धान्त का निश्चय होता है। बौद्धदर्शन के ग्रनुसार प्रत्येक सद्धस्तु क्षणिक

१. ग्रनिरुद्ध ने 'गर्भाधानकर्मणा' ऐसा पाठ दिया है। ग्रर्थ में कोई भेव नहीं है।

है, जँसे दीपशिखा (दीपक की ली) देखने में एक प्रतीत होती है, परन्तु प्रत्येक क्षण में ग्रन्य-ग्रन्य नई ली निकलती रहतो है, ऐसे ही प्रत्येक स्थिर जैसी दीखने वाली वस्तु वस्तुतः क्षणिक एवं परिणामी है, फलतः स्थिर वस्तु संभव न होने से प्रत्येक पदार्थं क्षणिक माना जाना चाहिए।।

प्रक्षेप्ता सूत्रकार समाधान करता है-

#### न प्रत्यभिज्ञाबाधात्।

पूर्वसूत्र से 'क्षणिकत्वम्' पद की यहां ग्रनुवृत्ति ग्राती है। पहले ग्रनुभूत वदायं का जो पुनः कालान्तर में ग्रनुभव होता है, उसे प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। जिस देवदत्त को मैंने वाराणसी में गतवर्ष देखा था, उसीको ग्राज मथुरा में देख रहा हूं, ऐसा ज्ञान प्रत्यभिज्ञा है। यदि प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण में बदलती रहती है, तो प्रत्यभिज्ञा की बाधा होजाएगी, ग्रर्थात् ऐसा ज्ञान किसीको न होना चाहिए, क्योंकि वाराणसी में गतवर्ष विद्यमान देवदत्त इतने कालान्तर में क्षणिकवाद के ग्रनुसार वही देवदत्त नहीं रह सकता। परन्तु प्रत्येक वस्तु के विषय में इसप्रकार का यथार्थज्ञान बरावर होता रहता है, इसलिए क्षणिकवाद प्रत्यक्ष ग्रनुभव के विषय व्यार्थज्ञान बरावर होता रहता है, इसलिए क्षणिकवाद प्रत्यक्ष ग्रनुभव के विषद्य जा पड़ता है, ग्रतः ग्रमान्य है। ऐसी ग्रवस्था में ग्रात्मा का बन्ध ग्रौर उसके कारण, क्षिणिक नहीं माने जासकते। वस्तुतः दीपशिखा ग्रादि में भी क्षणिक होने का भ्रम होजाता है, क्योंकि एक दीपशिखा के परिणत होने ग्रौर बने रहने तक कितने ग्रनेक क्षण लग जाते हैं, इसका परिगणन नहीं होपाता, सूक्ष्मकाल होने से उसके क्षणिक होने की ग्रान्ति होजाती है।।

वस्तु के क्षणिक माने जाने पर प्रत्यिभज्ञा सादृश्य के ग्राधार पर मानर्ला जावे, तब क्षिण्यकवाद में कोई बाधा न होनी चाहिए । प्रक्षेप्ता सूत्रकार दोषान्तर उपस्थित करता है—

#### श्रुतिन्यायविरोधाच्च ।

'न' श्रीर 'क्षिणिकत्व' पदों की पूर्वसूत्रों से श्रनुवृत्ति श्राती है। प्रत्यभिज्ञा का श्राधार सादृश्य नहीं कहा जासकता, क्योंक श्रुतिप्रतिपादित युक्तियों से इसका विरोध होजाता है। उपनिषद् में कहा है 'सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्' (छा० ६।२।१) 'कथमसत: सज्जायेत' (छा० ६।२।२) श्रपने प्रादुर्भाव से पहले भी जगत् सत् श्रवस्था में रहता है, क्योंकि श्रसत् से सत् उत्पन्न नहीं होसकता। सत् श्रसत् क्ष्प में श्रीर श्रसत् सत् रूप में कभी परिएगत नहीं होता, यह एक निर्वाध व्यवस्था है। इसिलए प्रत्येक पदार्थं को क्षिणिक कहना श्रयुक्त है। इसी कारण प्रत्यिभज्ञा का श्राधार सादृश्य नहीं कहा जासकता, सादृश्य श्राधार तभी संभव होसकता है, जब प्रत्येक सत् पदार्थं का क्षिणिकत्व प्रमाणित होजाए। प्रत्यभिज्ञा का श्राधार सादृश्य श्रनुभव के भी विरुद्ध है। यह किसीको श्रनुभव नहीं होता, कि

जिस देवदत्त को मैंने काशी में देखा था, उसके सदृश देवदत्त को मैं मथुरा में देख रहा हूं, प्रत्युत ग्रनुभन यह होता है, कि मैं उसी देवदत्त को मथुरा में देख रहा हूँ।। हष्टान्तासिद्धेश्च।

'न' ग्रौर 'क्षणिकत्त्व' पदों की ग्रनुवृत्ति यहां भी है। दृष्टान्त की ग्रसिद्धि से भी पदार्थों का क्षणिक होना ग्रयुक्त है। दीपशिखा ग्रादि की क्षणिकता किसी हेतु से सिद्ध नहीं है, ग्रतः क्षणिकता की सिद्धि के लिये यह दृष्टान्त ग्रसंगत है।।

क्षिणिकवाद में कार्यकारणभाव भी नहीं बनता। प्रत्येक वस्तु क्षणिक होने से जिस क्षण में स्वयं उत्पन्न होती है, उसी क्षणा में कार्य को उत्पन्न करेगी, श्रयवा स्वयं उत्पन्न होकर क्रमशः ग्रनन्तरकाल में करेगी? पहला विकल्प संगत नहीं क्योंकि—

#### युगपज्जायमानयोर्न कार्यकारराभावः ।

जो वस्तु युगपत् म्रर्थात् एककाल में उत्पन्न होती है, उनका परस्पर कार्य-कारणभाव नहीं होता। जैसे बछड़े म्रादि के सिर पर एक साथ दोनों सींग निकलते हैं, उनमें से कोई एक दूसरे का कार्य या कारण होना संभव नहीं।।

ग्रन्तिम विकल्प भी ग्रसंगत है, क्योंकि---

#### पूर्वापाये उत्तरायोगात् ।

क्षाणिकवाद में वस्तु जिस क्षण में उत्पन्न होती है, उसी क्षण में नष्ट भी होजाती है, तब उत्पत्तिक्षण में ही उसका ग्रपाय ग्रर्थात् विनाश होजाने पर ग्रागे उत्पद्यमान वस्तु के साथ उसका ग्रयोग ग्रर्थात् सम्बन्ध न होने से, उन दोनों का परस्पर कार्यकारणभाव संभव नहीं। यदि कारणवस्तु कार्योत्पत्तिक्षण तक ठहर जाती है, तो क्षिणिकवाद का सिद्धान्त नष्ट होजाता है।।

> कार्यकारणभाव के ग्राघार पर ग्रन्य दोष उपस्थित करता है— तद्भावे तदयोगादुभयव्यभिचारादपि न।

प्रत्येक वस्तु क्षिणिक होने से जिस क्षण में कारणवस्तु की विद्यमानता है, उस क्षण में कार्यवस्तु प्रविद्यमान रहती है, जब कार्यवस्तु प्रकट में प्राती है, उस क्षण में कारणवस्तु का ग्रस्तिस्व नहीं रहता। इसप्रकार इन दोनों का सर्वथा ग्रयोग ग्रथीत् ग्रसम्बन्ध बना रहता है। किसी तरह इन दोनों का सम्बन्ध न होने की ग्रवस्था में इनका ग्रन्वय-व्यितरेक स्थापित नहीं किया जासकता, जो कार्यकारण-भाव का प्रयोजक है। कारण के होने पर कार्य का होना ग्रन्वय तथा कारण के न होने पर कार्य का न होना व्यितरेक कहाता है। क्षिणिकवाद में इन दोनों का व्यिमचार होने से यह वाद ग्रसंगत है। क्योंकि यहां कारण के न रहने पर कार्य का होना माना जाता है, श्रीर कारण के रहने पर कार्य नहीं होता।।

निमित्तकारण के समान उपादान कारण का भी पहले होनामात्र कार-

# एता का प्रयोजक माना जाए, इस विषय में कहता है— पूर्वभावमात्रे न नियम: ।

कार्य के प्रादुर्भाव से पूर्व विद्यमान होना ही यदि उपादानता का प्रयोजक हो, तो तन्तु से ही पट का प्रादुर्भाव हो, मट्टी से न हो, अथवा मट्टी से ही घट का प्रादुर्भाव हो, तन्तु से न हो; इसप्रकार का कोई नियम, कोई व्यवस्था बनाई नहीं जासकती, फिर तो किसी भी कार्य का कोई भी उपादानकारण होजाए, जो कार्य से पहले विद्यमान हो। पर उपादान कारण और निमित्त आदि कारण का भेद सब साधारण जन भी जानते पहचानते हैं।।

ग्रन्य नास्तिक कहता है-विज्ञान से ग्रतिरिक्त ग्रन्य कोई तत्त्व नहीं, बन्ध भी विज्ञान है। उसके निरास के लिए कहा---

#### न विज्ञानमात्रं बाह्यप्रतीतेः।

केवल विज्ञान एकमात्र तत्त्व है, उससे ग्रतिरिक्त ग्रीर कुछ नहीं, यह कथन श्रसंगत है, क्योंकि बाह्य ग्रथों की स्पष्ट प्रतीति प्रत्येक व्यक्ति को होती है। इस-लिए एकमात्र विज्ञान को तत्त्व मानना श्रसंगत है।।

स्वप्नप्रतीति के समान बाह्यप्रतीति को मिथ्या भ्रमपूर्ण मान लिया जाए-गा; प्रक्षेप्ता सुत्रकार समाधान करता है—

#### तदभावे तदभावाच्छ्रन्यन्तर्हि ।

प्रतीयमान बाह्य पदार्थों को स्वप्न के समान भ्रान्त होने से वास्तविकरूप में उनका ग्रभाव मानने पर, विज्ञान का भी अभाव मानना होगा; क्योंकि विज्ञान किसी विषय के भ्राधार पर ही ग्रात्म-लाभ कर पाता है। तब तो शून्य में ही सबका पर्यवसान होगा। तात्पर्य यह है, कि बाह्य ग्रथं के ग्रभाव में विज्ञान के भी न होने से शून्यमात्र तत्त्व रह जाएगा, भ्रथित् वस्तुमात्र का ही श्रभाव मानना होगा। फलतः बाह्य ग्रथं को स्वप्न के समान भ्रान्त ग्रथवा मिथ्या समभना ग्रसंगत है।।

यदि शून्यं ही तत्त्व हो, तो क्या हानि है ? तब न भ्रात्मा होगा, न उसके बन्धकारणों की खोज करना ग्रावश्यक होगा। सब कुछ विनाशशील तुच्छ है, यही कहता है—

शून्यं तत्त्वं भावो विनश्यति वस्तुधर्मत्वाद्विनाशस्य।

केवल शून्य वस्तुभूत तत्त्व है, क्योंकि जिस वस्तु का भाव समभा जाता है, जिसको कहा जाता है कि 'यह है', वह सब वस्तुसमूह विनाश को प्राप्त होने वाला है। कारण यह है, कि विनाश होजाना वस्तुमात्र का धर्म है। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है, कि ग्राज जो वस्तु है, कल नहीं रहती; होने से पहले भी नहीं थी, इसीतरह ग्राज जो नहीं है, कल होगी, वह भी ग्रागे न रहेगी। प्रत्येक वस्तु ग्रभाव से होकर ग्रभाव में लीन होजाती है, फलतः ग्रभाव ही वास्तविक तत्त्व है, उसी का नाम शून्य है । तब धात्मा ग्रीर उसके बन्घ के ग्रस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता । इस विचार का परिहार करता है—

#### अपवादमात्रमबुद्धानाम् ।

प्रत्येक वस्तु का धर्म है-विनाश होना, यह केवल मूर्खी, श्रज्ञानियों की बकवाद है, सर्वथा मिथ्याकथन। जो वस्तु निरवयव है, जिनके विनाश या उत्पाद का कोई कारण उपलब्ध नहीं, उनका विनाश कहना सर्वथा निराधार है। कोई घटना विना कारण होजाना संभव नहीं, श्रौर प्रत्येक वस्तु की सिद्धि के लिए प्रमाण की ग्रावश्यकता रहती है। शून्यमात्र तत्त्व है, इसकी सिद्धि के लिए यदि प्रमाण उपस्थित किया जाता है. तो इससे ही शून्यतावाद का खण्डन होजाता है, क्योंकि जो प्रमाण साधक है, वह शून्य नहीं कहा जासकता। यदि कोई प्रमाण शून्य की सिद्धि में नहीं है, तो शून्य स्वतः श्रसिद्ध होगा। यदि शून्य को स्वतः सिद्ध मानते हो, तो जो वस्तु स्वतः सिद्ध है, उसका श्रस्तित्व स्वीकार कर लिया गया, वह विनाशशील ग्रभाव या शून्य कैसे होगा। इसलिए यह कहना, कि ग्रभाव से भाव हो- जाता है, या सब शून्य है, सर्वथा ग्रप्रामाणिक एवं निराधार है।।

शून्यवाद में भ्रन्य दोष उपस्थित करता है-

#### जभयपक्षसमानक्षेमत्वादयमपि ।

शून्यवाद के साथ श्रन्य दो बौद्धपक्षों की समानता होने से उन थादों के खण्डन में जो हेतु दिए गए हैं, वे शून्यवाद में भी लागू होते हैं। बौद्धों का एक बाह्य क्षणिकवाद है, जो सौत्रान्तिक श्रीर वैभाषिक नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा क्षिणिक विज्ञानवाद है, जिसको योगाचार नाम से कहा जाता है। पहले वाद में प्रत्यिभिज्ञा की उपपत्ति नहीं होसकती, श्रीर दूसरे वाद में बाह्य श्रर्थ के सद्भाव की प्रतीति संभव नहीं। ये दोष शून्यवाद में भी उसी तरह हैं।।

बौद्ध कहता है, दु:खिनवृत्ति दु:खों का शून्य होना है, श्रथवा दु:खों की शून्यता श्रथीत् उनका श्रभाव दु:खिनवृत्ति का प्रयोजक है। इसप्रकार दु:खिनवृत्ति हिन श्रथवा दु:खिनवृत्तिका हेतुरूप होने से शून्यवाद का विरोध क्यों करते हो? क्योंकि तुमने दु:खिनवृत्ति को ही पुरुषार्थं कहा है। सूत्रकार समाधान करता है— अपुरुषार्थंत्वमुभयथा।

दु:खिनवृत्तिरूप होने प्रयवा दु:खिनवृत्ति का हेतु होने—इन दोनों प्रकारों से शून्यतत्त्व पुरुषार्थ होना संभव नहीं। क्योंकि बौद्ध मत में कोई स्थिर पुरुष नाम का तत्त्व स्वीकार नहीं किया जाता, तब शून्य के किसी रूप को पुरुषार्थ कहना संगत न होगा। फलतः प्रात्म-बन्ध के प्रसंग में कोई भी बौद्ध-वाद उपयुक्त व प्रा-भाणिक न होने से मान्य नहीं कहा जासकता।।

बौद्धमत के अनुसार मात्म-बन्ध के निमित्तों का उपपादन न हो, परन्तु

शरीर में श्रात्मा के प्रवेशरूप गतिविशेष के कारण श्रात्मा का बन्ध संभव हो-सकता है। प्रक्षेप्ता सूत्रकार समाधान करता है—

#### न गतिविशेषात्।

मात्मा की गित शब्दप्रमारण से जानी जाती है। 'पापेन नरकं याति, पुण्येन स्वगं याति' पाप करके मात्मा नरक में जाता है, और पुण्य करके स्वगं में। 'मंग्र-ष्ठमात्रं पुरुषं निश्चकषं यमो बलात्' यमराज ने म्रंगुष्ठपरिमित पुरुष (म्रारमा) को बलपूर्वक खींच लिया। इन प्रमाणों के म्रनुसार परिच्छिन्न मात्मा का दिव्य एवं म्रदिव्य शरीरों में प्रवेश करना जो उसके बन्ध का कारण कहा जाता है, वह मी युक्तियुक्त नहीं है।।

कारण प्रस्तुत करता है---

#### निष्क्रियस्य तदसम्भवात्।

श्चात्मा निष्क्रिय है, उसमें गित ग्रादि किया का होना संभव नहीं । इस-लिए गित के कारण शरीरों में प्रवेश कर जाना ग्रात्मा के बन्ध का कारण नहीं कहा जासकता ।।

यहां श्रात्मा का जाना ग्राना प्रत्यक्ष देखने में ग्राता है, ग्रीर शब्दप्रमाण से परलोक में जाना ग्रीर वहां से वापस ग्राना प्रमाणित होता है। 'ग्रंमुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा' [श्वेता । ३।१३] तथा 'ग्रुणान्वयो यः फलकर्मकर्त्ता प्राणािषपः संचरित स्वकर्मभिः। ग्रंगुष्ठमात्रो रिवतुल्यरूपः...ग्राराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दृष्टः' [श्वेता । १।७- द ] इत्यादि वाक्यों में ग्रात्मा को परिच्छिन्न ग्रीर संचरणशील बताया गया है, तब उसको वैसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए। समाधान करता है—

#### मूर्त्तत्वाद् घटादिवत् समानघर्मापत्तावपसिद्धान्तः ।

यदि झात्मा को परिच्छिन्न स्वीकार किया जाता है, चाहे वह मध्यम-परिमाण हो अथवा अणुपरिमाण, तथा गित आदि किया के कारण वह सिन्न्य भी होगा, तो वह कियावाला होने से मूर्त होगा, तो घट पट आदि पदार्थों के तुल्य ही वह माना जाएगा, तब उनके अन्य घमों के साथ भी आत्मा की समानता होगी। तात्प्य यह है, कि आत्मा घट पट आदि पदार्थों की तरह अनित्य सावयव विनाशी आदि होना चाहिए। उस अवस्था में आत्मविषयक सिद्धान्त ही नष्ट होजाएगा। आत्मा का जैसा स्वरूप शास्त्र में माना गया है, यह उससे सवंथा विपरीत होगा। अत: गतिविशेष आत्मा का बन्ध-कारण होना संभव नहीं।।

यदि म्रात्मा इस रूप में निष्क्रिय है, तो उसमें गति का प्रतिपादन करने वाले प्रमाणवाक्यों का क्या ग्राधार होगा ? समाधान किया—
गतिश्रुतिरप्युपाधियोगादाकाश्वत् ।

आत्मविषयक गतिश्रुति उपाधियोग से उपपन्न होजाएगी। जहां-कहीं वैदिक साहित्य में आत्मा की गति-आगित आदि का प्रतिपादन उपजब्ध होता है, वहां वस्तुतः बुद्धिसत्त्व अथवा सूक्ष्मश्रारीर की गित-आगित का आत्मा में आरोप है। आत्मा जब बन्धन में होता है, तब बुद्धि आदि से अथवा सूक्ष्मश्रारीर से उपिहत रहता है। ऐसी अवस्था में बुद्धि आदि उपाधिगत गित का उपिहत आत्मा में व्यव-हार कर लिया जाता है। इस विषय में उदाहरण आकाश का दिया जाता है। जैसे पानी भरने के लिए घड़ा कुएँ या बावड़ी में डाला जाता है, और पानी भर जाने पर कपर उठा लिया जाता है। पानी जहां भरा है, वह आकाश है। पानी के साथ आकाश कपर नहीं आता। यहां घट उपाधि की गित का आकाश में आरोप सम-भना चाहिए। इसी आधार पर आत्मविषयक गित का उपपादन किया जाता है।।

वस्तुतः इस रूप में माकाश का दृष्टान्त उपयुक्त एवं प्राभाणिक नहीं है।
मट्टी की गोलाकार पर्तं का नाम घड़ा है, म्राकाश कभी घड़े से नहीं घेरा जाता,
प्रत्युत घड़ा ही म्राकाश से घिरा रहता है। म्राकाश का कार्य किसी भी वस्तु को
म्रवकाश देना है। म्राकाश द्वारा जैसे उस मट्टी की पर्त्त को म्रवकाश प्राप्त होता
है, ऐसे ही उस पानी को भी जो उस पर्त्त से घिरा हुम्रा है। पानी पर्त्त से घिरा है,
माकाश नहीं। इसीलिए उस पर्त्त म्रथवा घट के साथ पानी ऊपर म्राता है। म्राकाश
तो इन वस्तुम्रों को केवल म्रवकाश प्रदान करता है। उसकी गति का प्रश्न ही
नहीं। व्यवहार में भी—कुऐं से घड़ा खींच लिया म्रथवा पानी खींच लिया—ऐसा
ही होता है। म्राकाश ऊपर खींच लिया-व्यवहार कहीं नहीं सुना-देखा गया।

सांख्यसिद्धान्त के अनुसार ित्रयावाली वस्तु वही मूर्त होसकती है, जो व्यक्त हो। अव्यक्त तत्त्व ित्रयावान् होते हुए भी मूर्त नहीं होता, आत्मा अव्यक्त है, वह सित्रय भी हो, तो भी मूर्त होना उसका संभव नहीं, इसलिए मूर्त पदार्थों के अन्य धर्मों का उसमें संभव होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन प्रक्षिप्त सूत्रों में अन्य भी अनेक प्रसंग ऐसे हैं, जिनमें साधारण्यूष्ट्य से सांख्यसिद्धान्त की अपेक्षा नहीं रक्खी गई।।

अले ही गति भ्रात्म-बन्ध का कारण न हो, कर्म श्रथवा कर्मजन्य श्रदृष्ट से भ्रात्मा का बन्ध मान लेना चाहिए, इसका समाधान करता है—

#### न कर्मणाप्यतद्धर्मत्वात्।

कारण पद से कभी कार्य का कथन कर दिया जाता है। यहां कर्मपद से कर्मजन्य अदृष्ट का भी अहण होजाता है। कर्म अथवा धर्म-अधर्म रूप अदृष्ट आत्मा के बन्ध का कारण नहीं माना जाना चाहिए। कारण यह है, कि कर्म अथवा अदृष्ट आत्मा के धर्म नहीं हैं, वे बुद्धिधर्म हैं। अन्य के धर्म से अन्य का बन्ध होना संभव नहीं।।

श्रन्य के घर्म से श्रन्य का बन्ध होजाए, क्या हानि है ? इसका समाधान करता है—

#### अतिप्रसक्तिरन्यधर्मत्वे ।

म्रात्म-बन्ध के कारणों को यदि म्रन्य का धर्म माना जाए, तो म्रतिप्रसक्ति दोष होगा। जो बन्ध में न म्राने चाहिएं, उनका भी बन्ध में म्राना प्राप्त हो-जाएगा। जब म्रन्य के धर्म से म्रन्य कोई बन्ध में म्रासकता है, तो बद्ध म्रात्मा के निमित्त मुक्त म्रात्मा को भी बन्धन में लाने के प्रयोजक होजाने चाहिएं, तब मुक्त म्रात्मा भी बन्धन में म्राजाएगा, जो इष्ट नहीं है। इसलिए म्रात्म-बन्ध का उक्त निमित्त भी म्रयुक्त है।।

कर्म अथवा अदृष्ट को आत्मा का ही धर्म मान लिया जाए, तो अन्य धर्म का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर अदृष्ट आत्मधर्म होता हुआ आत्म-बन्ध का कारण होसकेगा। समाधान करता है—

#### निर्गुणादिश्रुतिवरोधक्वेति ।

यदि अदृष्ट आतमा का धर्म मान लिया जाए, तो उपनिषद् आदि के जिन वाक्यों में आतमा को निर्गुण अथवा असंग आदि वताया गया है, उनके साथ इस मन्तव्य का विरोध होगा। उपनिषदों में कहा है—'साक्षी चेता केवलो निर्गुण्हच' [श्वेतां० ६।११] 'असङ्गो ह्ययं पुरुप इति' [वृह० ४।३।१–१६], यहां चेतन आतमा को स्पष्ट रूप से निर्गुण एवं असंग बताया गया है। ऐसी स्थिति में अदृष्ट को आतमा का धर्म मानना शब्दप्रमाण के विरुद्ध होगा।।

वस्तुतः सांख्यदृष्टि से म्रात्मा के निर्गुण रूप की व्याख्या उपर्युक्त रीति पर युक्त प्रतीत नहीं होती। धर्म-मधर्म म्रादि का अनुष्ठान चेतन म्रात्मा के म्रति-रिक्त म्रीर कोई नहीं करता। बुद्धि ग्रादि सब करण म्रात्मा के म्रनुष्ठान मथवा भोग म्रादि में साधनमात्र हैं, इनका नाम ही सांख्यशास्त्र में 'करण' है, जो उनके साधनरूप को स्पष्ट करता है। ये स्वयं अनुष्ठाता या कर्ता संभव नहीं। सांख्य में 'कर्त्त' पद कुछ पारिभाषिक है। ग्रन्य शास्त्रों में जिस मर्थ को 'कर्त्त' पद प्रकट करता है, उस मर्थ का बोधन कराने के लिए सांख्य में 'म्रधिष्ठाता' पद का प्रयोग किया गया है, म्रीर कर्त्ता पद से यहां परिणाम का बोध होता है, इसी मर्थ में प्रकृति को कर्त्री कहा जाता है, वह परिणामिनी है। 'ग्रुण' पद प्रकृति के ही सत्त्व-रजस्-तमस्क्प को प्रकट करता है। निर्गुण का मर्थ है—जो सत्त्व-रजस्-तमस्क्प न हो। इसीलिए धर्मादि का ग्रनुष्ठान करता हुम्रा भी चेतन म्रात्मा सदा स्वरूप से निर्गुण रहता है। 'सङ्क्त' पद का मर्थ है—उक्त ग्रुणों की म्रन्योन्यमियुनवृत्तिता। ये ग्रुण परस्पर एक दूसरे के साथ गुंधकर बुद्धि म्रादि दिव्य-मदिव्य जगत् के रूप में परिणत होते हैं, यह सङ्क्षमं ग्रुणों में संभव है म्रन्यत्र नहीं। इसीलिए चेतन

श्रात्मा सदा श्रसंग रहता है। फलतः हम इस परिणाम पर पहुंचते है, कि प्रस्तुत सूत्र में श्रात्मा को जिस रीति पर निर्गुण कहा गया है, उसमें सांख्यसिद्धान्त की अधिक श्रपेक्षा नहीं रक्खी गई।

सूत्र में 'इति' पद प्रक्षेप्ता के द्वारा प्रक्षिप्त किए गए प्रकरण की समाप्ति का द्योतक है। पैंतीस सूत्रों के इस प्रक्षेप को निम्नलिखित ग्राधारों पर पहचाना गया है—

- १. ग्रात्म-बन्ध के निमित्तों में जिनकी कल्पना पूर्वपक्षरूप से सूत्रकार को ग्रभीष्ट थी, सिद्धान्तपक्ष कहने से पहले उनको सूत्रित कर दिया गया है। उन्नीसर्वे सूत्र में सिद्धान्तपक्ष का प्रतिपादन किया। उसके ग्रनन्तर पुनः वही प्रसंग उठाना ग्रनावश्यक था।
- २. सूत्रों की पदानुबन्धी श्रीर श्रर्थानुबन्धी रचना के श्रनुसार वर्त्तमान उन्नीसर्वे सूत्र के ठीक ग्रनन्तर २०वां वह सूत्र ग्राना चाहिए, जो ग्राजकल ४५ संख्या पर उपलब्ध होता है।
  - ३. इन सूत्रों में वेदान्त की नवीन विचारधारा का खण्डन है।
- ४. षट्पदार्थवादी वैशेषिक का नामोल्लेख है, जिसकी रचना किपल के समय से बहुत ग्रनन्तरकाल में हुई है।
- ५. वीद्धमत का भीर बीद्धदार्शनिकों के स्रवान्तर संप्रवायों का उनके पारिभाषिक पदों का उल्लेख कर खण्डन किया गया है।
- ६. जैनमत श्रीर पाञ्चरात्र सम्प्रदाय की श्रात्म-विषयक मान्यताश्रों का इन सूत्रों में खण्डन उपलब्ध है, जिनका सद्भाव किपलकाल में किन्हीं भी प्रमाणों से संभव नहीं।
- ७. सूत्रों में कतिपय स्थलों पर वास्तिविक सांख्यसिद्धान्त की उपेक्षा की गई है, श्रीर उन्हीं मान्यताश्रों को स्वीकार कर लिया गया है, जो मध्यकाल में सांख्य के नाम पर श्रारोपित की जानुकी थीं।
- द. एक सूत्र में 'स्रुष्त' भीर 'पाटलिपुत्र' इन दो नगरों का नाम है, जो कपिल के बहुत भनन्तरकाल में भ्रस्तित्व में भ्राए। इस उल्लेख द्वारा यह भी निश्चय किया जासकता है, कि इन सूत्रों का प्रक्षेप किस काल में किया गया होगा।
- ह. ५४वें सूत्र का प्रकरणानुगत सम्बन्ध कोई भी व्याख्याकार ५५वें सूत्र के साथ उपपादन नहीं कर सका, उसके अनुगत सम्बन्ध के लिए १६वें सूत्र के आधार पर ही प्रसंग का अवतरण किया गया है, जो सवंथा उपयुक्त है।

ऐसेही आधारोंपर हमने इन सूत्रों को मूलग्रंथ से पृथक् कर दिया है। पाठकों को इनका भी अर्थ समभने में असुविधान हो, इसलिए इन्हें परिशिष्ट में देदिया है। प्रक्षेप के विषय में अधिक जानना अपेक्षित हो, तो 'सांस्यदर्शन का इतिहास' देखें।

#### पञ्चमाध्याय के प्रक्षिप्त ४ सूत्रों की ध्याख्या

(प्रचलित सूत्रकमानुसार ५७—६० तक)

भचानक भ्रागन्तुक के समान शब्दविषयक विचार प्रस्तुत किया— प्रतीत्यप्रतीतिभ्यां न स्फोटात्मकः शब्दः।

किसी अर्थ का बोधन कराने के लिए जिस पद का उच्चारण किया जाता है, उसके घटक अनेक वर्ण होते हैं। घड़े का बोध कराने के लिए 'घट' अथवा 'कलश' पद का प्रयोग किया। इन पदों के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण ऋमिक होता है। जब 'घ' का उच्चारण होता है, तब 'ट' उच्चिरत नहीं, और 'ट' के उच्चारण कास में 'घ' नष्ट या विलीन होचुका होता है। इसीतरह प्रत्येक पद में समक्रना चाहिए। 'घड़ा' अर्थ न केवल 'घ' वर्ण का है और न 'ट' का, और ये दोनों वर्ण इकट्ठे एक क्षाण में उच्चिरत हो नहीं सकते। तब 'घट' पद के उच्चारण के अनन्तर 'घड़ा' अर्थ का बोध कैसे होजाता है, यह एक समस्या है। इसके समाधान के लिए आमिधानिकों ने एक अखण्ड स्फोट की कल्पना की है। 'घट' पद में यद्यपि 'घ' और 'ट' अलग-अलग वर्ण हैं, पर इनके पीछे अव्यक्तरूप एक नित्य अखण्ड पद है—घट। ये वर्ण उसी को अभिव्यक्त कर देते हैं, और वह अर्थ को स्फुट करने—प्रकट करने—में समर्थ होता है, इसीकारण उसको 'स्फोट' पद से व्यवहृत किया जाता है।

प्रस्तुत सूत्र से प्रक्षेप्ता सूत्रकार इस विचार का प्रत्याख्यान करता है— शब्द स्फोटात्मक धर्यात् स्फोटरूप नहीं है, क्योंकि उच्चारण होने पर जिसकी प्रतीति होती है, वह ध्विनरूप वर्णात्मक पद है, उसके ध्रतिरिक्त किसी 'स्फोट' ध्रादि की प्रतीति नहीं होती । यदि यह माना जाता है, कि उच्चरित वे वणं अखण्ड स्फोट को ध्रभिव्यक्त कर देते हैं, तो वे वणं अथं को भी ध्रभिव्यक्त क्यों नहीं कर सकों ? ध्रभिप्राय यह है, कि यदि वणों में स्फोट को ध्रभिव्यक्त करने की शक्ति है, तो वणों की वह शक्ति सीधा धर्य को ही ध्रभिव्यक्त कर देगी, बीच में निर्यंक स्फोट को मानना ध्रनावश्यक है।

स्फोट न मानने पर शब्द को ही नित्य मान लिया जाए। इसका समाधान करता है—

न शब्दिनत्यत्वं कार्यताप्रतीतेः । शब्द को नित्य नहीं माना जासकता । नित्य वही होता है, जिसका उत्पाद श्रीर विनाश न हो; परन्तु शब्द ऐसा नहीं है, उसमें कार्यता—उत्पाद विनाशशी-लता—की प्रतीति होती है। हम देखते हैं, कि विशेष प्रयत्नों के ग्रनन्तर शब्द उच्च-रित होकर फिर नहीं रहता। इसलिए उसे नित्य कहना ग्रसंगत होगा।

शब्दनित्यतावादी स्राशंका करता है-

#### पूर्वसिद्धसत्त्वस्याभिव्यक्तिर्दीपेनेव घटस्य।

प्रयत्न के भ्रनन्तर उच्चरित होकर शब्द जो सुना जाता है, वह शब्द की केवल ग्रिभिट्यित है, शदद की सत्ता पहले से सिद्ध है, श्रवण पहले से विद्यमान शब्द का ही होता है, श्रविद्यमान या उत्पद्यमान का नहीं। जैसे घट पट मंजूषा अन्य पात्र परिच्छद ग्रादि अन्धकारपूर्ण घर में पहले से रक्खे रहते हैं, प्रकाश ग्रादि साधन के ग्रभाव में दृष्टिगोचर नहीं होते, पर प्रदीप ग्रादि प्रकाश के उपस्थित होने पर वे सब पदार्थ दीखने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रदीप ग्राने से पूर्व वे पदार्थ ग्रविद्यमान हों, ग्रथवा ग्राने पर उत्पन्न हुए हों। इसीप्रकार शब्द जब ग्रपने ग्रभिव्यक्तिनिमित्तों के उपस्थित होने पर सुनाई पड़ता है, उससे पूर्व भी वह बरा-बर विद्यमान रहता है। निमित्तों के ग्रभाव में केवल सुना नहीं जाता। 'ट' उत्पन्न होगया, 'घ' नष्ट होगया, शब्द में इसप्रकार का उत्पादितनाशव्यवहार तो उच्चा-रण के ग्राधार पर होता है। तात्पर्य यह है कि उत्पाद-विनाश उच्चारण किया के धर्म है शब्द के नहीं। उच्चारण स्वयं शब्द नहीं, उच्चारण ग्रभिव्यक्ति है, शब्द उसके द्वारा उच्चरित ग्रथवा ग्रभिव्यक्त होता है। ग्रतः शब्द को उच्चारण से पूर्व भी विद्यमान मानना चाहिए, इसलिए वह नित्य है।।

#### इस भ्राशका का समाधान करता है— सत्कार्य सिद्धान्तश्चेत् सिद्धसाधनम् ।

विद्यमान शब्द की अभिव्यक्ति के द्वारा, शब्द की नित्यता सिद्ध करते हुए प्रतिवादी का सिद्धान्त क्या है ? यदि उसका तात्पर्य सत्कार्यसिद्धान्त के आश्रय पर अपने मन्तव्य की स्थापना करना है, अर्थात् वह अभिव्यक्ति के द्वारा यह प्रकट करना चाहता है, कि पूर्वविद्यमान शब्द ही कारणव्यापार से अभिव्यक्त होता है, तो यह सिद्धसाधन है। सांख्य जिस बात को स्वीकार करता है, उसीका यह साधन है, कोई नई बात नहीं।

प्रस्तुत सूत्र से जिस अर्थ को प्रकट किया गया है, सांख्यदृष्टि से वह चिन्त्य है। यस्तु स्थित यह है, कि सत्कार्य सिद्धान्त कार्य कारणभाव के क्षेत्र में प्रवृत्त होता है, अन्यत्र नहीं। इस दृष्टि से सांख्य का स्वारस्य इसमें है, कि कोई भी कार्य अपनी अभिव्यक्ति से पूर्व कारणारूप में विद्यमान रहता है, अभी कार्य रूप अनिभव्यक्त है। कारणाव्यापार उसे अभिव्यक्त कर देता है। यदि कार्य कारणाव्यापार से पहले भी स्वरूप से विद्यमान रहता है, ऐसा माना जाए, तो फिर कारणाव्यापार

की क्या ग्रावश्यकता है ? इसलिए सांख्यमत में किसी भी कार्य को स्वरूप से नित्य नहीं माना जाता, परिणामी माना जाता है, धर्मपरिणाम से धर्मी परिणत हुग्रा-सा दीखता है। धर्मी का विद्यमान रहना ही सत्कार्यसिद्धान्त का तात्पर्य है। परन्तु शब्दिनत्यतावादी इस विचार को स्वीकार नहीं करता, वह शब्द को स्वरूप से नित्य मानता है। जैसे घड़े का कारण मट्टी ग्रीर कपड़े का सूत है, ग्रीर घड़ा एवं कपड़ा ग्रपनी ग्रिभव्यक्ति से पूर्व उस [कारण] रूप में विद्यमान रहते हैं, शब्द के ऐसे किसी कारण को शब्दिनत्यतावादी स्वीकार नहीं करता। ऐसी स्थित में उक्त सूत्र का प्रतिपाद्य ग्रयं सांख्यमत से सामञ्जस्य नहीं रखता, यह स्पष्ट है। इस कारण तथा ग्रन्य कारणों से निश्चय है, कि ये सूत्र कित की रचना नहीं हैं। इस विषय का ग्रिधक विवेचन 'सांख्यदर्शन का इतिहास' पृष्ठ २६० में द्रष्टव्य है।।

प्रचलित सूत्रक्रमानुसार पञ्चमाघ्याय के ७६वें सूत्र के ग्रागे एक सूत्र है—
एवं शून्यमपि ।

ऐसा ही मोक्षस्वरूप शून्यवाद में भी समऋना चाहिए।।

वस्तुतः यह सूत्र किपल की रचना नहीं। ७६वें सूत्र में सर्वोच्छेद को मुक्ति का स्वरूप बताकर उसका प्रत्याख्यान किया गया है। किसी प्रध्येता ने मध्यकाल में सर्वोच्छेदवाद के साथ बौद्धमत के जून्यवाद की तुलना करने की भावना से ग्रपने ग्रन्थ के हाशिए (प्रान्तभाग) पर यह वाक्य [एवं जून्यमिप] लिखा होगा, जो कालान्तर में प्रतिलिपिकारों की ग्रज्ञानता के कारण मूलपाठ में सम्मिलित कर दिया गया।।

> इसीप्रकार इससे भ्रगले सूत्र का भ्रंश है — संयोगाश्च वियोगान्ता इति ।

किसी देश म्नादि के साथ संयोग होने का परिणाम वियोग होता है। किन्हीं दो वस्तुम्रों का होनेवाला संयोग सदा नहीं रह सकता, उनका वियोग म्रवश्य-म्भावी है, यही इसका तात्पर्य है।।

वस्तुस्थित यह है, कि यहां मूलसूत्र है-'न देशादिलाभोऽपि'-किसी देश-विशेष में प्राप्त होजाना मुक्ति का स्वरूप नहीं है। इसी बात की पुष्टि के लिए उक्त वाक्य सांख्य के किसी अध्येता ने हेतुरूप में सूत्र के साथ ग्रन्थ के प्रान्तभाग पर लिख दिया होगा, जो कालान्तर में प्रतिलिपिकारों की अज्ञानता व भ्रान्ति से सूत्र का अंश बन गया। इन्हीं कारणों से ये वाक्य सूत्रकम से पृथक् कर दिए गए हैं।

प्रचलित कमानुसार जिस सूत्र की संख्या ऊपर ७६ तिखी गई है, वह सूत्र इस प्रस्तुत विद्योदयभाष्य में ७४ संख्या पर मिलेगा, ग्रौर ५०वां सूत्र ७५ संख्या पर ॥

#### ३२ सूत्रों का प्रक्षेप

पञ्चम म्रध्याय में एक म्रीर इकट्ठा ३२ सूत्रों का प्रक्षिप्त प्रकरण है। मोक्षस्वरूपप्रतिपादन के प्रसंग में किसी व्यक्ति ने इन सूत्रों को म्रप्रासंगिक रूप से जोड़ दिया है, ये किपल की रचना संभव नहीं। इसके लिए देखें—'सांस्य-दर्शन का इतिहास' पृष्ठ २६२ से २७६ तक। प्रचलित कमानुसार यह सूत्र संस्था ६४ से प्रारम्भ होकर ११५ पर समाप्त होती है।

पाठकों की सुविधा के लिए उन सूत्रों का म्रर्थ यथाक्रम प्रस्तुत किया जाता है। उनमें पहला सूत्र है—

#### न भूतप्रकृतित्विमिन्द्रियाणामाहंकारिकत्वश्रुतेः ।

पृथिव्यादि भूत इन्द्रियों के उपादानकारएा [ प्रकृति ] नहीं हैं, क्योंकि इन्द्रियां सब ब्रहङ्कार से उत्पन्न होती हैं, ऐसा सुना जातः है ॥

#### न षट्पदार्थनियमस्तद्वोधानमुक्तिः।

पदार्थ केवल छह है, यह नियम नहीं है, श्रीर उनके ज्ञान से मोक्ष होता है, यह कहना भी संगत नहीं । वैशेषिक दर्शन में पदार्थ छह माने गए हैं न न्यून न श्रधिक। परन्तु पदार्थविषयक यह नियमन युक्तियुक्त नहीं। कारएा यह है, कि द्रव्य ग्रुए कर्म सामान्य विशेष समवाप-इन स्वीकृत छह पदार्थी में केवल पहले तीन पदार्थ ग्रनित्य हैं। उनमें भी पहले दो में कुछ नित्य कुछ ग्रनित्य माने गए हैं। इन सबके स्राधारभूत पदार्थ नौ द्रव्यों में पांच नित्य स्रीर पहले पृथ्वी, जल, तेज, वायु नित्यानित्य है। मूलकारणरूप परमाणु नित्य ग्रीर उनके कार्यद्रव्य द्वयणुकादि म्रनित्य है। परन्तु इस प्रसंग में विचारणीय है, कि स्थूल पृथिवी म्रादि के समान मूलकारण पृथिव्यादि परमाणु भी गन्धादि धर्मों के सहित रहते हैं। सूक्ष्मविचा-रकों ने स्पष्ट किया है, कि गन्धादियुक्त ग्रवस्था में वे भी संघातरूप है, इसलिए कार्य है नित्य नहीं। उनके कारण हैं-तन्मात्र। वे भी संघात है, उनके भी कारण-तत्त्व ग्रन्यं है। यह परम्परा मूल उपादान प्रकृति पर पर्यवसित ह्योती है, वह भी सत्त्व-रजस् भ्रौर तमस्रूप है, जो प्रत्येक ग्रनन्त रहते हैं । सब तत्त्व केवल दो वर्ग में अन्तर्हित हैं-एक चेतनवर्ग है दूसरा अचेतन। चेतन आत्मा है और अचेतन प्रकृति । इनके भेद का साक्षात्कार ज्ञान होने पर मोक्ष होता है ग्रन्यथा नहीं । इस-लिए नियत छह पदार्थ स्वीकार करना श्रीर उनके ज्ञान से मोक्षप्राप्ति कहना स्रप्रा-माणिक एवं ग्रमान्य है।।

#### षोडशादिष्वप्येवम् ।

इसीप्रकार सोलह पदार्थ स्वीकार करने वालों के विषय में भी समक्षना चाहिए। न्याय [गौतम] दर्शन में सोलह पदार्थ बताए गए हैं, पर वे ही विद्वान् उनका अन्तर्भाव उपर्युक्त छह पदार्थों में कर लेते हैं। तब सोलह का नियम स्वतः

#### छिन्न होजाता है।।

#### वैशेषिकादिस्वीकृत श्रग्णुतत्त्व नित्य नहीं है, यह बताया— नाणुनित्यता तत्कार्यत्वश्रुतेः ।

पृथिव्यादि भूतों के कारणतत्त्व परमाणु नित्य नहीं हैं, क्योंकि उनकी कार्यता श्रुतिद्वारा प्रतिपादित है, ग्रथवा यह बात प्राचीन ग्राचार्यों से सुनते चले ग्राते हैं। पृथिवी ग्रादि के ग्रतिसूक्ष्म कण भी-जिन में पृथिवीपन [पृथिवीत्त्व] प्रतीत होता है-निश्चित रूप से संघात है, इसी कारण उनकी ग्रनित्यता स्पष्ट है। 'ग्रण्व्यो मात्रा विनाशिन्यः' [मनु० १।२८] पदों द्वारा मनु ने पृथिव्यादि ग्रणु-तत्त्वों को विनाशशील बताया है।।

परमारा निरवयव है, तब वह भ्रनित्य कैसे होगा ? इस विषय में कहा— न निर्भागत्वं कार्यत्वात् ।

पृथिवी म्रादि के तत्सजातीय म्रतिसूक्ष्म भी कारणतत्त्व निरवयव नहीं है, क्योंकि वह कार्य म्रथित् संघातरूप हैं, यह बात निश्चित है, जो संघात है वह निरवयव नहीं होता। गौतमसूत्र [न्याय० ४।१।११] में स्पष्टरूप से पृथिव्यादि के कारणभूत परमाणुम्रों को 'व्यक्त' बताया है। प्रत्येक व्यक्त तत्त्व संघातरूप होता है, वह निरवयव नहीं होसकता, इसलिए उसकी म्रनित्यता निश्चित है।।

बाह्य इन्द्रिय से होने वाले वस्तु के प्रत्यक्ष में केवल रूप निमित्त होता है, इसका निरास करता है—

#### न रूपनिवन्धनात् प्रत्यक्षनियमः।

केवल रूपनिमित्त से वस्तु का बहिरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष होता है, यह नियम नहीं है। यदि ऐसा हो, तो द्वचणुक का भी प्रत्यक्ष होजाना चाहिए, क्योंकि वह रूपवाला है। ग्रथवा यदि प्रत्यक्षमात्र में केवल रूप को निमित्त माना जाए, तो प्रकृति-पुरुष का प्रत्यक्ष संभव न होगा। इसलिए केवल रूप प्रत्यक्षमात्र में निम्ति है, ऐसा नियम निराधार एवं ग्रसंगत है। ग्रन्य निमित्तों से भी वस्तु का प्रत्यक्ष होना संभव है। फिर विभिन्न प्रत्यक्षों के क्षेत्र विभिन्न हैं, उनके ग्रनुसार निमित्त भी ग्रपने-ग्रपने विभिन्न होसकते हैं।।

परिमाण की चतुर्विधता का खण्डन करता है—
न परिमाणचातुर्विध्यं द्वाभ्यां तद्योगात् ।

श्रग्यु, महत्, ह्रस्व, दीर्घ-यह चार प्रकार का परिमाण वैशेषिक श्रादि दर्शनों में स्वीकार किया गया है। प्रक्षेप्ता सूत्रकार कहना चाहता है. कि परिमाण के चार भेद क्यों माने गए हैं, जब दो (ग्रग्यु महत्) से ही कार्य-व्यवहार चलसकता है। जैसे मध्यम परिमाण की गणना ग्रलग नहीं की जाती, उसे महत् परिमाण के ग्रन्तगंत माना जाता है, ऐसे ही ह्रस्व ग्रीर दीर्घ परिमाण भी महत् के श्रन्तगंत समके जासकते हैं। यदि ऐसा न मानकर उनकी पृथक् गए। ना करने का आग्रह किया जाता है, तो टेढ़ा-तिरछा आदि परिमाण भी पृथक् गिनने चाहिएं, और इस-प्रकार वस्तुओं के आकार अनन्त होने के कारण परिमाएा भी अनन्त माने जाने चाहिएं। फलतः आकाश के कारणों को छोड़कर शेप सब कारणतत्त्व तन्मात्र कार्यपंनत अरणु और इनके अतिरिक्त समस्त स्थूल कार्य महत् परिमाण के अन्तगंत आजाते है। अतः परिमाण के दो भेद मानना युक्त है।।

वस्तु म्रथवा व्यक्तिविषयक जो प्रत्यभिज्ञान होता है, वह सामान्य पर म्राश्रित रहता है, यह बताया---

अनित्यत्वेऽपि स्थिरतायोगात् प्रत्यभिज्ञानं सामान्यस्य ।

कार्यवस्तु उत्पादिवनाशशील होने से म्रिनित्य रहती है, फिर भी कुछ काल तक उनका स्थिर रहना प्रत्यक्ष से जाना जाता है। यह वही घट है जिसे पिछले महीने में लाया था, म्रथवा यह वही देवदत्त है जिसे मेंने गतवर्ष मथुरा में देखा था, इसप्रकार का गिला हुमा ज्ञान प्रत्यभिज्ञान कहाता है। इसमें 'घड़ा' म्रथवा 'हैव-दत्त' विभिन्न स्थान म्रीर काल में एक ही प्रतीत होता है, यह वस्तु की स्थिरता का द्योतक है, फिर भी वस्तु के सामान्यधर्म इस प्रतीति के प्रयोजक होते है।

यद्यपि कभी-कभी वस्तु के भिन्न होने पर भी प्रत्यभिज्ञान देखा जाता है। इस वर्ष फसल में हमने उत्तम दशहरी ग्राम खाए, ग्रगली फसल ग्राने पर जब वैसे ही दशहरी ग्राम खाए जाते हैं, तो साधारणरूप से उस समय प्रत्यभिज्ञान का ऐसा स्वरूप व्यवहार में ग्राता है—ये तो बिल्कुल वे ही ग्राम हैं जो हमने पिछले साल खाए थे। ऐसा व्यवहार ग्रनेक वस्तुग्रों में ग्रनेक प्रसंगों में देखा जाता है। निश्चित है कि ऐसे स्थलों में प्रत्यभिज्ञान का विषय पदार्थ 'वही' नहीं है, प्रत्युत 'वैसा' होता है। ऐसे स्थलों में प्रत्यभिज्ञा का ग्रीपचारिक या गौणरूप ही समभना चा-हिए, वे स्थल मुख्य हैं, जहां वस्तु वही होती है, यद्यपि प्रत्यभिज्ञा के प्रयोजक सामान्य धर्म ही रहते हैं।।

प्रत्यभिज्ञा का विषय सामान्य रहो, इससे क्या? बताया— न तदपलापस्तस्मात् ।

इसीकारण सामान्य का ग्रपलाप करना शक्य नहीं। प्रत्यिभज्ञा का विषय ग्रयवा प्रयोजक होने से सामान्य की उपेक्षा किया जाना संभव नहीं है, उसको स्वीकार करना ही चाहिए।।

सब गायों में गोत्व (गौ-पना) रूप सामान्य कोई ग्रतिरिक्त तत्त्व नहीं है, वह केवल ग्रतद्यावृत्तिरूप है। गाय से भिन्न जितना संसार है, उस सबका ग्रभाव है गाय में। इसलिए समस्त गायों में जिसे हम सामान्य धर्म कहते हैं, वह गाय से ग्रतिरिक्त समस्त जगत् का ग्रभावरूप है, उसी ग्राधार पर प्रत्यभिज्ञा व्यवहार भी संपन्न होजाएगा, श्रतिरिक्त सामान्य मानना निरथंक है। समाधान करता है— नान्यनिवृत्तिरूपत्वं भावप्रतीतेः।

गाय से मितिरिक्त मन्य सब पदार्थों की निवृत्ति मर्थात् उनका मभावरूप ही गोत्व सामान्य है, यह कथन श्रसंगत है, क्योंकि सामान्य की प्रतीति भावरूप में होती है स्रभावरूप में नहीं। स्रभिप्राय यह है कि सामान्य भावरूप म्रथं है स्रभावरूप नहीं। जब 'यह वही घट है' ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है, उसमें वह घटत्व (घट का होना, घट-पना) भावरूप में प्रतीत होरहा है, ग्रतः सामान्य को ग्रभावरूप कहना, या सामान्य की उपेक्षा कर उसकी जगह ग्रभावरूप से व्यवहार संपन्न करना युक्त नहीं है।।

प्रत्यभिज्ञान सादृश्यद्वारा संपन्न होजाएगा, उसके लिए सामान्य को स्वी-कार करना व्यथं है। इस विषय में कहा—

#### न तत्त्वान्तरं सादृश्यं प्रत्यक्षोपलब्धेः।

वस्तुत्रों के प्रवयवों की अधिकाधिक समानता के अतिरिक्त, अन्य कोई स्वतन्त्र तत्त्व 'सादृश्य' नाम का नहीं है। गाय के सदृश-नीलगाय होती है, अथवा चैत्र के सदृश मैत्र है, इत्यादि सादृश्य प्रतीतियों में उन वस्तुओं के अवयवों की अधिकाधिक समानता ही प्रत्यक्ष से उपलब्ध होती है। यह समानता ही सामान्य का रूप है, तब सादृश्य को पृथक तत्त्व कहना निर्थक है।।

प्रत्येक वस्तु में अपनी एक स्वाभाविक शक्ति रहती है, वही सादृश्य है, वह सामान्य से ग्रतिरिक्त है। इसका खण्डन करता है—

#### निजशक्त्यभिव्यक्तिवी वैशिट्यात्तदुपलब्धेः।

पहले सूत्र से 'न' और 'सादृश्यं' पदों की अनुवृत्ति इस सूत्र में है। वस्तु की अपनी शवित का अभिव्यक्त होना अर्थात् प्रकट होना भी सादृश्य नहीं है, क्यों- कि शवितज्ञान और सादृश्यज्ञान दोनों में परस्पर भेद होता है। शवितज्ञान दूसरे धर्मी के ज्ञान की अपेक्षा नहीं करता, सादृश्यज्ञान अन्य धर्मी की अपेक्षा के विना नहीं होता। इसकिए वस्तुशवित सादृश्य नहीं है।

यदि प्रत्येक वस्तु में शक्ति का होना सादृश्य माना जाए, तो बालक का सादृश्य युवा के साथ, बकरी का सादृश्य ऊंट के साथ और घट का सादृश्य पट के साथ होजाना चाहिए, क्योंकि शक्ति का होना सब में समान है। यदि युवाकालिक शक्ति का युवा के साथ सादृश्य कहा जाए, तो इसप्रकार व्यक्तियों के मनन्त होने से शक्ति को भी भ्रनन्त मानना होगा। इससे उन-उन वस्तुमों में समानरूप से रहनेवाला एक धर्म 'सामान्य' को ही मान लेना युवत होगा।

घट ग्रादि व्यक्तियों का सादृश्य यही है, कि समस्त घटों का एक नाम है-'घट' : ऐसे ही समस्त पटों की एक संज्ञा-पट' है। इसप्रकार सब धर्मियों (संज्ञि- यों) के साथ एक संज्ञा का सम्बन्ध होना उनका सादृश्य है। इसका निरास करता है—

#### न संज्ञासंज्ञिसम्बन्धोऽपि ।

पूर्वसूत्र से हेतुपदों की अनुवृत्ति इस सूत्र में है. संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध भी सादृश्य, नहीं कहा जासकता, नयों कि संज्ञासंज्ञिसंबन्ध के ज्ञान में और सादृश्य के ज्ञान में भेद होता है। दो अथवा अनेकवस्तुओं के सादृश्य को वह व्यक्ति भी जान लेता है, जो उन वस्तुओं का नाम (संज्ञा) नहीं जानता। अभिप्राय यह है कि संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध का ज्ञान न होने पर भी सादृश्य का ज्ञान संभव होता है, इसलिए संज्ञान संज्ञिसम्बन्ध को सादृश्य कहना असंगत है।।

शब्द भीर अर्थ का सम्बन्ध ही संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध है। यदि वह सम्बन्ध नित्य मान लिया जाए, तो अर्थ के देखने पर उसके संज्ञाशब्द का ज्ञान न होने की अवस्था में भी नित्य होने से सम्बन्ध की प्रतीति होजाएगी, इसप्रकार उस सम्बन्ध को सादृश्य मान लेने में कोई आपत्ति न होनी चाहिए। इसका निरास करता है:—

#### न सम्बन्धनित्यतोभयानित्यत्वात्।

शब्द श्रीर शर्थ दोनों के श्रनित्य होने से उनके सम्बन्ध का नित्य होना संभव नहीं। प्रकृति-पुरुष के श्रतिरिवत श्रन्य समस्त महदादि पदार्थ कार्य होने से श्रनित्य है, तब ऐसे श्रनित्य पदार्यों का सम्बन्ध नित्य नहीं होसकता।।

दिक्काल श्रथवा काल-श्राकाश ग्रादि नित्य पदार्थों का सम्बन्ध नित्य माना जासकता है, सम्बन्ध नित्य है ही नहीं, ऐसा क्यों ? समाधान करता है—

#### नाजः सम्बन्धो धर्मिग्राहकप्रमाणबाधात् ।

जिनका सम्बन्ध नित्य हो, ऐसे धर्मी का ग्रहरण करने वाले प्रमाण की बाधा से सम्बन्ध का नित्य माना जाना संभव नहीं। किसी भी प्रमाण से ऐसे धर्मी को नहीं जाना जासका, जिनका सम्बन्ध नित्य कहा जासके। ग्राकाश काल ग्रादि सब पदार्थ ग्रनित्य है। फिर इनका सम्बन्ध भी संयोगरूप कल्पना किया जासकता है। किन्हीं भी पदार्थों को संयुक्त कहना यह स्पष्ट करता है, कि कभी इनका विभाग ग्रवश्य रहा है, इसप्रकार जो प्रमाण संयोगरूप धर्मी का ग्रहण कराता है, उसीसे उसके धर्म-नित्यता की बाधा होजाती है, क्योंकि संयुक्त पदार्थों की विभक्त ग्रवस्था में संयोग न रहने से उसकी नित्यता नष्ट होजाती है।

इसप्रकार तो नित्य गुण-गुणी का सम्बन्ध समवाय भी नित्य न माना जा-सकेगा, इस प्रापत्ति का उत्तर देता है---

#### न समवायोऽस्ति प्रमाणाभावात्।

समवाय नाम का कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि उसके साधक प्रमाण का प्रमान है। वह किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। जब ऐसा सम्बन्ध ही ग्रसिद्ध है,

तब उसके नित्यत्व का विचार करना सर्वथा निराधार है।।
प्रमाणाभाव का उपपादन करता है—
उभयत्राप्यन्यथासिद्धेर्न प्रत्यक्षमनुमानं वा।

'घड़ा लाल' है अथवा 'आम मीठा' है, यह अनुभव सर्वसाधारण को होता है। यहां घड़े में लाल रूप का और आम में मधुर रस का समवाय प्रत्यक्ष से प्रतीत होता है। इसीप्रकार अनुमान से भी समवाय का ज्ञान होता है। कोई भी ज्ञान, जो विशिष्टरूप है, विशेषण,विशेष्य और सम्बन्ध तीनों को विषय करता है, यह एक नियम है। जैसे कहा जाता है—यह पुरुष दण्डी अर्थात् दण्डविशिष्ट है, यहां दण्ड विशेषण, पुरुष विशेष्य और उनका सम्बन्ध संयोग—तीनों का ज्ञान होता है। इसीप्रकार पृथिवी गन्धवती अर्थात् गन्धविशिष्ट है, यह ज्ञान भी गन्धविशेषण पृथिवी विशेष्य और सम्बन्ध समवाय—इन तीनों का ग्राहक होने से समवाय अनु-मान प्रमाण से भी सिद्ध है। इस प्रसंग में सूत्रद्वारा बताया गया, कि उक्त स्थलों में सब व्यवहार स्वरूपसम्बन्ध अथवा तादात्म्यसम्बन्ध द्वारा सम्पन्न होजाएगा, समवायसम्बन्ध मानने की आवश्यकता नहीं है।

ग्रिभित्राय यह है, कि घट में रूप का सम्बन्ध समवाय मानने पर भी स्वयं समवाय घट या रूप में किस सम्बन्ध से रहता है ? यह प्रश्न उठ खड़ा होता है। यदि समवाय का भी सम्बन्ध ग्रन्य समवाय है, तो ग्रनवस्था होगी, इस कारण समवायसम्बन्ध स्वीकार करने वाले ग्राचार्य भी समवाय की स्थिति घटादि में स्वरूपसम्बन्ध से ही मानते हैं। जब समवाय स्वरूपसम्बन्ध से ही घटादि में ग्रवस्थित माना जाता है, तो रूप ग्रादि भी ग्रपने धर्मी घटादि में स्वरूपसम्बन्ध से ग्रवस्थित क्यों नहीं माने जासकते ? ऐसा होने पर समवाय का कहीं ग्रवकाश नहीं रहता।।

किया केवल अनुमेय है, इस मत का निराकरण करता है— नानुमेयत्वमेव क्रियाया नेदिष्ठस्य तत्तद्वतोरेवापरोक्षप्रतीतेः।

संयोग विभाग ग्रादि चिन्हों के द्वारा किया केवल ग्रनुमान से जानी जाती है, यह कहना ग्रयुक्त है। उचित सामीप्य होने पर किया ग्रीर किया के ग्राधार-तत्त्व दोनों की प्रतीति प्रत्यक्ष से बराबर होती है। ऐसा ग्रनुभव प्रत्येक पुरुष को ग्राए दिन होता रहता है। सूर्य या पृथिवी ग्रादि की गति ग्रथवा किया का प्रत्यक्ष ग्रातिदूर ग्रथवा ग्रातिविशाल एवं ग्रातिसामीप्य ग्रादि दोषों के कारण नहीं होपाता, वहां किया का ज्ञान ग्रनुमान से होना ठीक है। यदि किया संयोगविभाग के ग्राधार पर केवल ग्रनुमानद्वारा जानी जाती हो, तो वृक्ष पर चढ़ते हुए पुरुष के संयोग ग्रथवा विभाग से, पुरुष में किया के समान वृक्ष में भी किया का ग्रनुमानद्वारा भान होना चाहिए। स्पष्ट ही वहां किया प्रत्यक्ष से जानी जारही है, ग्रतः

किया की केवल अनुमेयता अमान्य है।।

शरोर पांच भूतों से मिलकर बनता है, इस विचार का प्रतिषेध किया— न पाञ्चभौतिकं शरीरं बहूनामुपादानायोगात् ।

शरीर पृथिवी ब्रादि पांच भूतों से बना हुन्ना नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि वहुतसे भिन्न जातीय उपादानों से मिलकर किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता। किसी भी वस्तु के उत्पादन में उपादान तत्त्व समानजातीय ही रहते हैं, भिन्नजातीय तत्त्व उस कार्यवस्तु के उत्पादन में सहयोगी या निमित्त होसकते हैं। शरीर की उन्पत्ति में केवल पाधिव तत्त्व उपादान है, श्रन्य जलादि निमित्तमात्र हैं, इसी ब्राधार पर शरीर को पाञ्चभौतिक कह दिया जाता है।

विज्ञानिभक्षु ने इस सूत्र की व्याख्या में लिखा है, कि तृतीयाध्याय में सूत्र-कार ने पाञ्चभौतिक ग्रादि रूप से देहविषयक मतभेदमात्र दिखलाए है, विशेष ग्रथं का ग्रवधारण नहीं किया। यहां ग्रन्य पक्ष का प्रतिषेध करता है। भिक्षु के विचार से देह के पाञ्चभौतिक होने का प्रतिषेध ग्रन्य मत का प्रतिषेध है, ग्रौर इसके ग्रनुसार देह को पार्थिवरूप में ऐकभौतिक मानना सांख्यसिद्धान्त है।

भिक्षु का यह विचार कापिलसांख्यमत के सर्वथा विरुद्ध है। तृतीयाध्याय के १६वें सूत्र में 'ऐकभौतिकमित्यरे' कहकर कपिल ने यह स्पष्ट कर दिया है, कि देह को ऐकभौतिक [पार्थिव] मानना सांख्यमत नहीं है। १७वें सूत्र में देह को पाञ्चभौतिक बताया है। सूत्रों की रचना से स्पष्ट है, कि यह सांख्य का अपना मत है, व्याख्याकारों ने भी ऐसा स्वीकार किया है।

जिस व्यक्ति ने ग्रन्य सूत्रों के साथ इस सूत्र का यहां प्रक्षेप किया है, वह न्याय-वैशेषिक की विचारघारा से प्रभावित है। गौतमन्यायदर्शन सूत्र [३।१।२६] के भाष्य में देह की पाञ्चभौतिकता का प्रत्याख्यान करने के लिए वात्स्यायन ने जो हेतु प्रस्तुत किया है, वही भाव इस सूत्र में उपलब्ध है, जो सांख्यसिद्धान्त के ग्रानुकूल नहीं है। विजातीय उपादानतत्त्व किसी कार्य को ग्रारम्भ नहीं करते या कार्यक्ष्प में परिएात नहीं होते, ऐसा मत सांख्य का नहीं है, क्योंकि सत्त्वरजस्तमस् परस्पर विलक्षण एवं विजातीय होने पर भी समस्त जगत् के उपादान है। विलक्षणों के मिथुन से ही संसार विविधता के रूप में ग्राविभूत होपाता है। त्रिगुएा के विविध कार्य भी ग्रन्योन्यमिथुन से ग्रागे विविध रूपों में परिएात होते रहते हैं। देह भी इसीप्रकार पांच भूतों के मिथुनीकृत होने पर परिएात होता है। यह भी कहना ठीक नहीं, कि विजातीय तत्त्व बराबर-बराबर (समभाव में) रहकर कार्य के ग्रारम्भक नहीं होते। क्योंकि जनका यह दावा नहीं, कि विलक्षएा उपादानतत्त्व सम ग्रवस्था में रहकर ही परिएामजनक है, प्रस्थुत इसके विपरीत वे विजातीय उपादान तत्त्वों के विषम मिथुनीभाव से ही परिएाम की प्रवृत्ति मानते हैं।

इस विवेचन से हम इस परिएगम पर पहुंचते हैं, कि इस सूत्र में सांख्य-सिद्धान्त से विपरीत अर्थ प्रतिपादित है। वस्तुत: इस प्रसंग के अन्य भी अनेक सूत्र ऐसे हैं, जिनमें सांख्यसिद्धान्त की उपेक्षा की गई है, तथा विपरीत अर्थ का प्रतिपादन कर दिया गया है। यह भी एक कारण है, जिससे इन सूत्रों को किपल की रचना नहीं माना जाना चाहिए।।

शरीर स्थूलमात्र एकप्रकार का ही होता है, सूक्ष्मशरीर ग्रादि की कल्पना श्रसंगत है। इसका समाधान करता है—

न स्थूलमिति नियम आतिवाहिकस्यापि विद्यमानत्वात्।

स्थूलशरीर के स्रितिरिक्त स्रन्य किसीप्रकार का शरीर नहीं है, ऐसा नियम स्रिथवा ऐसी व्यवस्था करना स्रसंगत है, क्यों कि स्रात्मा का स्थूलशरीर से प्रितिरिक्त एक स्रातिवाहिकशरीर भी विद्यमान रहता है। एक स्थूलशरीर के स्रितिकान्त होने स्थित् छोड़े जाने पर देहान्तर में स्रात्मा का वहन करने से इसका नाम स्रातिवाहिकशरीर है। इसीको सूक्ष्मशरीर कहते हैं, जो दस बाह्य इन्द्रिय, तीन सन्तः करण श्रीर पांच तन्मात्र—इन स्रठारह स्रवयवों से घटित होता है। सगं के स्रादिकाल में सर्वप्रथम इन्हीं तत्त्वों की रचना होकर प्रत्येक स्रात्मा के साथ इनका सम्पर्क होजाता है। इस सम्पर्क में स्थात्म-कर्म स्थीर परमात्मा की प्रेरणा नियामक रहती है। स्रादिसर्ग से प्रलयकालपर्यन्त स्थात्मा इस शरीर से परिवेष्टित रहता है। यदि स्थात्मज्ञान होजाए, तो सर्ग के मध्यकाल में इससे छुटकारा होजाता है।

इन्द्रियां अर्थ से सम्बद्ध होकर अर्थ को प्रकाशित (बोधित) करती है, श्रथवा विना ही सम्बन्ध के कर देती हैं ? उत्तर देता है—

नाप्राप्तप्रकाशकत्त्वमिन्द्रियाणामप्राप्तेः सर्वप्राप्तेश्रो ।

इन्द्रियां ग्रर्थं को विना प्राप्त (सम्बद्ध) हुए प्रकाशित नहीं करतीं। जब-तक ग्रर्थं के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध न होजाए, तबतक इन्द्रिय उस ग्रर्थं को बोधन कराने का साधन नहीं बन सकती। जो वस्तु ग्रप्राप्त-ग्रसंबद्ध ग्रर्थात् व्यवहित है, उसका ज्ञान नहीं होता। यदि सम्बन्ध के विना ही ज्ञान होजाया करता, तो सब वस्तुग्रों का ज्ञान सदा होता रहता। ज्ञान होने में व्यवहित-ग्रव्यवहित का कोई भेद न रहता। पर यह ग्रनुभव के सर्वथा विरुद्ध है। इसलिए इन्द्रियां ग्रसंबद्ध विषय को ग्रहण करने में साधन नहीं होपातीं।।

चक्षु से दूरस्थ विषय का ग्रहण देखा जाता है, तब यही संभव होसकता है, कि चक्षु रिश्मद्वारा विषयदेश में जा उसके ग्रहण का साधन बने । ऐसी स्थिति में चक्षु को तैजस मानना चाहिए, ग्राहंकारिक नहीं । समाधान करता है—

> न तेजोऽपसर्पणात्तैजसं चक्षुर्वृत्तितस्तित्सिद्धेः। गोलकस्थान से विषयदेश तक भ्रपसर्पण (दूर तक सरकना या पहुंचना)

तेज का संभव है, ग्रतः चक्षु को तैजस मानना चाहिए। यह कथन युक्त नहीं है, कारण यह है, कि इन्द्रिय का ग्रपसपंणद्वारा विषयदेश में पहुंचकर ही विषय का ग्रहण होसकता हो, ऐसा नहीं है, वह ग्रहण इन्द्रिय-वृत्तिद्वारा संभव होसकता है, इसलिए चक्षु को तैजस मानना ग्रावश्यक नहीं।

ऐसी इन्द्रियवृत्ति के ग्रस्तित्व में प्रमाण क्या है ? बताता है— प्राप्तार्थप्रकाशलिङ्गाद् वृत्तिसिद्धिः ।

प्राप्त मर्थं का बोध होजाना ही वृत्ति की सिद्धि में प्रमाण है। यदि इन्द्रिय-वृत्ति का म्रस्तित्व न हो, तो गोलकस्थित इन्द्रिय का श्रथं के साथ सम्बन्ध भौर उसका ग्रहण संभव न हो; पर ग्रहण होता है, म्रतः इन्द्रियवृत्ति का मानना ग्राव-श्यक है।।

इन्द्रिय गोलकदेश में रहता है, पर इन्द्रियवृत्ति विषयदेश में जाती है, इसकी उपपत्ति के लिए वृत्ति के स्वरूप का निर्देश करता है—

भागगुणाभ्यां तत्त्वान्तरं वृत्तिः संबन्धार्थं सर्पतीति ।

इन्द्रियवृत्ति या तो इन्द्रिय का भाग ग्रथीत् अंश मानी जासकती हैं, जैसे चिनगारी ग्राग का ग्रंश है, या उसका ग्रंग मानी जासकती है, जैसे रूपादि ग्राग के ग्रंग है। सूत्रकार कहता है—वृत्ति न इन्द्रिय का ग्रंश है ग्रीर न उसका ग्रंग; प्रत्युत वह एक ग्रंतिरिक्त तत्त्व है, जो इन्द्रिय का परिग्णामिवशेष कहा जासकता है। क्योंकि वह विषय के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध करने के लिए विषयदेश तक ग्रंपसंग्ण करता है। सूत्र में 'इति' पद हेतु ग्रंथ में है। यदि वृत्ति इन्द्रिय का सम्बन्ध है, तो इन्द्रिय से विभक्त होने के कारण वह विषय के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकता, यदि ग्रंग माना जाए, तो ग्रंकिय होने से उसमें सर्पण संभव नहीं, पर वृत्ति विषय के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध भी स्थापित करती है, ग्रौर विषयदेश तक सर्पण भी करती है; इसलिए वृत्ति इन्द्रिय के ग्रंश तथा ग्रंग दोनों से ग्रंतिरिक्त तत्त्व है। जो इन्द्रिय का परिग्णामिवशेष ही समभना चाहिए।।

इन्द्रिय ग्रथवा करणों की वृत्ति तत्त्वान्तर है ग्रीर उनका परिगामिव-शेष है, विषयग्रहण के लिए वृत्ति विषयदेश में सपंण करती है, पर इच्छा ग्रादि बुद्धि की वृत्ति है, उनमें सपंण कैंसे होगा? क्योंकि ये ग्रणरूप है। द्रव्य मानने पर सपंण संभव होसकता है, उस ग्रवस्था में इन्द्रियां भौतिक होनी चाहिएं, ग्राहंका-रिक नहीं। उत्तर देता है—

#### न द्रव्यनियमस्तद्योगात् ।

द्रव्य में ही किया हो-हमारे शास्त्र में ऐसा कोई नियम नहीं है। किया का धस्तित्व प्रमाण से जहां भी उपलब्ध होता है, वहां सब जगह किया का होना युक्तियुक्त है। ध्रयं को प्रकाशित करने के कारण वृत्ति में किया का बोध होता है, तो वहां किया मानना ग्रसंगत नहीं। इससे इन्द्रियों के ग्राहंकारिक होने में कोई बाधा नहीं ग्राती।।

गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर यह स्पष्ट होजाता है, कि इन्द्रियवृत्ति-विषयक यह सम्पूर्ण प्रकरण सांख्यसिद्धान्त के साथ सामञ्जस्य नहीं रखता। वृत्ति को तत्त्वान्तर मानना किसीप्रकार सांख्यविचार के अनुकूल नहीं। वास्त-विकता को ओभल कर अनिरुद्ध तथा महादेव ने इसके सामञ्जस्य के लिए सांख्य के अनियतपदार्थवादी होने की घोषणा की है। वस्तुतः इन्द्रिय अथवा करण का विषयाकार होना ही उसकी वृत्ति है। इसमें चक्षु को छोड़कर अन्य समस्त इन्द्रि-यों के विषय इन्द्रिय देश में आकर गृहीत होते हैं। इन्द्रियदेश में जैंसे ही विषय उपस्थित होता है, इन्द्रिय तदाकार हो उठती है, यह उसका स्वभाव है। इस-प्रकार इन्द्रिय का विषयाकार होना इन्द्रियवृत्ति है, इसीको इन्द्रिय का विषया-कारपरिणाम कहा जाता है।

चक्षु के विषय में यह कहा और समका जाता है, कि यहां विषय इन्द्रियदेश में नहीं आता, प्रत्युत इन्द्रिय ही विषयदेश में जाती है। न्याय-वैशेषिक में चक्षु को तैजस मानकर चक्षुरिश्म विषयदेश में जाकर विषय को ग्रहण करती हैं, यह कल्प-ना की गई है। सांख्य में चक्षु को तैजस न माने जाने से उसका विषयदेश में जाना कैसे सम्भव होगा, यह प्रश्न होता है। जिस व्यक्ति ने इन सूत्रों को यहां प्रक्षिप्त किया है, वह न्याय-वैशेषिक सिद्धान्त से इतना प्रभावित है, कि वास्तविक सांख्य-विचार उससे स्रोभल रहगया है, स्रोर उसने चक्षुवृंत्ति को विषयदेश में पहुंचने के सामञ्जस्य के लिए वृत्तिमात्र को एक तत्त्वान्तर कल्पना कर डाला, स्रोर उसमें सपंण क्रिया का होना भी कल्पना कर लिया गया। यह कल्पना वस्तुतः स्रनेक दोषों से परिपूर्ण हैं।

- १. चक्षुर्वृत्ति यदि सर्पण करके विषयदेश में जाती है, तो दो गज पर रक्खी वस्तु भीर दो लाख ग्रथवा दस लाख मील पर विद्यमान वस्तु के ग्रहण में काल का पर्याप्त ग्रन्तर होना चाहिए। वृत्ति की सर्पण-क्रिया दो गज के लिए जितना समय लेती है, निश्चित ही दस लाख मील तक पहुंचने में उस किया को भ्रत्यिक पर्याप्त समय लगना चाहिए। पर यह प्रत्यक्ष है, कि सामने रक्खी वस्तु को हम जितने क्षण में देखते है, प्रायः उतने ही क्षण में हम चन्द्र और सूर्य को देख लेते है। इससे स्पष्ट है, कि वृत्ति में सर्पण की कल्पना नहीं की जानी चाहिए।
- २. वित्त सर्पणिद्वारा यदि विषयदेश में पहुंचकर विषय का ग्रहण करती है, तो जैसे घट-देश में घट के यथार्थ ग्राकार-प्रकार का हमें ग्रहण होता है, उसीप्रकार चन्द्र-देश में चन्द्र के भीर सूर्यादि देश में सूर्यादि के यथार्थ ग्राकार-प्रकार का ग्रहण होना चाहिए, पर वस्तुतः ऐसा नहीं है। इससे यह निश्चित होता

- है, कि वृत्ति सपंण करके चन्द्रादि देश में नहीं पहुंचती। कहा जासकता है, कि चन्द्र भ्रादि अतिदूर होने के कारण यथार्थ भ्राकार-प्रकार में न दीखकर लघु भ्राकार में दीखते हैं। यदि यही बात है, तो वृत्ति का सपंण भ्रोर विषयदेश में पहुंचकर विषय का ग्रहण करना दोनों कथन भ्रसत्य होजाते हैं, क्योंकि वृत्ति के विषयदेश में पहुंच-कर विषय का ग्रहण करने की स्थिति में दूरी का प्रश्न ही नहीं उठता। तब जिस वस्तु को हम दूरस्थित कहते हैं, उसका भी यथार्थ भ्राकारप्रकार में ग्रहण होना चाहिए।
- ३. इन सूत्रों में समस्त इन्द्रियों की वृत्ति को तत्त्वान्तर माना गया है। उनमें भी सपंण स्वीकार किया जाना चाहिए, और तब अन्य इन्द्रियों के विषय उतनी दूर पर स्थित होने पर भी गृहीत होने चाहिएँ। तब हमें अतिदूरस्थित शब्द गन्ध और रस आदि का ग्रह्ण बराबर होता रहना चाहिए। यदि चक्षुर्वृत्ति को ही तत्त्वान्तर और सपंणशील माना जाता है, तो इस विशेषता का कारण होना चाहिए, जबिक सांख्यमत में समस्त इन्द्रियां आहंकारिक होने से समानोपादानक हैं। कम-से-कम सांख्य के विचार के अनुसार यह नहीं कहा जासकता, कि पह अका-रणक विशेषता केवल चक्षुर्वृत्ति के लिए है।
- ४. प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या में भिक्षुन मालूम कहां विचरण कर रहे हैं। उन्होंने यहां वृत्ति को व्यापार बताया, जो स्वयं क्रियारूप है, उसमें ग्रीर सर्पण मादि किया की कल्पना। इस सूत्र पर भिक्षु का विवरण चिन्तनीय है।

ग्रव विचारणीय यह है, कि वस्तु-ग्रहण की सांख्याभिमत प्रक्रिया क्या है? वस्तुतः सांख्य किसी इन्द्रिय का विषयदेश में जाना स्वीकार नहीं करता। ग्रन्य इन्द्रियों के विषय जैसे इन्द्रियदेश में उपस्थित होने पर गृहीत होते हैं, इसी-प्रकार चक्षुरिन्द्रिय के विषय भी इन्द्रियदेश में ही गृहीत होते हैं। कारण यह है कि चक्षु के गोलक की रचना इसप्रकार की है, कि उसमें विषय प्रतिबिम्बत हो-जाता है। जैसे ही विषय गोलक में प्रतिबिम्बत होता है, चक्षु इन्द्रिय तदाकार हो उठती है। ग्रागे का सब व्यापार ग्रन्य इन्द्रियों के समान ही है। ग्रन्य इन्द्रियों के गोलकों की रचना ऐसी नहीं है, जिनमें दूरस्थित विषय प्रतिबिम्बत होसकें, इसिल्ए उन्हें इन्द्रियदेश में उपस्थित होने पर ही ग्रहण किया जासकता है। चक्षु के गोलक में विषय के प्रतिबिम्बत होजाने की क्षमता होने के कारण विषय चाहे समीप हो या दूर, न्यूनाधिककाल की ग्रपेक्षा के विना ही-प्रतिबिम्बत होजाता है। ऐसी स्थित में वस्तु का दूर होना उसके यथार्थ ग्राकार-प्रकार के प्रतिबिम्बत होने में बाधक रहता है।

सांस्य के व्याक्याग्रन्थों में ऐसे उल्लेख मिलते हैं, कि बुद्धि इन्द्रियप्रणा-लिकाद्वारा विषयाकार होती है, संभवतः कहीं पर ऐसे भी उल्लेख हों, कि बुद्धि इन्द्रियद्वारा विषयदेश में पहुंचती है, श्रीर तदाकार हो विषय का ग्रहण करती है। इसप्रकार के सब उल्लेखों का तात्पर्य इतना ही है, कि बुद्धि का बाह्य-विषय के साथ सीधा संपर्क कभी नहीं होता, वह केवल इन्द्रियद्वारा संपन्न होसकता है। फलतः न इन्द्रिय शरीर से बाहर विषयदेश में कहीं जाती है, श्रीर न इन्द्रियद्वारा बुद्धि।

वृत्ति की सर्पणिकया को पुष्ट करने के लिए भ्रनिरुद्ध भीर महादेव ने एक पुराना पद्य भ्रपनी व्याख्याभ्रों में उद्घृत किया है—

वृत्तयः प्रसरदूपाः म्फारिताक्षस्य यत्र च। प्रदृष्टानुग्रहात्तत्र संबद्धार्थावबोधिकाः॥

जिस ग्रवस्था में स्वस्थेन्द्रिय पुरुष की वृत्तियां (इन्द्रियवृत्तियां) प्रसर्पण-शील (-प्रसरद्र्पाः) होती है, उस ग्रवस्था में धर्माधर्म के ग्रनुसार वे संबद्ध ग्रथं का ग्रवबोधन कराती हैं।

इस पद्य का प्रथम चरण विचारणीय है, जिसमें वृत्तियों को 'प्रसरदूप' कहा गया है। व्याख्याकारों ने इसका यह श्रभिप्राय समभा है, कि वृत्ति सर्पण्शील होने से विषयदेश में जाकर विषय को ग्रहण करती है, इसीकारण उन्होंने अपने कथन में इसे प्रमाणरूप से उपस्थित किया। यद्यपि पद्य में कोई ऐसा पद नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो, कि वृत्ति विषयदेश में जाकर विषय को ग्रहण करती है। समभना यह है, कि 'प्रसरदूप' पद का श्रभिप्राय क्या है।

घट पट म्रादि वस्तुरूप विषय मयवा म्रन्य गन्ध, रूप,रस म्रादि विषय सर्वदा एक जैसा नहीं होता। वस्तु गोल चपटी लम्बी तिकोन चौकोन चौड़ी खड़ी पड़ी विविध प्रकारों में होती है। इन प्रकारों की कोई सीमा नहीं है। वृत्ति का स्वरूप है—इन्द्रिय का विषयाकार होना। वस्तु के म्राकार-प्रकार के म्रनुरूप ही 'वृत्ति' का म्रात्मलाभ होगा। जैसा विषय है, उसके म्रनुरूप इन्द्रिय का होना, इन्द्रियवृत्ति का स्वरूप है। इसी म्राधार पर वृत्ति को 'प्रसरद्रूप' कहा गया है। उसमें म्रदल-बदल होती रहती है, वह एकरूप नहीं है। जब विषय म्रदलता-बदलता है, मौर इन्द्रिय का तदाकार होना ही वृत्ति है, तब वृत्ति का म्रदल-बदल होना—प्रसरद्रूप होना— म्रान्वार्य है। यही इसका मिम्राय है। यही स्थित गन्ध म्रादि विषयों में समभक्ती चाहिए। उनकी विविधता लोकप्रत्यक्ष है।

इस विवेचन से हम इस परिगाम पर पहुंचते हैं, कि यह इन्द्रियवृत्ति का प्रसंग सांख्यसिद्धान्त की उपेक्षा कर प्रस्तुत किया गया है। मध्यकाल के व्याख्या-कार भी सांख्यमत के साथ इसका सामञ्जस्य बैठाने में सफल नहीं होसके। अनेक आधुनिक व्याख्याकारों ने भी अन्धकार में ही लकीर को पीटा है। वे इस विषय की वास्सविकता के आसपास पहुंचने में भी सफल नहीं होसके। फलतः यह सब प्रसंग किपल की रचना नहीं है, यह निश्चित होता है।।

स्राहंकारिक होने पर भी देशभेद से इन्द्रियां भौतिक होसकती है। तब इन्द्रियों को सर्वथा स्राहंकारिक मानना स्रयुक्त है। समाधान करता है—

#### न देशभेदेऽप्यन्योपादानताऽस्मदादिवन्नियमः।

देशान्तर में भी इन्द्रियों का अन्य उपादान होना संभव नहीं। जैसे हमारे इस भूलोक में इन्द्रियां आहंकारिक हैं, ऐसे ही सब लोकों में जहां भी प्राणी-सृष्टि है, इन्द्रियां आहंकारोपादानक हैं, क्योंकि जगत्सगं के उपादान सर्वत्र समान हैं, यह एक नियम एक व्यवस्था है, ऐसा समभना चाहिए।।

म्रन्य वैदिक दर्शनों में भूतों से इन्द्रियोत्पत्ति का निर्देश क्यों है ? बताया-निमित्तव्यपदेशात्ताद्व्यपदेश: ।

कभी-कभी किसी कार्य में निमित्त की प्रधानता प्रकट करने के लिए उस निमित्त में उपादानता का व्यवहार होजाता है। दाह ग्रग्नि का कार्य है। ग्र्रानि ग्रयोगोलक में हो या ईंधन में हो, दाह ग्रग्निद्वारा होता है, पर व्यवहार ऐसा देखा जाता है, कि वह लोहे में हाथ लगने से जल गया ग्रथवा ईंधन में पांव पड़ जाने से जल गया। जलने का उपादान ग्राग है, लोहा या ईंधन केवल निमित्त है। उनकी प्रधानता प्रकट करने की दृष्टि से 'लोहे से जल गया' या 'ईंधन से जल गया' ऐसा व्यवहार देखा जाता है। इसीप्रकार इन्द्रिय यद्यपि ग्रहंकार उपादान से उत्पन्न है, पर वहां भूतों का निमित्तरूप में सहयोग होने से इन्द्रियों को कहीं-कहीं भौतिक कह दिया गया है।।

इन्द्रियविषयक यह मन्तव्य भी सांख्यसिद्धान्त के अनुकूल नहीं। सर्गोत्पत्ति के कम में अहंकार से इन्द्रियों के परिएात होने का जहां अवसर है, वहां पृथिव्यादि भूतों का अभी अस्तित्व प्रादुर्भाव में ही नहीं आया। इन्द्रियरचना के अनन्तर 'तन्मात्र' प्रादुर्भाव में आते हैं, तन्मात्र से पृथिव्यादि परमाणु का परिएाम होता है। जब इन्द्रियोत्पत्ति के अवसर पर भूतों का अस्तित्व ही नहीं है, तो उनका सहयोग इन्द्रियोत्पत्ति के अवसर पर भूतों का अस्तित्व ही नहीं है, तो उनका सहयोग इन्द्रियोत्पाद में कैसे संभव होगा। यह कथन सूत्रप्रक्षेप्ता की सांख्यप्रक्रिया से अनभिज्ञता का ही द्योतक है। इन्द्रियविषयक भौतिकता का व्यवदेश जहां-तहां जो उपलब्ध होता है, वह सब औपचारिक है, केवल व्यवहार की दृष्टि से; वह वस्तुस्थिति का द्योतक नहीं है। फिर इस प्रक्षिप्त प्रकरण के प्रारम्भ में ही इन्द्रियों की भौतिकता का प्रतिषेध किया है। यहां भूतों की निमित्तता का व्यवदेश परस्पर विरोध को प्रकट करता है।।

शरीर चार प्रकार का है, यह किन्हीं ग्राचार्यों का मत है। यह देहमात्र के वर्ग का विभाजन है, समस्त प्रकार के देह उत्पत्ति की दृष्टि से चार विभागों में ग्रन्तिहत होजाते हैं। इस विषय में कहा— ऊष्मजाण्डजजरायुजोद्भिज्जसांकित्पकसांसिद्धिकञ्चेति न नियमः।

रचना की दृष्टि से देह चार वर्गों में विभाजित है, यह नियम नहीं है, प्रत्युत चार से ग्रधिक वर्गों में विभाजित देखा जाता है, जो इसप्रकार समभना वे ऊष्मज है, जैसे-बहत प्रकार के कीड़े, डांस, मच्छर ग्रादि । २--ग्रण्डज-जो श्रण्डे से पैदा हों, वे देह अण्डज कहे जाते हैं। जैसे-चींटी, पक्षी, सांप आदि के शरीर । ३-- जरायुज-गर्भ जिस भिल्ली से लिपटा रहता है, उसका नाम 'जरायु' है। जरायु से श्रावेश्टित जो देह उत्पन्न होते हैं, वे जरायुज है। जैसे मनुष्य तथा' गो म्रादि पशुम्रों के देह। ४--- उद्भिज्ज-भूमि को फाडकर जो उत्पन्न होते हैं वे उद्भिज्ज है। जैसे-वक्ष, लता, म्रोषधि तथा म्रन्य विविधप्रकार के क्षप मादि। ५---सांक ल्पिक-सृष्टि के स्रारम्भ में परमात्मा के संकल्पमात्र से जो ऋषि स्रादि के तथा श्रन्य प्राणियों के देह उत्पन्न होजाते हैं, वे सांकित्पक हैं। ६--सांसि-द्धिक-योगसाधनद्वारा सिद्ध्यतिशय प्राप्त होजाने पर योगीजन जिस देह की इच्छानुसार रचना कर लेते हैं, वे देह सांसिद्धिक कहे जाते हैं। इसप्रकार देहों के छह वर्ग है। संभव है, देहरचना के ग्रीर भी कोई प्रकार हों, पर इन छह वर्गों में प्रायः सबका समावेश माना गया है। स्वेदजशरीर, जो पसीना म्रादि के सहयोग से उत्पन्न होते हैं, जैसे-जूं लीक म्रादि; इनका समावेष ऊष्मज वर्ग में होजाता है। ये सब ही प्रकार के शरीर भौतिक होते हैं, इसलिए सुत्र में इन सबका समा-हारद्वन्द्वद्वारा निर्देश किया गया प्रतीत होता है। इसप्रकार इस सूत्रद्वारा देह-विषयक विशेषतात्रों का निरूपण किया गया है।

इसी प्रकरण में पूर्वदेह की पाञ्चभौतिकता का निषेध कर वह केवल एक भूत पृथिवी से उत्पन्न होता है, यह कहा है; उसीका विशेष प्रतिपादन इस सूत्र से किया—

सर्वेषु पृथिन्युपादानमसाधारण्यात्तद्वचपदेशः पूर्ववत् ।

सब ही प्रकार के देहों में एकमात्र पृथिवीभूत उपादान है, क्योंकि यह देहों की रचना में श्रसाधारए। प्रधान कारए। है। लोक में भी देहों को पार्थिव समभा जाता है। तृतीय श्रध्याय में देह को जो पाञ्चभौतिक कहा है, वह व्यपदेश-कथन ऐसा ही समभन। चाहिए, जैसाकि पूर्व इसी प्रकरए। में इन्द्रियों के लिए श्राहंका-रिक व्यपदेश है। जैसे चक्षु श्रादि इन्द्रिय का तेज श्रादि भूत के सहयोग से उत्पाद होने पर भी उसे श्राहंकारिक कहा गया है; ऐसे ही केवल पृथिव्युपादानक देह को साधारणनिमित्तरूप जलादि के सहयोग के कारए। पाञ्चभौतिक कह दिया गया है

इन्द्रियों की म्राहंकारिकता भीर देह की पाञ्चभौतिकता के प्रतिकूल वर्णन जो इस प्रकरण के सूत्रों में हुमा है, वह वस्तुत: सांख्यसिद्धान्त का विरोध है।

इसका निर्देश हमने उन सूत्रों पर यथावसर कर दिया है। तृतीय ग्रघ्याय में जहां [३।१ ७] देह को पाञ्चभौतिक बताया है, वहां सूत्र की ग्रवतरिएका में ग्रनिष्द्ध ने लिखा है—विप्रतिपत्ती सत्यां स्वपक्षमाह। देह का पाञ्चभौतिक होना सांस्य का ग्रपना पक्ष है। विज्ञानिसक्ष ने भी सूत्र का ग्रयं किया है—पञ्चानां भूतानां पिलितानां परिगामो देह इत्यर्थः। पाचों भूतों का मिलित परिगाम देह है। इससे ग्रयले सूत्रों में देह की ऐकभौतिकता तथा चातुभौ तिकता को ग्रन्यों का ग्रयीत् मांस्याति रिक्त ग्राच।यों का मत बताया गया है। वे ग्राचार्य चाहे कोई हों, पर देह की ऐकभौतिकता का मत सांस्य का नहीं है, यह निश्चित है। प्रस्तुत सूत्रों में सांस्यित्वान्तों की सर्वया उपेक्षा की गई है। मध्यकालिक विद्वानों ने भी इन मूत्रों की व्यास्या करते हुए सास्यिसद्धान्तों को भुला दिया है। वस्तुतः सांस्य-मिद्धान्त से इन मूत्रों का सामञ्जस्य संभव नहीं। यह प्रकरण सर्वथा ग्रकापिल है।।

देह में प्राण की प्रधानता देखी जाती है, ग्रतः प्राण को देह का आरम्भक मान लेना चाहिए। तात्पर्य यह है, जो देह का आरम्भक वायु है, उसे प्राणकप वायु मान लेना चाहिए, क्योंकि देह में प्राण की प्रधानता देखी जाती है। इस विषय में कहा—

#### न देहारम्भकस्य प्राणत्विमन्द्रियशक्तितस्तित्सद्धेः ।

देह का ग्रारम्भक जो वायु है, वह प्राग्णरूप नहीं है। ग्रभिप्राय यह, कि प्राग्ण को देह का ग्रारम्भक नहीं कहा जा सकृता। क्योंकि इन्द्रियों की शक्ति से प्राण की सिद्धि है, इन्द्रियां रहती हैं. तो प्राण रहता है, ग्रन्यथा नहीं। प्राग्ण समस्त करणों की सामान्यवृत्ति है, उसका ग्रस्तित्व देह का उपादान नहीं होसकता। इन्द्रियों के ग्रस्तित्व में ही यह वृत्ति जीवनघारणरूप में ग्रात्मलाभ करती है। जब इन्द्रियां देह को छोड़ जाती है, तो उनका वृत्तिरूप प्राण भी नहीं रहता, पर देह मृत ग्रवस्था में पड़ा रहजाता है।

इस सूत्र की विविध ब्याख्याग्रों के ग्राधार पर यह ग्राशय भी प्रकट होता है, कि यहां प्राण को वायु मानने का निरास किया गया है, जबकि एक सूत्र [२।३१] में प्राण को वायु कहा है। यह भी विचारणीय बात है, कि समस्त करणों का सामान्यवृत्तिरूप प्राण वायु कैसे हैं? यह संभव होसकता है, कि देहा-रम्भक वायु प्राण्यू वायु से भिन्न प्रकार का हो। श्वास-प्रश्वास ग्रादि तो उसका स्थूल विकाररूप हैं, स्वरूपतः प्राण्वायु ग्रतिसूक्ष्म है, जिसके ग्राधार पर समस्त वातनाड़ीचक ग्रपना कार्य करता है, तथा रक्त ग्रादि का संचरण भी उसी के ग्राधार पर होता है। इसप्रकार देहारम्भक वायु को प्राण्यूप न कहना ठीक होसकता है, तथा प्राण् को भौतिक वायुरूप न समभना चाहिए।

इस कथन में एक श्रौर नई श्रापत्ति खड़ी होजाती है। जब हम कहते हैं-

'देहारम्भक वायु प्राण नहीं है', तब हम वायु को देह का ग्रारम्भक ग्रवश्य मान लेते हैं। ग्रारम्भक का ग्रयं उपादान कारण है। ग्रभी पहले सूत्रों में देह का उपा-दान केवल पृथिवी को बताया गया है, ग्रीर ग्रन्य भूतों की उपादानता का निषेष किया है, इन कथनों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है।।

भोक्ता जीवात्मा देहों में कब मिषिष्ठत होता है? देहरचना हो जाने पर वह माता है, या उसके माजाने पर देहरचना प्रारम्भ होती है? इस विषय में बताया—

#### भोक्तुरिषष्ठानाद्भोगायतनिर्माणमन्यथा पृतिभावप्रसंगात् ।

भोक्ता जीवात्मा के श्रिषिष्ठान से भोग के श्राधारभूत स्थूल देह का निर्माण प्रारम्भ होता है। शुक्रशोणितसंमिलन के साथ ही जीवात्मा उपस्थित रहता है, अर्थात् स्थूल देह के श्रारम्भक प्रथम श्रणुश्रों में जीवात्मा प्रवहले से विद्यमान है, ऐसा समभना चाहिए, अन्यथा संमिलित देहारम्भक श्रणुश्रों का सड़जाना श्रावर्थक है। जैसे जीवात्मा से रहित मृतशरीर सड़जाता है। देहरचना के प्रारम्भिक श्रणुश्रों में श्रात्म-चेतन की विद्यमानता के कारण यहां सूक्ष्म श्रवस्था में प्राणु का श्रस्तित्व भी सिद्ध होता है। श्रात्मा के सतत श्रावेष्टन सूक्ष्म-शरीर के घटक बुद्धचादि करणों की जीवनघारणारूप प्राणु-सामान्यवृत्ति है, इसी से देह का जीवित रहना श्रीर बढ़ना श्राद संभव होता है, ग्रतः यह स्पष्ट है, कि चेतन श्रात्मा से श्रष्टिष्ठत श्रणु हो देह के श्रारम्भक होते हैं।

यदि जीवन प्राण पर ही अवलम्बित है, तो प्राण से अधिष्ठित अणुओं को ही देहारम्भक मान लिया जाय, चेतन आत्मा को अधिष्ठाता मानने की क्या आवश्यकता है ? इस विषय में बताया—

#### भृत्यद्वारा स्वाम्यधिष्ठितिर्नेकान्तात्।

भृत्य के द्वारा स्वामी का मिष्ठाता होना प्रकट होता है, साक्षात् नहीं, ऐसा व्यवहार लोक में देखा जाता है। स्वामित्व 'स्व' के होने पर ही प्रकाश में माता है, यदि स्व न हो, तो स्वामित्व मन्तिहित रहता है। भृत्य ही नहीं, तो मालिक किसका? मालिकपना भृत्य के साम्मुख्य में प्रादुर्भूत होता है। इसीप्रकार स्वामी-चेतन मात्मा उस समय तक ग्रप्रकट है, जब तक उसका भृत्यख्प प्राण प्रकाश में नहीं माता। क्योंकि इन्द्रियां तथा ग्रन्तःकरण ग्रात्मा के भोगसाधन है, और जीवनधारण्डप प्राण सब करणों का व्यापार है, इसिलए जैसे ही जीवन प्रारम्भ होता है, इस बात को हम समभते हैं, वैसे ही यह स्पष्ट होजाता है, कि यहां चेतन ग्रात्मा ग्राविराजा है, ग्रन्यथा उसके माश्रित, उसकी छाया में उसके लिये दौड़भूप करने वाले भृत्यस्थानीय करण ग्रपने व्यापार में सतत संलग्न न दीसते। इसप्रकार प्राणोंका ग्रस्तित्व ग्रारमाकी उपस्थित के कारण है, वह ग्रपने स्वामी को धक्का

देकर स्वयं उसके स्थान पर ग्रविष्ठाता बनने का साहस नहीं कर सकता। फलतः देहारम्भक ग्ररणु प्राणसे श्रविष्ठित न कहे जाकर श्रात्म-चेतन से श्रविष्ठित ही समभे जाने चाहिएं।

#### 

वर्तमान सूत्रसंख्यात्रम के अनुसार पञ्चम अध्याय में १२० से १२३ तक उपलब्ध चार सूत्र और प्रक्षिप्त प्रतीत होते हैं। इस विषय का अधिक विवेचन 'सांख्यदर्शन का इतिहास' पृष्ठ १७७ से १७६ तक में देखें। सूत्रों का अर्थ यहां प्रस्तुत किया जाता है।

बाएा ग्रादि के फेंके जाने में तीव्र ग्राघात से बाण में वेग संस्कार उत्पन्न होजाता है। वेग से किया, ग्रीर फिर किया से वेग, इसप्रकार ग्रनेक वेग ग्रादि उत्पन्न होते हैं, इस मत का निरास करता है—

एकः संस्कारः क्रियानिर्वर्त्तंको न तु प्रतिक्रियं संस्कारभेदा बहुकल्पनाप्रसक्तेः।

बाए ग्रादि में तीव्र श्राघात से जो वेग नामक संस्कार पैदा होजाता है, वही एक संस्कार श्रागे कियाश्रों को निरन्तर उत्पन्न करता रहता है। ऐसा नहीं है, कि प्रत्येक किया को उत्पन्न करने के लिए संस्कार भिन्न-भिन्न माना जाए। ऐसा मानने पर व्यर्थ में बहुत से संस्कार स्वीकार करने की कल्पना करनी पड़ती है।

विज्ञानिभक्षु ने इस सूत्र की व्याख्या में 'संस्कार' पद का 'वेगाख्य संस्कार' प्रयं न कर 'भावना संस्कार' प्रयं किया है, जो आत्मा का धर्म कहा जासकता है, धौर 'क्रिया' पद का अर्थ किया है—'भोग'। जब कोई व्यक्ति जीवन्मुक्त होजाता है, तब भी अर्थात् आत्मसाक्षात्कार होजाने पर भी कुछ प्रारब्ध संस्कार शेष रहजाने से शरीरधारण चालू रहता है। उस अवस्था में ज्ञानाग्नि से सञ्चित कर्म अथवा संस्कार दग्ध होचुके होते हैं, प्रारब्धसंस्कार केवल शेष रहते हैं, उनमें जो एक संस्कार किया अर्थात् भोग का सम्पादन कर देता है, वह समाप्त होजाता है, प्रत्येक भोग के लिए नानासंस्कार इकट्ठे नहीं होते। जैसे कुलालचक्र की एक अमण्डूष्य किया की समाप्ति तक एक ही वेगाख्य संस्कार उसका संचालक रहता है। एक भोग में बहुत से संस्कार मानने से व्यथं में कल्पनागौरव ही होगा।।

एक संस्कार से एक किया होती है, किया से फिर संस्कार और संस्कार से फिर किया, लोक में ऐसा अनुभव होता है। इस विषय में कहा—

#### न बाह्यबुद्धिनियम: )

लोक में बाह्यविषयक ज्ञान होने में यह नियम नहीं है, कि एक संस्कार से एक ही किया होने का अनुभव हो। लोक में एक संस्कार से अनेक किया होने का भी अनुभव होता है। बाह्यज्ञान में एक ही अर्थ भासता है, ऐसा भी नियम नहीं है, क्योंकि जब 'घट है' ऐसी प्रतीत होती है, वहां घट, सत्ता सामान्य और उनका सम्बन्ध भी प्रतीत होता है।।

# जंगमशरीर के समान ही स्थावरशरीर है, यह म्रतिदेश करता है— वृक्षगुल्मलतौषधिवनस्पतितृणवीरुधादीनामपि भोक्नुभोगायतनत्वं पूर्ववत् ।

जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के शरीर भोक्ता आत्मा के लिए भोगों के आयतन-स्थान है, इसीप्रकार वृक्ष, लता, ग्रोपिध, वनस्पित, घास, तृण आदि शरीर भी भोक्ता के भोगायतन हैं। कर्मफलों को भागने के लिए वृक्षादि योनियां हैं। यहां भी श्रज्ञानान्धकार की अवस्था में आत्माओं का निवास रहता है, और जैसे आत्मा का वियोग होजाने पर शरीर सड़ जाता है, ऐसे ही वृक्ष आदि में आत्मा का वियोग होने पर वह सूख जाता है। उपनिषद् [छा० ६।११।२] में कहा है— 'अस्य यदेकां शाखां जीवो जहात्यय सा शुष्यित'। वृक्ष की जिस शाखा को जीव छोड़ देता है, वह मूख जाती है।

विज्ञानिभक्षु ने पहले सूत्र को इसी के साथ मिलाकर अर्थ किया है, और इन्हें एक सूत्र माना है। उसने कहा—उद्भिष्ण शरीर होता है, यह प्रथम प्रतिपा-दन किया गया है, परन्तु उद्भिष्ण में बाह्य-वृद्धि के स्रभाव से उसे शरीर अर्थात् भोगायतन कहना ठीक नहीं, क्योंकि भोग वृद्धि का ही नाम है, सुख दु:ख आदि का ज्ञान होना ही भोग है। इस स्राक्षेप का उत्तर दिया—

#### न बाह्यबुद्धिनियमो वृक्षगुल्म० यतनत्वं पूर्ववत् ।

जहां म्रावश्यक रूप से बाह्य ज्ञान हो, वही शरीर है ऐसा नियम नहीं है। वृक्ष म्रादि बाह्य मंज न होकर मन्दः संज्ञ होते हैं। मनुस्मृति के प्रथम मन्द्राय में जहां जंगम स्थावर मृष्टि का वर्णन किया गया है, वहां वृक्ष, गुल्म, लता, तृण, म्रोपि, वनस्पति म्रादि के विषय में वताया है—'मन्दः संज्ञा भवल्येते मुखदु लस्समिन्वताः' [१।४६] वृक्ष म्रादि में वाह्यज्ञान का म्रभाव होने पर भी म्रान्तरज्ञान होता है, भ्रौर ये मुख-दु ख से युक्त रहते हैं। म्रतः वृक्षादि शरीर भी म्रात्मा के भोगायतन है।।

#### स्थावर शरीर भोगायतन है, यह स्मृति से प्रमाणित करता है— स्मृतेश्च ।

मनुस्मृति ग्रादि धर्मशास्त्रों के ग्राधार पर भी यह प्रमाणित होता है, कि स्यावर शरीर कर्मानुसार भोग ग्रादि के लिए प्राप्त होता है। मनुस्मृति में बता-या गया है— शरीरजैः कर्मदोषैगौति स्थावरतां नरः।

वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम् ।। [१२।६]

शरीर द्वारा किए जाने वाले पापकर्मों से प्राणी स्थावर योनि को प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है, कि पापकर्मों के भोग के लिए जीवात्मा, वृक्षादि स्थावर शरीरों में जाता है, इसलिए स्थावर को भोगायतन होने से देह मानना चाहिए।।

# परिशिष्ट ३

## सांस्यदर्शन—सूत्रसूची

### [ म्रकारादिकमानुसार ]

| म्नकर्तुं रपि फलोपभोगोऽन्नाद्यवत     | र् ४४       | <b>ग्रनादावद्य यावदभावाद्</b>          |          |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------|
| भ्रकार्यंत्वेऽपि तद्योगः पारवश्यात्  | १४५         | भविष्यदप्येवम्                         | 53       |
| श्रचाक्षुषाणामनुमानेन बोघो           |             | ग्रनादिरविवेकोऽन्यथा दोषद्वय-          |          |
| धूमादिभिरिव वह्ने:                   | १८          | प्रसक्तेः                              | २५६      |
| श्रचेतनत्वेऽपि क्षीरवच्चेष्टितं      |             | <b>ग्रनारम्भेऽपि परगृहे सुखी</b>       |          |
| प्रधानस्य                            | १५०         | सर्पवत्                                | १७३      |
| <b>ग्ररगुपरिमाणं तत्</b> कृतिश्रुतेः | <b>१</b> २२ | ग्रनुपभोगेऽपि पुमर्थं सृष्टिः प्रधान   | -        |
| भ्रतीन्द्रियमिन्द्रियं भ्रान्तानाम-  |             | स्योष्ट्रकुं कुमवहनवत्                 | २७४      |
| धिष्ठाने                             | १००         | म्रन्त:करणधर्मत्वं धर्मादीनाम्         | २०६      |
| म्रत्यन्तदु:खनिवृत्या कृतकृत्यता     | २२४         | भ्रन्तःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वा <b>-</b> |          |
| मत्रापि प्रतिनियमोऽन्वय-             |             | ल्लोहवदिषष्ठातृत्वम्                   | لاح      |
| व्यतिरेका <b>त्</b>                  | २६०         | भ्रन्यधर्मत्वेपि नारोपात् तत्सिद्धिः   | -        |
| म्रथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्ति-     |             | रेकत्वात् .                            | <b>5</b> |
| रत्यन्तपुरुषार्थः                    | १           | ग्रन्यपरत्त्वमिववेकानां तत्र           | २३३      |
| भ्रदृष्टद्वारा चेदसम्बद्धस्य तदसम्   | म-          | ग्रन्ययोगेऽपि तत्सिद्धिनीञ्जस्ये-      |          |
| वाज्जलादिवदङ्कुुरे                   | २८६         | नायोदाहवत्                             | 80       |
| म्रदृष्टोद्भूतिवत् समानत्वम्         | २६६         | ग्रन्यसृष्ट्युपरागेऽपि न विरज्यते      |          |
| मधिकारित्रैविष्यान्न नियमः २         | ४,२६३       | प्रबुद्धरज्जुतत्त्वस्येवोरगः           | १५४      |
| म्रिषकारिप्रभेदान्न नियमः            | १६०         | <b>ग्र</b> पुरुषार्थत्वमन्यथा          | २६२      |
| ग्रधिष्ठानाच्चेति                    | ७४          | <b>ग्रबाधाददुष्टकारणजन्यत्वाच्च</b>    |          |
| म्रघ्यवसायो बुद्धिः                  | १३          | नावस्तुत्वम्                           | 3 -      |
| मध्यस्तरूपोपासनात् पारम्पर्येण       | •           | प्रबाधे नैष्फल्यम्                     | २०४      |
| यज्ञोपासकानामि <b>व</b>              | १८०         | म्रभिमानोऽहंकारः                       | 23       |
| मनिषिष्ठितस्य पूतिभावप्रसंगान        | Ŧ           | म्रर्थात् सिद्धिश्चेत् समानमुभयोः      | 305      |
| त्तिसिद्धिः                          | २८४         | ग्रवान्तरभेदाः पर्ववत                  | 834      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ग्रविवेकनिमित्तो वा पञ्चशिखः २६ <b>०</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सृष्टिराविवेकात् १४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| श्रविवेकाद्वा तिसद्धे: कर्त्तुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ग्रा विवेकाच्च प्रवर्त्तनम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| फलावगम: ५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | विशेषस्णाम् ११७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| म्रविशेषश्चोभयोः 🖇 🕉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मिन्निर्सिकेदुपदेशात् १६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ब्रविशेषाद् विशेषारम्भः 🍦 ११५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ग्रावृत्तिस्तृत्राप्युत्तरोत्तरयोनि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ग्रविशेषापत्तिरुभयो:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नियोगोद्धेयः १४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | म्ब्रोश्रयम्सिद्धेश्च <b>२</b> ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| श्रव्यभिचारात् ११०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | त्राहंकारिकत्वश्रुतेर्न्भौतिकानि , ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अशक्तिरण्टाविश्वतियां तू १३६<br>।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | हतर इतरवत्तहीपात क्ली श्रह्म<br>इतर इतरवत्तहीपात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| भीन ध्यवस्य विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | केकार्यहर्वे त्वीर्गः सर्वायक्षात् १४५२<br>इ.स.स.स्थाप्रमाप्तर्वाति स्थाप्तरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| प्रसाधनानिवेत्तनं बन्धाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | र्बार्वाश्वायाम्बर्धाः वायो इतरलाभेज्यावृत्तिः पञ्चारिन-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| भरतवत १५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | योगतो जन्मश्रतः हो हो हो हो है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ग्रस्त्यात्मा नास्तित्वसीधनाः<br>इस्त्यात्मा नास्तित्वसीधनाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | हें हैं कि कार कि की दिना के कि इस कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ร์ที่เสาส วิรีร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रयानम्य न्यानम्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ग्रहेकारकत्रिया कार्यसिद्धन्तर्वरा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | क्रिक्त होते की की विश्व है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| क्रिका प्रमाणाभावात् , क्रम्प्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इन्द्रियेषु साधकतमत्वयोगात् - मानानाम-इयाधिकद्वयोगात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| भन्तः सम्प्राचीका स्वर्धाः स्वर्धः स्वरं  | ु कुठारवत् ११०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ग्रहकारः कता न पुरुषः १५०<br>ग्रहिनिल्वयनीवत् १६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43 11 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| म्राहानल्वायनावत् ः १६६<br>२४ - स्टब्स्टाहरू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | The factor of the state of the |
| र्जीयवर्डियहात्वव स्वाद्यात्व स्वाद्यात्व स्वाद्याद्यात्व स्वाद्यात्व स्वाद्य स्वाद्यात्व स्वाद्य स्वाद्यात्व स्वाद्य स्वाद्यात्व स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्यात्व स्वाद्य स्व | इंदृशस्त्र रासाद्धः सिद्धाः १४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| स्तित्सिद्धिः प्रधनिव्यपदेशाद्वा ६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | इंश्वरासिद्धः १५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| श्रात्मार्थत्वात् सुष्टेर्नेषाम्।त्सार्थे<br>हर्षे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | । जुरमपापाप भाषास्य सम्रात्कषश्चतः प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| भारम्भः<br>अन्तिकोगेऽपि तात्सिद्धिनिष्णस्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | उत्पत्तिवृद्धारुदोषः ६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| मायोहाहुवता तद्द्वारा पारम्पर्ये-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | र्वहरूद्धारा चेदनम्बद्धर्य तेवसम्बद्ध ।<br>१६१<br>वार्वाचारिकट्का निर्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| उपगुन्त २७<br>अस्पस्टयपुरामेशी न विरुक्ता अस्पस्य सम्बद्धाः १९०० विरुक्ता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E /2 A M I M I I I C W 4 T M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| भाषेयशंकितयोगं <u>इति पञ्चिशिशः २१</u> ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | बद्धाद्यं विकास समान्द्र्यं १ रहे हैं बिकार प्रमान्द्र्यं स्वाप्त स्त |
| ब्राधेयशक्तियोगं इति पञ्चशिक्षः २१४<br>कार्धेयशक्तिस्योगं इति पञ्चशिक्षः २१४<br>ब्राधेयशक्तिस्यो निजशक्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | श्रीधकारिजीवर्धातं नियमः १३,९६९<br>१२<br>प्रचारिजभेदाने नियमः<br>ग्रीधकारिजभेदाने नियमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2, 7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | चपदितिसम्मात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| योगः समानन्यायात् २१५<br>जनाकामन्द्राग्नाकडम्हुनामकिक<br>ग्राह्यात्मिकादिभैदान्तवधाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | जुपाधिभेदेऽप्येकस्य नानामोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| नावरतुन्वम् । :उगिक्<br>= = १९ : : : : : : : : : : : : : : : : : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| म्रापाक्षका ग्रुएप्रधानभावः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | धानाशस्त्रेव घटादिभिः ७५<br>एक्ष्मिन्त्रा निर्मानिक तन्त्रक<br>जुपाधिभिद्यते न तु तहान् ७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| श्रियाविशेषात १११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | जुणाधिभवते न तु तहान ७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| विवास सिद्धिवस समानप्रभव्यः ए०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | उपाधिर्चेत तिसदौ पुनर्देतम् २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| भारतीपदेशः शब्दः र् ११<br>हार्केष्ट्रा हिन्द्रेशः शब्दः राहर्षेण्याचेर्वे<br>भाषद्वास्तम्बपयंन्तं तस्कृते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ज्भूयत्राप्येवम् क्रीस्त्रीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 414644141414141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ं उभयंथाप्यविशेषश्चेन्नैवमुपरागै-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

न्यो रागर्वे न्रहान्या **४३९** तर्मार्थ्यारम्य **४४** मा निरोधाद्विशेष: उभयथाप्यसत्करत्वम् जैनेयसिद्धिः प्रमाणात् तदुपदेशः १९ र्जर्भयात्मकं मनः निकारमञ्जूष्ट र्गिक्ट्रिक् उभयान्यत्वात् कार्यत्व महदादे-र्घेटोदिवत् 33 **ऊ**ध्वे<sup>९</sup>सत्त्वविशाला १४५ नग्रमा चन उहादिभि: सिद्धिरप्टैंघा एवामतरस्याः एवमेकत्वेन परिवर्तमानस्य न कुर्णं, त्रयोदशविधमवाहत्रकृति हर्णाहरू दुर्देश ग्रनाभिषेक्चन कर्मृनिमित्तः प्रकृतेः स्वस्त्रामिन्। प्रशास भ्राबोऽप्यनादिबीजांकुर्वृत् <sub>पोवि</sub>र्६७३ कर्मुनिमित्तयोगाज्ञक्र वर्गानिहरू हरि 🖔 🤻 ई कमंत्र दूष्ट्रेविकालादेशकातीमक्षेत्रहे कर्मुं क्वित्र्यात् प्रधानचेष्टा प्रमृद्धिप्रज्ञोगङ्गी द**ेशर्थ**नाडुगयो. गुर्भुदासवत् कर्मवैचित्रसात् । सृष्टिलैचित्रमम् १८६५/७५/५ हमध्य वृ कम्राङ्किष्टेर्वान।दितः कर्मेन्द्रयुजुद्धीहिद्रयेद्धान्त स्मेकान् जी १६७ हु १६ FIRE दशकृम् काम्येऽकाम्येपि<sub>ृसाञ्चरवा</sub>क्कोषात्ः रेश्वः श्रीवनांपु कारगुभावाच्च द्वयीनेरव वयस्वाध इट्टर्ब्इस्त्रीत्रस्ता कार्यदर्शनात्तदुपलब्षेः 保息 कार्यात्कारस्यानुमातंत्रतस्य हित्यात् ७३० २५६ कुत्रापि कोऽपि सुखीति

ज्ञानाम्य दितः कुसुमवच्च मणिः १०५ कृतनियमल ङ्क्षनादानर्थवयं तङ्क्म्रीजितःवात्त्रयमभिनैग्टा कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च लोकवत् प्रथ क्रमुंशोऽक्रमशर्रचेन्द्रियंवृत्तिः र्गतियोगेऽप्याद्यकारणता-द्वानिरसावत् । तन् प्राप्तविवेकस्यानावन्ति अस्ति। गृतिश्रुतेश्च व्यापकत्त्वेऽप्युपाधियोग्।द् गुणपूरिंगामभेदान्नानात्वमुक्तानिक्वि चक्रभ्रमणॅवद् धृतंशरीरः चन्द्रादिलोकेऽप्यावृत्तिनिमृतः हास्ट्रिप्टिमिलनेम्ब्रिस्टायन तदैविद्यानाथये देहे तहादात् कार्यान् इति चरमोऽहङ्कारः FIRE चातुभी तिकमित्येके तर्ने भियत्वश्रतेश्च चिदवसान्। अनिवस्त्रक्ष्म् ध्रिक्तः ह मीइत #र्श्विपन्ते विवेचकाः त्वात् तर्हुं सिन्धुतिवनगड्य व्यक्तिम्बन्धित चेतुनोद्देशान्त्रियमः कण्टक्मोश्रूबत् हर्णु खिन्नहस्तवद्वा कि क्रिक्ट कि सिक्क **ज्याद्भृत्यत्त्वमदुष्टका स्याज्ञुन्य-**कृत्विकृत त्यात् बाधकाभावात्-वाहमतीवर्मका जडुप्रकाशायोगात्:सक्तृकानी न हीटांधंक्र **जडभ्यावृत्तोः जडं। प्रकाशकति**नी प्यक्तिकी तक्राहे सादित्वम् जन्मद्भिष्यवस्थात्ः शु**र्व्यवहुरवर्ग्**र न**७७**७ जबास्फदिकसोरिव जोपरागः हुग्त हुन्तीत किल्ल्ब**भिमानः** विष्क्रीस्ताना पुनतः जीवन्मुक्तइच १६१

#### सांस्यदर्शन

| •                                   |              | •                                   |            |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|
| ज्ञानान्मुक्तिः                     | १२७          | तयोरन्यत्वे तुच्छत्वम्              | 90         |
| <b>त</b> तः प्रकृतेः                | २१           | तस्माच्छरीरस्य                      | ११५        |
| तत्कर्माजितत्वात्तदथमभिचेष्टा       |              | तुष्टिनंवधा                         | १३६        |
| लोकवत्                              | ११३          | तेनान्तःकरणस्य                      | २१         |
| तत्कार्यतस्तित्सद्धे नीपलापः        | ७२           | तेषामि तद्योगे दृष्टबाधादि-         |            |
| तत्कार्यत्वमुत्तरेषाम्              | २६           | प्रसक्तिः                           | २२३        |
| तत्कार्यं धर्मादि                   | १६           | त्रयाणां स्वालक्षण्यम्              | १०३        |
| तत्र प्राप्तविवेकस्यानावृत्तिश्रुति | : ३४         | त्रिगुणाचेतनत्वादि द्वयोः           | ६६         |
| तत्राप्यविरोघः                      | २६३          | त्रिगुणादिविपर्ययात्                | ७४         |
| तत्त्वाभ्यासान्नेति नेतीति त्यागा   | द्           | त्रिधा त्रयाणां व्यवस्था कर्मदेहो   | <b>प-</b>  |
| विवेकसिद्धिः                        | १६०          | भोगदेहोभयदेहाः                      | २४७        |
| तत्सन्निधानादिषष्ठातृत्वं मिण्      | वत् ४६       | त्रिभिः सम्बन्धसिद्धिः              | २१७        |
| तित्सद्धौ सर्वसिद्धे नीधिक्यसिद्धि  | : ३८         | त्रिविघविरोधापत्तेश्च               | ሂട         |
| तथाप्येकतरदृष्ट्या एकतरसिद्धेन      | ₹ <b>1</b> - | दाढ्यर्थंमुत्तरेषाम्                | २६४        |
| पलापः                               | ሂፍ           | दिक्कालावाकाशादिभ्य:                | ६२         |
| तथाऽशेषसंस्काराघारत्वात्            | १११          | दुःखनिवृत्ते गी एा:                 | २३६        |
| तदिधष्ठानाश्रये देहे तद्वादात्      |              | दु:खाद्दु:खं जलाभिषेकवन्न           |            |
| तद्वादः                             | १२१          | जाड्यविमोक:                         | ₹X         |
| तदन्नमयत्वश्रुतेश्च                 | १२३          | दृष्टस्तयोरिन्द्रस्य                | ३७१        |
| तदिप दुःखशबलिमिति दुःखपक्षे         |              | देवतालयश्रुतिनिरम्भकस्य             | 3 <b>3</b> |
| निःक्षिपन्ते विवेचकाः               | २५७          | देहादिव्यतिरिक्तोऽसौ वैचित्र्यात्   | २५३        |
| तदुत्पत्तिश्रुतेविनाशदर्शनाच्च      | १००          | <b>दै</b> वादिप्रभेदा               | १४४        |
| तदुत्पत्तिश्रुतेश्च                 | 38           | दोषदर्शनादुभयो:                     | १८८        |
| तद्धाने प्रकृतिः पुरुषो वा          | ७०           | दोषबोधेऽपि नोपसर्पणं प्रधानस्य      |            |
| तद्बीजात् संसृतिः                   | ११६          | कुलवधूवत्                           | १५६        |
| तद्योगे तिसद्धावन्योन्याश्रयत्वम्   | २०३          | द्रष्ट्टत्वादिरात्मनः करणत्वमिन्ति  | ₹-         |
| तद्योगेऽपि न नित्यमुक्तः            | 33\$         | याणाम्                              | १०२        |
| तद्योगोऽप्यविवेकान्न समानत्वम्      | १४           | द्वयो: प्रधानं मनो लोकवद्           |            |
| तद्रपत्वे सादित्वम्                 | २०६          | भृत्यवगेषु                          | ११०        |
| विद्वस्मरणेऽपि भेकीवत्              | १७६          | द्वयोरिव त्रयस्यापि दृष्टत्वान्न    |            |
| तिन्ववृत्तावुषशान्तोपरागः स्वस्यः   | १०५          | तु द्वी                             | २४४        |
| तमोविशाला मूलतः                     | १४४          | द्वयोरेकतरस्य वाप्यसन्निकृष्टार्थं- | •          |
|                                     |              |                                     |            |

ू तृ यज्ञादेः स्वरूपतो <sub>त</sub>्रभृत्व<sub>न्ती</sub> वैशिष्ट्यात्। काशीमक कालामहान्द्रश्रेश् ुन्नद्रागादृते तत्सिद्धः प्रश्तिन्सुद्धतः कारणत्यातुः इजिन्हित्यातुः सम्बद्धि ृत्तन्नं कीवत् प्रवृत्तस्यापि निक्तिन्ति ्रचारितास्यात् . 5. 7. 7. 7. 7. 8 X & न विशेस्मतिनिष्कियस्य<sub> हिन्</sub>, ः २४० ध्न विशेषग्रुणोच्छि<del>त्तिस्तद्वत्ः प्राविश</del>्वे न व्यापकत्वं सतसः कारणत्वा नि ० इदिन्द्रियत्वाद्वाः वास्यादिव<del>ङ्गक्</del>षन् रादिवताश्वास्तामान्यसम्बद्धाः इस्तान्यस्य eन शिलापुत्रवद्धमिग्राहकमान- 🎫 प्रक्रिसमात्व त उत्पन्न परम्कामान्द्र द न श्रवणमात्रात्तित्तिद्वरनादिवासिः ्रनाया बलवत्त्वात् **४क श्रुतिविरोधोह्यगिणां वैराग्या**यीः ह तित्सद्धेः कार्य च चार्ताहीमहाक्र्णंट ज्ञः सकृद्ग्रह्णात् स<del>ज्ञ्बस्यसिद्धिः विशेशि</del> १ न सत्तो जामहर्वामात्रीक किलान स्थान ज्ञाः सर्वोच्छित्तिरपूरुषार्थःत्वादि- : निष् ्रद्रोषात भिष्ठागियांगा भागस्य नःसांसिद्धिकं चैतन्यं;प्रत्येकाइष्टेः।१२४६ न स्थाननिम्मक्तित्रप्रसादात्तिकाङ्ग ल,स्वभावतो बद्धस्यामोध्रसाधः भीः क भूतियोगे हि हत्तक्रह्म हो हिर्मा भी त्र इस्म रूपश क्रिके क्षियम् श्रेष्ट्र वर्षे द्वारा । <sub>८</sub> प्रसक्तेः ४१ ईलाजानजा निवस न स्वातह्त्र्यात् तहते ह्यायाविष्वत्रा ३ ब्रच्च 9 द्रश्रवत नाकारोपसायोज्ञिकिः आणिकान्हरू न ९ व्यादिदोषात् · 看不可可?

नाणिमादियोगोऽप्यवश्यभावि-्त्वात् तदुङ्ख<del>िल्ले</del>द्गित्रयोग्वत्<sub>न</sub>२४३ न्।त्माविद्या नोभयं जगदुपादान-कारणं निःसङ्गत्वात् नाताहेम देवे४ ्नार्ह्वतमात्मनो लिङ्गपूत् तद्भेद्र<sub>ाण्या</sub> <sub>्रञ्</sub>प्रतीते: र्मिद्यानीत प्रमाणिवरोध नाद्वैतथुद्धिविद्येथोः जातिवर्दवात् हर नानन्दाभिव्यक्तिम् क्तिन्ध्रम् न **३६८** जास्यस्य स्थान सरियां द्वां **नार**् <sub>ब्</sub>नाहात्मनापि प्रत्यक्षबाधात् <sub>सरस्य ह</sub>ू ३३३ नानिर्वचन<u>ीयस्य तद्भावातु सम्</u>वस्थ नानुश्रविकादपि तत्सिद्धः साध्य-ॢॖत्वेनावृत्तियोगाद्युरुषायंत्वभ् <sub>९</sub>न्गुन्यथास्यातिः स्वत्चेष्ट्या-७११ इस्सा उपादानस्वायामानु कार्नाद् ्नान्यो<u>ष्ट्रसर्व्यो</u>ऽज्ञि मुक्तोपभोगो ९० विमित्ताभावात् न्युष्रीरुषेयत्व्यन्तित्युत्वमृङ्कु-<sub>सम्बद्</sub> रादिवत् । हारुक्तु हारू कार्यक्र हारू ुनाभासमात्रमपि मलिनद्वपंगावत १८६ ज्ञाभव्यक्तित्विबनुधनी व्यवहारा<u>न</u>् , ब्यवहारौ <sub>मुक्सरमाध</sub> रंगकनोहाक ६१ नावस्तुनो वस्तुसिद्धिः ज्ञावस्थातो देहधर्मत्वात्तास्याः ह्वरहरू ११ जाविद्याशिवतयोगो नि सङ्गस्य ात्रे ०३ अश्वन्यम् तद्वपतां स्वतं स जागनमोधादेशनिश्चित्रपृदिहरेन हा एक ए क । जानेसरवोध्ययस्वादेवस्य स्टिश्काम्प नुम्मतः स्यानं नृश्<u>वाक्तन्त्र</u>निहिष्टम्हिरे नासदुत्पादो नृष्ट्राङ्गवत् विक्रीतिका व्याप्ट जिजमुक्तस्य बन्धघ्वंसमाञ्चं पूर्वः जिल्हा

**अह**ितात्वृत्या राध्यविवे स्माक्तामा बिज़शक्तिर्व्युत्पत्या व्यवन्छित्रते। २२० विज्**रात्रसम्भिन्यन्तेः <del>दिव</del>तः** हन्याद्याह श्रामाण्यम्हेह हरह सर्माण्यार ्**त्रिज़शक्त्युद्भविमत्याचार्याः** हुन्हीं **३११**२ नित्यत्वेऽपिः नात्मजीन्यीनयत्वं कि । ह **भावात्** इतिनीतं विस्तरहे नाव**रा५६ नित्यमुक्तत्वम्** प्रकेशन शावात् निर्मित्तत्वम् विवेकस्येति ने दुष्ट्याः *६* ह्यानिः 348च्यु तितश्चेति नियतक्तस्यात्नाहतःसमुहुर्जयकाको स्व **२५ ह**िकरान् सांतृत्वे तहुद्भ्यः शिक्किहिर्७ ्त्रियतकारणात्तदुच्छि<del>ल्लिह्बन्तित्तत्रत्ः १</del> ४ ृत्युतधर्मसाहित्यमुभयोरेकत्<del>रस्यात्राम</del> प्रश्री स्वायं कार्य सम्मन्त्रिया विकास जिराशः सुबीमसिङ्गखानस्मानिक्षे ुनिरोधरछदिविध्यस्य भूसाम् ।।।।। १३३ निर्गं गत्वमाद्मुन्द्रेऽसंग्द्रवाद्भिक्षेत्रे २५5 तिगु एत्वात् तदसम्भवादहङ्कार्<sub>ति है</sub> धर्मा होते हर्गुहा अवस्था कार्या है है निर्गु णत्वानन चिद्धर्मा नि:सङ्गे ऽप्युपरागोऽविवेकात् न्यान् २६४ नेतरादितरहानेन विना नेन्द्रादिपदयोगोऽपि तद्वत् २४३ नेश्वराधि हिंदुते फुल्नि है ए कर्मणा तित्सद्धेः नैकस्यानन्दिन्द्र पत्वे द्वयोर्भेदात् २३४ नैकान्ततो बन्धमीको पुरुषस्या-वैश्रूर्भ विज्ञानं त्रह्मत्युधम् नरपेक्ष्येऽपि प्रकृत्यूपरागेऽविवेको ए प्रवाद वर्षेशः पुरुषस्य निमित्तम् 

१परामर्शादृते विर<del>ोचनवत् छा। १</del>७७ बोभयं एक तरिवांख्यानेक राज्य स्वाधिक मानिक नोभाम्यां तेनीक प्रवृष्ट ईक्स । श्री इन्ह प्रञ्चावयवयोगात् सुखसंबित्ति न्रिश्० परधर्मत्वेडिक तस्ति द्वि एविवेकात् पर्भू द पत्र्ववादिप्वनुपपत्तेश्च 787 परिच्छिन्नं न संवीकादानम् ां ार्िश्ट परिभागात् 3≱ंावस्तां क्ष पाञ्चभौतिकोनेदेहःगेलगोपलाकाश्चर प्राप्तम्पर्यतोऽन्वेष्याक्षाः बीजां कुर्वत् े ६२ पारम्पर्येगातिसङ्कीवमुन्तिश्रुतेः।रेइरे पादम्पर्येऽपि प्रधानानुवृत्तिरणुवत् २७० **पारम्पर्येऽप्येकऋःपरितिष्ठेति**ङ्गृहन्हन्नेष्र **असंज्ञामात्रम् इन्ड्र**वानम् पारिभाषिकोवा कुर्ननामकित्रीहरू पितायुत्रवदुभयोर्द्श्व्टहेवात् : उने ए१६७१ पिश्राच्वदन्यार्थोपुदेशेऽपिहु ५०७ ा १६६ पुरुषबहुत्त्वं व्यवस्थीतः हाङ्हेड्यादेश्रद पुरुषार्थं करसोद्भवोऽप्यदृष्टो<sub>रिह निक्रिति</sub> प्र**ेश्टरे**धसरणाद्यभावहच ⊋ल्लासात् पुरुषार्थं संसृतिज्ञिङ्गानां लाहास्याणास्र सूपकान्स्वद्राज्ञः पूर्वभावित्वे द्वयोरेकतरस्य हानेऽन्यतरयोगः न्याकरण क्रास्ट्रिक पूर्वोत्यस्त्रस्तुत्कार्यत्वं भोगाडेकस्य 🕟 🗈 नेत रस्य 3.8.83 ....... प्रकारान्तरासंभवात् सहुद्युत्तिः २५० प्रकारान्त<u>रुसम्भवाद्रविकेक स्टेस्ट्रे</u> वरोष: बहुवास्त्रगुरूपासनेऽपि, सारादान प्रकृतिनिबन्धनाच्चेन्न ४८१

#### सांख्यदर्शन

| म्रपि पारतन्त्र्यम्                   | १३  |
|---------------------------------------|-----|
| प्रकृतिपुरुषयोरन्यत् सर्वमनित्यम्     | २३८ |
| प्रकृतिवास्तवे च पुरुषस्या-           | •   |
| घ्याससिद्धिः                          | 58  |
| प्रकृतेराञ्जस्यात् ससङ्गत्वात्        |     |
| पशुवत्                                | १५७ |
| प्रकृतेराद्योपादानतान्येषां           |     |
| कार्यत्वश्रुते:                       | २६८ |
| प्रणतिब्रह्मचर्योपसर्पणानि कृत्वा     |     |
| सिद्धिबंहुकालात् राद्वत्              | ३७१ |
| प्रतिनियतकारणनाश्यत्वमस्य             |     |
|                                       | ६०  |
| प्रतिबन्धदृशः प्रतिबद्धज्ञान-         |     |
| मनुमानम्                              | ३४  |
| प्रधानशक्तियोगाच्चेत् संगापत्तिः      | २०० |
| प्रधानसृष्टिः परार्थं स्वतोऽप्यभोकः   | तृ- |
| त्वात्, उष्ट्रकुंकुमवहनवत्            | १५० |
| प्रघानाविवेकादन्याविवेकस्य            |     |
| तद्धाने हानम्                         | १७  |
| प्रपञ्चमरणाद्यभावश्च                  | १२६ |
| प्रमाणाभावान्न तित्सद्धिः             | २०१ |
| प्रसिद्धाधिक्यं प्रधानस्य न नियमः     | २७२ |
| प्रात्यहिकक्षुत्प्रतीकारवत् तत्प्रतीक | ार- |
| चेष्टनात् पुरुषार्थत्वम्              | ₹   |
| प्रीत्यप्रीतिविषादाद्यैगुं णानामन्योः | .   |
| न्यं वैधर्म्यम्                       | ६७  |
|                                       | १२८ |
| बहुभियोंंगे विरोधो रागादिभिः          |     |
| •                                     | १७१ |
| बहुभृत्यवद्वा प्रत्येकम्              | 55  |
| बहुशास्त्रगुरूपासनेऽपि सारादानं       |     |
| षट्पदवत्                              | १७४ |

| बाधितानुवृत्या मध्यविवेकतो-          |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| ऽप्युपभोग.                           | १६१              |
| बाह्याम्यन्तराम्यां तैश्चाहङ्कार     | स्य २०           |
| भावनोपचयाच्छुद्धस्य सर्वं            |                  |
| प्रकृतिवत्                           | १३१              |
| भावे तद्योगेन तित्सद्धिरभावे तव      | <b>(-</b>        |
| भावात् कुतस्तरां तित्सद्धिः          | 33               |
| भोक्तृभावात्                         | ७५               |
| मंगलाचरणं शिष्टाचारात् फल            | दर्श-            |
| नाच्छ्रुतितश्चेति                    | १८३              |
| मदशक्तिवच्चेत् प्रत्येकपरिदृष्टे     |                  |
| सौक्ष्म्यात् सांहत्ये तदुद्भवः       | १२७              |
| मध्ये रजोविशाला                      | १४५              |
| <b>म</b> हतोऽन्यत्                   | २५६              |
| महदारूयमाद्यं कार्यं तन्मनः          | २४               |
| महदादिऋमेण पञ्चभूतानाम्              | १३               |
| महदुपरागाद् विपरीतम्                 | 03               |
| मातापितृजं स्थूलं प्रायशः,           |                  |
| इतरन्न तथा                           | ११८              |
| मुक्तबद्धयोरन्यतराभावान्न            |                  |
| तितसिद्धः                            | <mark>ሄ</mark> ሂ |
| मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासासिद्ध-      |                  |
| स्य बा                               | ४६               |
| मुक्तिरन्तरायघ्वस्तेनं परः           | २६२              |
| मूर्त्तत्वेऽपि न सङ्घातयोगात्        |                  |
| तरणिवत्                              | १२२              |
| मूले मूलाभावादमूलं मूलम्             | २३               |
| यत्संबद्धं सत्तदाकारोल्लेखि          |                  |
| विज्ञानं तत्प्रत्यक्षम्              | 3 €              |
| यथा दुःखात् क्लेशः पुरुषस्य न        |                  |
| तथा सुखादभिलाषः                      | २४६              |
| यद्वा तद्वा तदुच्छित्ताः पुरुषार्थं- |                  |

| स्तदुच्छित्ताः पुरुषार्थः                  | २६२          | चेत्                                          | ধ্ৰ               |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| यस्मिन्नदृष्टेऽपि कृतवुद्धिरुपजाय          | ाते          | वामदेवादिमु क्तो नाढ़ैतम                      | 53                |
| तत् पौरुषेयम्                              | २२४          | वासनयाऽनर्थं स्यापनं दोषयोगेऽ                 | पे                |
| युक्तितोऽपि न बाध्यते दिड्मूढ              | वदप-         | न निमित्तस्य प्रधानबाधकत्त्वम                 | १२४४              |
| रोक्षादृते                                 | १८           | विचित्रभोगानुपपत्तिरन्यधर्मत्वे               | १२                |
| योगसिद्धयोऽप्यौषधादिसिद्धिवन               | नाप-         | विदितबन्धकारणस्य दृष्ट्या                     |                   |
| लपनीयाः                                    | २५०          | तद्रूपम्                                      | 53                |
| योगिनामबाह्यप्रत्यक्षत्वान्न दोष           | : <b>४</b> ० | विद्यातोऽन्यत्वे ब्रह्मबाधप्रसंगः             | २०४               |
| योग्यायोग्येषु प्रतीतिजनकत्वान्            |              | विद्याबाध्यत्वे जगतोऽप्येवम्                  | २०४               |
| तित्सिद्धिः                                | २२१          | विपर्ययभेदाः पञ्च                             | १३५               |
| रागविरागयोर्योगः सृष्टिः                   | 83           | विमुक्तबोधान्न सृष्टिः प्रधानस्य              | Γ                 |
| रागोपहतिर्घानम्                            | १३१          | लोकवत्                                        | २७४               |
| राज्पुत्रवत् तत्त्वोपदेशात्                | १६५          | विमुक्तमोक्षार्थं स्वार्थं वा                 |                   |
| रूपादिरसमलान्त उभयोः                       | १०२          | प्रधानस्य                                     | 59                |
| रूपैः सप्तभिरात्मानं बघ्नाति               |              | विमुक्तिप्रशंसा मन्दानाम्                     | २३६               |
| प्रधानं कोशकारवद् विमोचय-                  |              | विरक्तस्य तिसद्धेः                            | 50                |
| त्येकेन रूपेण                              | १५८          | विरक्तस्य हेयहानमुपादेयोपादा                  | नं                |
| लघ्वादिधर्मैः साधम्यं वैधम्यं              |              | हंसक्षीरवत्                                   | १८४               |
| च गुणानाम्                                 | ६८           | विविक्तबोधात् सृष्टिनिवृत्तिः                 |                   |
| लब्धातिशययोगात् तद्वत्                     | १८५          | प्रधानस्य सूदवत् पाके                         | १५३               |
| लयविक्षेपयोर्व्यावृत्येत्याचार्याः         | २६७          | विवेकान्नि:शेषदु:खनिवृत्ती                    |                   |
| लिङ्गशरीरनिमित्तक इति                      | , , -        | कृतकृत्यता नेतरान्नेतरात्                     | <b>१६</b> 3       |
| सनन्दनाचार्यः                              | <b>२</b>     | विशिष्टस्य जीवत्वमन्वय-                       |                   |
| लीनवस्तुलब्घातिशयसम्बन्धाद्वाः             |              | व्यतिरेकात्                                   | २८७               |
| ऽदोषः                                      | ४१           | विशेषकार्येष्वपि जीवानाम्                     | ४७                |
| लोकस्य नोपदेशात् सिद्धिः पूर्ववत्          | •            | विशेषणानर्थंक्यप्रंसक्तेः                     | <b>518</b>        |
| लोके व्युत्पन्नस्य वेदार्थप्रतीतिः         | २१=          | विषयोऽविषयोऽप्यतिदूरादेहाँनो-                 |                   |
| लौकिके <b>श्वरवदितर</b> था                 | १६६          | पादानाम्यामिन्द्रियस्य                        | ४६                |
| वाङ्मात्रं न तुतत्त्वं चित्तस्थिते         | - 1          | वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टा-<br>ऽक्लिष्टाः     | 9 - 10            |
| वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः                     | - , -        | अक्लब्टाः<br>वृत्तिनिरोधात् तत्सिद्धिः        | <b>१०७</b><br>१३२ |
| शब्दार्थयोः                                | २१६          | वृत्तानरायात् तात्साद्धः<br>वैराग्याद∓यासाच्च | १३४               |
| राज्याययाः<br>वादिविप्रतिपत्तेस्तदसिद्धिति | '''          | व्यक्तिभेदः कर्मविशेषात्                      | •                 |
| MAISH MANAMANANA MANAMANANA                | •            | न्नानप्रमयः नन्नावश्रापात्                    | १२०               |

| <sub>श</sub> ्रव्यावृत्तोभयरूपः वर्ष                             | समानकर्मयोगे बुद्धेः प्राधीत्यं                                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ह <b>ज्ञा</b> कतस्य शत्यक्रणात् भागाः हिन्द्                     | लोकनल्लोकनत् मा विकास ११३                                                     |
| शक्तित्वहेित् हमहरूष माहना ७०                                    | समानं जरामरणादिज्ञादुःस्तम् 🕫 १४७                                             |
| प्रानित्भेदेऽपि भेदसिद्धी नैकद्वम् १००                           | समानः प्रकृतेर्द्वयोहनाम । ।।।। २४                                            |
| ् शक्त्युद्धवानुद्धवास्यां नाशक्योपदेशः व                        | ुसम्प्रति परिष्वक्तो द्वाम्याम् <sub>रमाश</sub> ११८                           |
| शरीरादिव्यतिरिवतः पुमान् हिल्ला ७३                               | सम्बन्धाभावाननानुमानम् कड्का २०२                                              |
| ु शुक्लपटवर्द् बीजव ज्वेत् मुम्बूहाः च                           | ू सुर्वृत्र कार्यदर्शनाद् विभुत्वम् <sub>पिन्न</sub> २७१                      |
| ॢ इयेनवत्, सुखदुः खी <sub>ं</sub> त्याग्रवियोगाः                 | ु सर्वत्र सर्वदा सर्वासम्भवात् मानाः ५६                                       |
| प्रकृताम् मुक्कंत्रतिमः कंत्रवाहास्य म                           | सर्वास्भवात् सम्भवेशित् सत्ता-                                                |
| ्र श्रुतिरपि प्रधानकार्युद्वस्य <sub>ाइविष्यम</sub> ्रव २        | १ दुसंभवाद्धेयः प्रमाणकुशलै होहनी ४                                           |
| श्रुति जिङ्गादिभिस्तित्सिद्धिः किन्नि २०७                        | , संस्कारलेशतुस्तृद्धिः क्षिप्तानाम् को १६३                                   |
| प्रश्नुतिविरोघान्न कुतर्कापसद्स्यात्मः                           | ९ मुंहतपरार्थत्वात् <sub>महाविकानीप्रणा</sub> ७३                              |
| वाभः क क्षाक कालां सहस्व १६६                                     | ्रसंहतपरार्थत्वात् पुरुषस्य सम्बट्टा २२                                       |
| ुश्चितिश्च । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                 | ुस हि सर्ववित् सर्वेकर्जा                                                     |
| अद्या सिद्धस्य नापलापस्तरप्रस्यक्षः                              | साक्षात्संबन्धात् साक्षित्वम् नगः ५४                                          |
| <sub>धत्र</sub> बाधात् : इस्मीह स्वसारम <b>७६</b>                | सात्त्विक्मेकादशकं प्रवर्त्तते हाए।                                           |
| वन्त्रीवृयमदेशादिष्टिका इष्ट्रिक वस्ति २५००                      | ू वैकृतादहंकारात् ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।                        |
| <b>सं</b> कल्पितेऽप्येवम् हरूपित-१३०                             | सामान्यतादृष्टादुभयासाद्धः ५९                                                 |
| सिकयत्वाद् गतिश्चे ते: मार्गिकाक २३७                             | सामान्या करणवृत्तिः प्राणाद्याः                                               |
| सत्तामात्राच्चेत्सर्वेश्वर्यम् अवस्थि २००                        | वायवः पञ्च हागाउँ प्रकार                                                      |
| सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था वि                                   | वायवः पञ्च १०३<br>होत्रात न्याग्यस्य प्राप्ताः<br>सामान्येन विवादाभावाद्धम्वन |
| प्रकृतिः, प्रकृतेर्महान्, महतो-                                  | साधनम् ७२                                                                     |
| ऽहङ्कारोऽहङ्कारात्ंपञ्च                                          | साम्यवैषम्याभ्यां कार्यद्वयम् २७५                                             |
| तन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं तन्मा-                                 | सिद्धरूपबोद्धृत्वाद् वाक्यार्थोपदेशः ४८                                       |
| त्रेम्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति                                   | सिद्धिरब्टधा १३६                                                              |
| पञ्चिविश्वतिर्गेगाः व्यक्तिका १८                                 | सुंखलाभाभावादपुरुषार्थस्वमिति                                                 |
| सत्त्वादीनामतद्धर्मत्वं तद्भूपत्वात् २७३                         | चेन्न द्वविध्यात २५७                                                          |
| सदसत्स्यातिबीघाबाघात् व्यास्य २२०                                |                                                                               |
| सप्तदशैकां कि दूम् : म्डिनिस्ट मार् २०                           | सीक्ष्म्यान्तरवप्रविद्याः ५,०                                                 |
| ं संभवेत्न स्वतः ाञ्चलकी ११                                      | 1                                                                             |
| ह समन्वयात् ः डीस्त्रीत हाधित्रति हे ।<br>अस्याधिस्यति स्थापित्र |                                                                               |
| ४ समाधिमुयुप्तिमोक्षेषु ब्रह्मस्पताः । १४                        |                                                                               |
| काबितभेट: मर्मावश्रीपात १२०                                      | विशेषीयाच्याच्याच्यावार्थित                                                   |

## सूत्रसूची

| सूत्रधूच।                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्मृत्यानुमानाच्च<br>स्वकर्म स्वाश्रमविहित-<br>कर्मानुष्ठानम्<br>स्वप्नजागराम्यामिव मारि<br>काम्या नोभयोर्मु वितःपुर<br>स्वभावस्यानपायित्वादननु                                 | षस्य १२६  <br>ष्ठान <sub>िष्टि</sub> हरष्ट्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भृत्यवत्<br>स्वोपकारादा<br>हेतुमदीनत्यं<br>सिम्हम् | टतमनभिसन्धानाद्<br><sub>घष्ठानं</sub> लोकवत्                      | १४५<br>१६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                 | कनानुसार ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ह्या हा का                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| विकोषणाहरू<br>स्वाह्य प्रमानी ११४<br>साह्य प्रमानी ११४<br>स्वाह्य प्रमानी ३००<br>स्वाह्य प्रमानी ३००<br>साहित्य विश्वहाति ३००<br>साहित्य विश्वहाति ३००<br>साहित्य विश्वहाति ३०० | कृष्टान्साभित्र<br>उपोरेकदेशर<br>व्यवस्था<br>स्व कर्मगाच्या<br>स तत्सान्यर<br>प तत्सान्यर<br>स त्यानान्यर<br>स त्यानान्यानान्यान्यान्यानान्यान्यान्यान्य | 90 \$ FT                                           |                                                                   | 1000年の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ५०२<br>१९१<br>१८२<br>१८२<br>१८२<br>१८३                                                                                                                                          | १८८२<br>इ.जि.सोहार्यु स<br>स्पष्टिक १८८<br>संस्थारस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C            | न्यव्यक्तियामाद्यः<br>विभावास्कृत्यं तिह्न<br>विभागद्वसम्बक्तित्व | POPULATION OF THE PARTY OF THE |

# परिशिष्ट ४

# प्रक्षिप्तसूत्रसूची

## [ म्रकारादिकमानुसार ]

| <b>भ्रा</b> तप्रसाक्तरन्यधमत्व    | ३१७         | दृष्टान्तासि <b>द्धे १</b> च        | ३१२         |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>ग्रदृ</b> ष्टवशाच्चेत्         | 30€         | द्वयोरेकदेशलब्धोपरागान्न            |             |
| ग्रनियतत्त्वेऽपि नायौक्तिकस्य     |             | व्यवस्था                            | 305         |
| संग्रहोऽन्यथा बालोन्मत्तादि-      |             | न कर्मणाप्यतद्धर्मत्वात्            | <b>३१६</b>  |
| समत्वम्                           | २०७         | न गतिविशेषात्                       | ३१५         |
| ग्रनियतत्वेऽपि स्थिरतायोगात्      |             | न तत्त्वान्तरं सादृश्यं प्रत्यक्षोप | r-          |
| प्रत्यभिज्ञानं सामान्यस्य         | ३२४         | लब्बे:                              | ३२५         |
| ग्रपवादमात्रमबुद्धानाम्           | ३१४         | न तदपलायस्तस्मात्                   | ३२४         |
| म्रपुरुषार्थत्वमुभयथा             | <i>₹8</i> ४ | न तादृक्पदार्थाप्रतीतेः             | ३०७         |
| उभयत्राप्यन्यथासिद्धेनं प्रत्यक्ष | मनु-        | न तेजोऽपसर्पगात्तंजसं चक्षुवृं।     | त्ति-       |
| मानं वा                           | ३२७         | तस्तित्सद्धेः                       | ३२३         |
| उभयपक्षसमानक्षेमत्वादयमपि         | ३१४         | न देशभेदेऽप्यन्योपादानताऽस्म        | বা-         |
| <b>ऊष्म</b> जाण्डजजरायुजोद्भिज्ज- |             | दिवन्नियमः                          | <b>33</b> ¥ |
| सांकल्पिकसांसिद्धिकञ्चेति न       |             | न देहारम्भकस्य प्राग्तत्वमिन्ति     | इय-         |
| नियमः                             | ३३४         | शक्तितस्तित्सद्धेः                  | ३३६         |
| एक: संस्कारः क्रियानिर्वर्त्तको । | न           | न द्रव्यनियमस्तद्योगात्             | ₹₹•         |
| तु प्रतिक्रियं संस्कारभेदा बहुक   | ल्प-        | न द्वयोरेककालायोगादुपकार्यौ         | न-          |
| नाप्रसक्तेः                       | ३३८         | कारकभावः                            | 30€         |
| एवं शून्यमपि                      | ३२१         | न निर्भागत्वं कार्यत्वात्           | ३२३         |
| गतिश्रुतिरप्युपाधियोगादा-         |             | न परिमाणचातुर्विष्यं द्वाभ्यां      |             |
| काशवत्                            | ३१४         | तद्योगात्                           | ३२३         |
| तदमावे तदभावाच्छून्यं तर्हि       | ₹१३         | न पाञ्चभौतिकं शरीरं बहूना           | सु-         |
| तद्भावे तदयोगादुभयव्यभिचारा-      |             | पादानायोगात्                        | <b>३</b> २८ |
| दपि न                             | ३१२         | न प्रत्यिज्ञाबाधात                  | 399         |

| न बाह्यबुद्धिनियमः                   | ३३८         | निजशक्त्यभिव्यक्तिर्वा वैशिष्ट्य                             | <b>T</b> - |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| न बाह्याम्यन्तरयोहपरञ्ज्योप-         |             | त्तदुपलब्धेः                                                 | ३२४        |
| रञ्जकभावोऽपि देशव्यवधानात्           |             | निमित्तव्यपदेशात्तद् य्यपदेशः                                | ३३४        |
| स्नु घ्नस्यपाटलिपुत्रस्ययोरिव        | ३०८         | निर्गुं गादिश्रुतिविरोधश्चेति                                | ३१७        |
| न भूतप्रकृतित्वमिन्द्रियाणामाहं-     |             | निष्क्रियस्य तदसम्भवात्                                      | ३१४        |
| कारिकत्वश्रुतेः                      | ३२२         | पुत्रकर्मवदिति चेत्                                          | ३१०        |
| न रूपनिबन्धनात् प्रत्यक्षनियमः       | <b>३</b> २३ | पूर्वभावमात्रे न नियमः                                       | ३१३        |
| न वयं षट्पदार्थवादिनो वैशेषि-        |             | पूर्वसिद्धसत्त्वस्याभिव्यक्तिर्दीपेनेव                       | ſ          |
| •<br>कादिवत्                         | ३०७         | घटस्य                                                        | ३२०        |
| ्<br>न विज्ञानमात्रं बाह्यप्रतीतेः   | 3 2 3       | पूर्वापाये उत्तरायोगात्                                      | ३१२        |
| न शब्दनित्यत्वं कार्यताप्रतीतेः      | 38€         | प्रतीत्यप्रतीतिम्यां न स्फोटात्म <del>व</del>                | i:         |
| न षट्पदार्थनियमस्तद्वोधान्-          |             | शब्द:                                                        | 38€        |
| मुक्तिः                              | ३२२         | प्राप्तार्थप्रकाशलिङ्गाद् वृत्ति-                            |            |
| न संज्ञासंज्ञिसम्बन्धोऽपि            | ३२६         | सिद्धिः                                                      | ३३०        |
| न समवायोऽस्ति प्रमाणाभावात्          | ३२६         | भागगुर्णाभ्यां तत्त्वान्तरं वृत्तिः                          |            |
| न सम्बन्धनित्यतोभयानित्यत्वात्       |             | सम्बन्धार्थं सर्पतीति                                        | ३३०        |
| न स्थूलिमति नियम ग्रातिवा-           |             | भृत्यद्वारा स्वाम्यधिष्ठितिर्ने-                             |            |
| हिकस्यापि विद्यमानत्वात्             | 378         | कान्तात्                                                     | ३३७        |
| नाजः सम्बन्धो धर्मिग्राहकप्रमाण      |             | भोक्तुरधिष्ठानाद्भोगायतन-<br>निर्माणमन्यथा पूर्तिभावप्रसंगार |            |
| बाधात्                               | ३२६         | मूर्त्तत्वाद् घटादिवत् समानधर्माः                            | •          |
| नागुनित्यता तत्कार्यंत्वश्रुतेः      | ३२३         | पत्तावपसिद्धान्तः                                            | ३१४        |
| नानादिविषयोपरागनिमित्तको-            |             | युगपञ्जायमानयोनं कार्यकारण-                                  |            |
| <b>ज्यस्य</b>                        | ३०६         | भावः                                                         | ३१२        |
| नानुमेयत्वमेव क्रियाया नेदिष्ठस      | य           | वस्तुत्वे सिद्धान्तहानिः                                     | ३०६        |
| तत्तद्वतोरेवापरोक्षप्रतीतेः          | ३२३         | विजातीयद्वैतापत्तिश्च                                        | ३०६        |
| नान्यनिवृत्तिरूपत्वं भावप्रतीतेः     | ३२५         | विरुद्धोभयरूपा चेत्                                          | ७० ६       |
| नाप्राप्तप्रकाशकत्वमिन्द्रियाणाम     | r-          | वृक्षग्रुल्मलतौषधिवनस्पतितृण-                                |            |
| प्राप्तेः सर्वप्राप्तेर्वा           | ३२६         | वीरुधादीनामपि भोक्तृभोगा-                                    |            |
| नाविद्यातोऽप्यवस्तुना <b>ब</b> न्धा- |             | यतनत्वं पूर्ववत्                                             | 388        |
| योगात्                               | ३०६         | शून्यं तत्त्वं भावो विनश्यति                                 |            |
| नास्ति हि तत्र स्थिर एकात्मा य       |             | वस्तुधर्मत्वाद्विनाशस्य                                      | ३१३        |
| गर्भाधानादिना संस्क्रियते            | ३१०         | श्रातिन्यायविरोधाच्च                                         | ३११        |
|                                      |             |                                                              |            |

| षोडगादिब्वयिवम् । हमीक्वसीयाहदुह्ही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सर्वेषु पृथिव्युपादानमसीघारण्या-<br>त्तद्यपर्देशः पूर्ववर्त ३३५<br>स्थिरकार्यास्त्रहरू |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| सर्दर्भीयसिद्धान्तश्चेत् सिद्ध- <sup>:विरुप्त</sup> ार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | त्तृद्वपदेशः पुर्ववतं ३३४                                                              |
| सर्कार्यसिद्धान्तश्चेत् सिद्ध- क्षित्रप्रश्चेत्र<br>सर्विष्टनम् क्षित्रप्रश्चित्रस्य स्थितम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | स्थिरकायासिङ्कः क्षणिकत्वम् । १०                                                       |
| संयोगाञ्च वियोगान्ता इति हिन्दी । गर्नी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | व हेन्दर्यवायीनपुत्रस्थयोरिय महेर्निम्                                                 |
| निध्कियस्य तदसम्भवात् ३१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | व भूवव शिक्त-विभिन्दियाणामाह-                                                          |
| संधिनम् विकास हिन्दि है । १२६ स्थाना स्वास्थाना स्वास् | कारिकत्वसतेः ३२६                                                                       |
| पुत्रभातमात्र न ।तयमः ११६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | व रूपनिवन्धनात् प्रस्यव्यक्तियमः ३२३                                                   |
| पूर्वभिद्धमः वस्याभिव्यक्तिवीपेतेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | व वर्ष नर्पदायंबादितो बैगीप-                                                           |
| ed & hila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | कादिवन् २०७                                                                            |
| पुर्वीपानं उत्तरायीगात् ३१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | न विज्ञानमात्र याद्यप्रतीन ३१:                                                         |
| प्रनीयप्रतीनिच्यां न प्रोडान्सकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | न सन्दर्भित्यत्वं कार्यनाद्रभीते ३१६                                                   |
| 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | न पर्णदार्शनिषमस्तदीयान्-                                                              |
| यएनार्वयक्षानि द्वाद् वृति-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | युनितः ३५५                                                                             |
| ॰ ह इ<br>इोमी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | न संज्ञानिशिमभ्बन्धोतीय इरह                                                            |
| भागगृधापयां तस्तानतं वृत्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                                                                                      |
| गण्डन्यार्थ मर्पनीति ३२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | न नमकायोऽस्ति प्रमाणाभावान् १२६                                                        |
| भ्रत्यद्वादा स्वाम्यविष्ठितिर्नै-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | न मन्त्रवानित्यकोभावानित्यस्वान् ३१६                                                   |
| रास्तान् ३३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | न यह त्रिमिति नियम आनिवा-                                                              |
| भोक्तुरियटानारभोगायत्तन-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | डिकरवाणि वियमानवान् ३२६                                                                |
| निर्माणसन्यया पुनिभावप्रसंगान् ३३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नाजः गरजायो यशिसाहरप्रमाण-                                                             |
| सुनंत्वाह भटादिवन् सनात्यमी-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वामान ३२६                                                                              |
| पनावपीमदास्त ३१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | नागानित्यता तरकार्यस्वभूतेः ३२३                                                        |
| युगपनवायमासयीनं नार्यकारण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | नानादिविषये। एक विकास                                                                  |
| भाव: ६१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | no è Bata.                                                                             |
| वस्तुत्वे सिद्धारतद्यति ३०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सानुसेवनवर्मन वियावा नेविष्टरूय                                                        |
| निजानीग्रहेनापसिस्त ३०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | त्तनाइनोरेनापरोक्षप्रतीतः ३२३                                                          |
| विरद्धाभयस्या वत् ३०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नान्यतिवृत्तिरूप्तवे भावप्रतीतेः ३२४                                                   |
| वृक्षयुरुमलतौषित्रवस्यक्षित्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नाप्राप्तप्रकाजकस्विभिन्द्रपास्त्राम-                                                  |
| वीरुगादीनामपि भोवनुभोगा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्राप्त सर्वप्राप्तेवां १२६                                                            |
| वतसः प्रहेह प्रतिष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नाविद्यानो ध्यवस्तुना बन्धाः                                                           |
| द्युग्यं तत्रः भावो विनर्यति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | योगान् ३०६                                                                             |
| वस्तुसमंस्ताद्विनाद्यस्य ३१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नामित हित्र स्थिर एकारमा नी                                                            |
| ातिस्यायियशेषाच्च ३११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मभाषानाना मंहित्समं ३१८                                                                |

#### अक्टूबर 2009 में प्रकाशित नया साहित्य

राजिष मनु व उनकी मनुस्मृति : सम्पादक : डॉ. सुरेन्द्र कुमार—पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय, आचार्य रामदेव, पं. भगवद्दत्त, पं. वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉ. भवानीलाल भारतीय, डॉ. कृष्णलाल, डॉ. कृष्णवल्लभ पालीवाल, डॉ. उर्मिला रुस्तगी—इन सभी सुलझे हुए विद्वानों द्वारा प्रस्तुत विचारों से मनुस्मृति संबंधी भ्रान्तियों को दूर करने में सहायता मिलेगी। डॉ. सुरेन्द्र कुमार जी ने इसका सम्पादन कर अपने मनुस्मृति–संबंधी चिन्तन को भी पाठकों के लाभार्थ प्रस्तुत किया है। सुधी पाठकों के लिए यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। (पृ. सं. 280)

सुविचार: मदन रहेजा—हमारा जीवन बीता जा रहा है, परन्तु हम अपनी ही धुन में जिए जा रहे हैं। हमने कभी अपना आत्मिनिरीक्षण नहीं किया कि हमने आज तक क्या किया? यदि हम प्रतिदिन एक नया विचार पढ़ें और अपने जीवन में धारण करें तो हमारे जीवन में नया मोड़ आ सकता है। सुविचारों को अपने जीवन में अपना कर अपने अनमोल जीवन को सुधार एवं सँवार सकते हैं। (पृ. सं. 72)

बड़ों की बड़ी बातें: प्रा. राजेन्द्र जिज्ञासु—यह पुस्तक ऐसी ही विचारोत्तेजक घटनाओं का संकलन है, जो कि कुछ प्रेरक लोगों के जीवन से ली गई हैं। यह घटनाएँ जो शिक्षा दे रही हैं वह किसी स्कूल-कॉलिज की पाठ्य पुस्तक में नहीं मिलती। यह हमारे विचारों पर गहरी छाप छोड़ते हुए हमारे आचार-व्यवहार में परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। (पृ. सं. 144)

गीत भण्डार: पं. नंद लाल वानप्रस्थी—लोक व्यवहार में गीतों का बड़ा सार्थक महत्व है। वैदिक काल, मध्य काल और वर्तमान काल में गीतों को पढ़कर, गाकर तथा सुनकर मनुष्य ने अपने दुखों को दूर करने की अनुभूति प्राप्त की है। इसीलिए गीत हमारे सुखों को बढ़ाने में सहायक होते हैं। (पृ. सं. 176)

त्याग की भावना : गं. धर्मदेव वेदवाचस्पति—त्याग मनुष्य जीवन का आधार-स्तम्भ है, सब धर्मों का मूल है। त्याग से मनुष्य के आत्मिक तथा सामाजिक जीवन का विकास होता है। श्रेय मार्ग का अनुकरण करने के लिए त्याग का रथ ही सामर्थ्यवान है। पवित्र भाव से किया हुआ त्याग मनुष्य में देवगुणों की पूर्ति करता है। (पृ. सं. 88)

सन्ध्या योग ब्रह्मसाक्षात्कार: पं. जगन्नाथ पिथक—प्रत्येक मानव क्लेशों से छुटकारा पाने के लिए छटपटाता है, और आनन्दमयी अक्षय शांति पाने के लिए कटिबद्ध दिखता है, किंतु उसके हाथ प्राय: असफलता ही लगती है। प्रस्तुत पुस्तक में वैदिक सन्ध्या की वैज्ञानिक व्याख्या को लेखक ने चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। (पृ. सं. 276)

# HOES STORY

आचार्य उदयवीर शास्त्री



विजयकुमार ओविन्द्रराम हासानन्द

